## अवधी-कोष

### जीवन-संगिनी स्वर्गीया सरला की स्मृति में जिसने इस कोष की पूर्ति में बड़ी सहायता दी थी और जिसे यह संग्रह अत्यंत ही ग्रिय था

# ऋवधी-कोष

श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर'

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद प्रथम संस्करण :: २००० :: १६५५ मूल्य प्रा

#### पकाशकीय

जनपदीय भाषात्रों के महत्व को श्रव श्रिधिक समभा जा रहा है। उनके शब्दों को एकत्र करने का काम उन्हें लुप्त हो जाने से बचाने के लिए श्रावश्यक है। उनका कोष-रूप में संपादन लोब साहित्य श्रीर लोब भाषा को सममने की टिट्ट से मृत्यवान है। राष्ट्रभाषा हिंदी की शब्द-निधि को भरने की टिट्ट से भी यह कार्य कम महत्व का नहीं है। जनपदीय भाषाश्रों में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके समानार्थी हिंदी में नहीं मिलते श्रीर जिनके ग्रह्ण कर लेने से हिंदी की विचारों को व्यक्त करने की चमता बढ़ेगी। श्रतएव जनपदीय भाषा-कोषों की उपयोगिता स्पष्ट है।

बड़े हुर्ष की ज़ूबात है कि श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' ने अनेक वर्षों के परिश्रम से यह अवधी-कोष तैयार किया है। इस कार्य की पूर्ति के लिए ये बधाई के पात्र हैं।

हमें यह न भूलना चाहिए कि अपने ढंग का यह प्रारंभिक प्रयास है। हो सकता है कि सभी दृष्टियों से यह पूर्ण न हो। फिर भी जो सामग्री योग्य संपादक ने प्रस्तुत की है वह इतनी प्रचुर, मूल्यवान तथा रोचक है कि आगे इस चेत्र में काम करने वालों को निश्चय ही इस से बहुत सहायता मिलेगी। यही नहीं, अन्य जनपदीय भाषाओं के भावी कोषकारों के लिए भी यह कोष पथ-प्रदर्शक होगा।

प्रस्तुत कोष में मूल-शब्द लगभग १४,००० हैं, पर इनके साथ इनसे बननेवाले संज्ञा, किया तथा विशेषण आदि, एवं विभिन्न जिलों में प्रयुक्त उच्चारण-भेद से बने रूप भी दिए गए हैं और इन सबकी सम्मिलित संख्या ४०,००० से ऊपर है।

व्याकरण, श्रर्थ एवं व्युत्पत्ति के श्रांतिरिक्त मुहावरे, लोकोक्तियां तथा जायसी, तुलसी श्रादि किवयों श्रीर लोकगीतों तथा बोलचाल के प्रयोगों से उद्धरण देने से कोष की उपयोगिता श्रीर भी बढ़ गई है।

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद धीरेंद्र वर्मा मंत्री तथा कोषाध्यत्त

97. ७. ४४

#### प्रस्तावना

वृंदावन साहित्य सम्मेलत (१९२४ ई०) में मैंने अवधो लोकगीतों पर एक निबंध पढ़ा था। उस समय पंडित रामनरेश त्रिपाठों का प्रामगीत संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। १९३१ ई० में टर्नर के नैपाली-कोष ने मुम्ते अवधी-कोष के काम की ओर खींचा। टर्नर यों भी काशों में हमारे अध्यापक रहे थे और उनसे बाद को बहुत-सा पत्र-व्यवहार भी हुआ है। तब से आज तक—२४ वर्षों की लंबी अवधि में—प्रतिदिन कुछ न कुछ समय इस कोष को देता रहा हूं। इसे मनोरंजन सममें या व्यसन, पर कोष की पांडुलिपि मेरे साथ-साथ भारत में ही नहीं अकग़ानिस्तान भर में वूमती रही है। एक बार तो यह सारी सामग्री खो भी गई थी और कई महीनों बाद मिली।

अवधी का चेत्र यों तो व्यापक है ही, इसके अनेक शब्द मुझे बाहर भी प्रचित्त िमले।
ग्वाई (गोई) और पिहती इनमें से मुख्य हैं। ये दोनों रूस की दिल्ला सीमा से लेकर ईरान की
पूर्वी एवं पिकिस्तान की पिरचमी सीमा तक उसी अर्थ में बोले जाते हैं जिसे हम अवध में सममते
हैं। इस पर लखनऊ में हुए प्राच्यभाषा सम्मेलन में मैंने एक लेख पढ़ा था और अवधी के
ये दोनों शब्द कूद कर पंजाब तथा पिकिस्तान को छोड़ते हुए इतनी दूर कैसे पहुँचे या उलटे
उधर से इधर कैसे आये, यह सब भाषा-विज्ञानियों के कुत्हल तथा जिज्ञासा का विषय है।

शब्दों के इस आवागमन या कूद-फाँद में कितने ही प्रतिदिन गिरते-पड़ते, दूटते-फूटते तथा नष्ट होते जा रहे हैं। इसी कारण उपभाषाओं के कोष जितने ही शीघ्र प्रकाशित हो जायँ उतना ही अच्छा हो क्योंकि इनके बोलनेवाले प्रत्येक बूढ़े-बूढ़ी के देहावसान के साथ सैकड़ों पुराने शब्दों का लोप होता रहता है। हर्ष का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से अजभाषा सूरकोश का प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया है और उधर राजस्थानी एवं भोजपुरी कोषों की भी तैयारी हो रही है।

श्रवधी के इस महत्वपूर्ण कार्य में मुक्तसे अनेक त्रुटियां वन पड़ी होंगी, इसमें तिनक भी संदेह नहीं। एक तो मैं प्रायः श्रकेला ही यह काम करता रहा हूं, दूसरे मैं पूर्वी श्रवधी चेत्र का निवासी हूं। श्रतएव इस संग्रह में पूर्वी चेत्र का प्राधान्य रहा है यद्यपि पश्चिमी चेत्र के भी शब्दों तथा पूर्वी शब्दों के वैकल्पिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है। इस संबंध में सीतापुर के डाक्टर नवल विहारी मिश्र से विशेष सहायता मिली है और मेरे कुछ विद्यार्थियों ने भी काम किया है।

इस कोष का प्रारंभिक कार्य अवधी-अंग्रेजी में टर्नर की प्रणाली पर किया गया था, पर श्री पुरुषोत्तमदास टंडन तथा अन्यान्य शुभिवतकों के आग्रह पर इसे वर्तमान रूप दिया गया। अंग्रेजीवाले संस्करण के प्रकाशनार्थ डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी, आचार्य नरेंद्रदेव तथा डाक्टर उदयनारायण तिवारी ने विशेष प्रोत्साहन दिया, यद्यपि वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हिंदीवाले वर्तमान संस्करण के प्रकाशन में मित्रवर रामचंद्र टंडन और भोलानाथ तिवारी ने मेरा बहुत हाथ बँटाया है। कोष की तैयारी के बीच कुछ नए शब्द मिले तथा कुछ

शब्दों के श्रर्थ बढ़ाने की त्रावश्यकता प्रतीत हुई। इन्हें परिशिष्ट में दिया जा रहा है। फिर भी मैं जानता हूं इस कोष के नये संस्करण में प्रंथ का रूप और ही हो जायगा।

श्रवधी त्रेत्र से बाहर रहनेवाले पाठकों की सहायतार्थ एक क्रिया (जाव) के भिन्न रूपों को परिशिष्ट के श्रनंतर दिया गया है, जिससे श्रन्य क्रियाशों की रूपरेखा का श्रामास मिलेगा। यत्र-तत्र श्रवधी के मुख्य कवियों तुलसी, जायसी श्रादि द्वारा प्रयुक्त श्रनेक शब्दों के भी चद्धरण भी दिये गये हैं। तथापि ऐसे उद्धरणों का एक समृह इसमें नहीं श्रा पाया है। यह दूसरे ही संस्करण में संभव हो सकेगा।

इसके साथ अवधी चेत्र का एक मानचित्र भी देना चाहता था, पर इस पर मत-भेद होने के कारण इसे अभी रहने दिया है। सहस्रों वर्गमील में करोड़ों जनता द्वारा प्रयुक्त इस महत्वपूर्ण भाषा के कोष का काम कितना कठिन है, इसका ध्यान रखते हुए अंत में में भाषाविज्ञान के पिडतों से यही नम्न निवेदन करूँगा कि वे मेरी इस कृति को चमा की द्वांट से देखें। आशा है अवधी महासागर को पार करने के लिए मेरे इस छोटे डोंगे को विद्वान वैसा ही सममेंगे जैसा कालिदास ने लिखा है—िततोषुर्दुंस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्।

सत्यनारायण कुटोर, हिंदी साहित्य सम्मेखन, प्रयाग श्रापाद ग्रुक्क ३, २०११

श्रीरामाज्ञा द्विवेदी "समीर"

#### संकेत-सूची

नै॰ नैपाली मुस॰ मुसलिम (प्रयोग) श्रं॰ श्रंगेज़ी मै॰ मैथिली पं॰ केवल या प्राय: पंडितों द्वारा श्रुनु श्रुनुकर्णात्मक यू० यूनानी (प्रीक) प्रयुक्त श्र० श्रकमंक पंज॰ पंजाबी राँ० राँगड़ी श्रर॰ श्ररबी प० पश्तो रा० रायबरेली ग्र**ब्य**० ग्रब्यय ग्रा॰ श्रादरप्रदर्शक (रूप) पद्दे० पहेली ल॰ लखनऊ लखी॰ लखीमपुर-खीरी (लखीम-उ॰ उदाहरणार्थ पा॰ पाली पुरी बोली) पुं • पुंलिङ्ग उल॰ उलटा पु॰ पुनर्द्योतक अथवा पुनरा-लघु॰ लघुत्वसूचक (रूप) क० कविता कच० कचहरी (में प्रयुक्त) त्मक (रूप) लह० लहेंदा पू० पूर्वकालिक (रूप) लै॰ लैटिन कबी० कबीर पूर्व ग्रवीं श्रवधी वि॰ सा॰ विश्राम सागर कहा • कहा वत वि० बो० विस्मयादि बोधक प्र• प्रभावात्मक (रूप) का० काश्मीरी का० कानूनी या अदालती प्रत॰ प्रतापगढ़ **ऋ**व्यय वै॰ वैकल्पिक (रूप श्रथवा उच्चा-क्रि॰ किया प्रय॰ प्रयाग क्रि॰ किया-विशेषस प्रा॰ प्राकृत प्रे॰ प्रेरणार्थक (रूप) ग० गढ़वाली शा॰ शायद सं•संज्ञा, संस्कृत; शब्दों के तुरंत गाँ० गाँथिक फ्रा॰ फारसी गी० केवल या प्रायः गीतों में फ्रै॰ फ़ैज़ाबाद ही बाद सं० संज्ञा का द्योतक फ्रां॰ फ्रांसीसी है ऋौर उनके ऋंत में यह प्रयुक्त गों॰ गौंडा बं॰ बंगला संस्कृत-मूलकता घु**० घृणात्मक (रू**प) लिव्त करता है। ब० बहराइच संबो॰ संबोधन का रूप ज॰ जर्मन ब० व० बहुवचन जा॰ जायसी बाँ० बाँदा स० सकर्मक जौ॰ जौनपुर सर्वे॰ सर्वेनाम बा॰ बाराबकी सिं॰ सिंघी ब्र॰ ब्रजभाषा ड॰ डच भा॰ भाववाचक (संज्ञा, रूप) सी॰ सीतापुर ता॰ तामिल मो॰ भोजपुरी तु० तुलना करे सु॰ सुलतानपुर स्त्री ० स्त्रीलिंग तुल • तुलसीदास म॰ मराठी दे० देखिये मा॰ मालवी ह० इरदोई मि॰ मिर्ज़ापुरी द्वि॰ द्वित्वात्मक (रूप) **हा॰ हा**स्यात्मक (रूप श्रथवा ध्व॰ ध्वन्यात्मक मु० मुहावरा उच्चारण )

नोट—प्राय: शब्दों के अंत में जिस भाषा से शब्द विशेष का संबंध है उसका निर्देश यों किया गया है:—फ्रा॰ फारसी, अर॰ अरबी, सं॰ संस्कृत आदि। जहाँ ! चिह्न है वहाँ उस शब्द के मूल आदि में संदेह सूचित होता है। प्रांतों अथवा जिलों के नाम का संकेत शब्द के उस चेत्र में प्रचलन या विशेष प्रकार के उच्चारया का सूचक है।

(दे॰) का प्रे॰; भा० काई, वै०-उव; सं॰ ग्रंक। ऋँकुरब कि॰ ग्रं॰ पनपना, जी उठना, काम योग्य होना; सं० त्रंकुर । श्रॅंकोर सं॰ पुं॰ रिश्वत;-देब,-लेब,-पाइब; वि०-हा, रिश्वती, स्त्री०-ही; सं० उत्कोच ? श्रॅंखुवा सं० पुं० श्रंकुए;-निकरव, दे० श्रांखा; सं० श्रॅंगरा सं० पुं० श्रंगारा; यक-श्रागि, जरा सी श्राग; जरि-, जो शीघ्र रुष्ट हो जाय या जल के ऋंगार हों जाय; वै० श्रङरा; जा०-गार,-रा; सं० श्रंगार। ऋँगित्रा सं श्वी० स्त्रियों के पहनने का वह कपड़ा जो छाती तथा पेट पर तना रहता है; प्राय: गीतों में ही यह शब्द प्रयुक्त होता है; वै०-या,-डिग्रा; सं० ग्रंग। दे० ग्रंडिग्रा। श्रॅंगिराब कि॰ श्र॰ श्रॅंगड़ाई लेना, मु॰ श्रकड़ना, गर्व से बातें करना; वै०-िङ; सं० थ्राँग (शरीर को तान खेना)। श्रॅंगोछा सं प् वह कपड़ा जो पुरुव शाय: कंधे पर रखते हैं। स्त्री० छी, क्रि॰ छव, अँगोछे से (शरीर) पोंछुना वै०-गौछा,-गउछा,-छी, ऋङो-; छूरी-(दे० छूरी) सं० ग्रंग। श्रॅंचइव कि॰ अर्थ श्राचमन करना (भोजन के बाद); हाथ मुँह धोना; मे ० - वाइब, - उब (नौकर्या दूसरे द्वारा अतिथि का) हाथमुँह धुलवाना; वै०-उबः सं•्या+चम्। अँचर-धरौद्या सं० पुं विवाह का एक रस्म जिसमें वर ससुराल की कुछ कियों का अंचल पकड़ लेता भौर तब छोड़ता है जब वे कुछ उपहार देती हैं। सं० अवता 🕂 घ ।

श्रॅकडी सं० स्नी० दे० श्रॅंकरी।

एक घास; श्रॅंकरी 🕂 सं० प्रस्तर।

द्वारा) निवेदन करना । सं० श्रंक ।

श्रॅंकरी सं॰ खी॰ (१) छोटी कंकड़ी;-पथरी, छोटी-

श्रॅकवारि सं० स्त्री० त्रार्जिंगन; दोनों हाथ फैला कर किसी को घेरने या भेंटने की मुद्रा; भर-,-

भर;-देब, छाती से लगाना; भेंट-, खियों का गले

मिलना; भेंट-कहब, ऐसा मिलन भाव (दूसरे

श्रॅंकाइब कि॰ सं० दूसरे से श्रॅंकवाना; श्रॉंकव

छोटी कंकड़ियाँ; कूड़ा-करकट (खाद्य के लिए); (२)

श्रवरा सं० पुं० श्रवतः; सं० श्रवतः। "-मोर्।जूँठा लरिकन लार बही रे बही"-गीत श्रेंचाब कि॰ श्र॰ गर्म होना, श्रांच देना (चूल्हे ग्रादि का); प्रे॰-चनाइब, वै॰-चित्राब,-याब। र्श्यचार सं॰ पुं॰ तेल तथा मसालों में सुरचित रखे श्राम त्रादि फल;-डारब,-धरब; मु॰-डारब, न्यर्थ रक्खे रहना । र्श्रेजीरी सं० स्त्री० श्रंजीर: जा० चाँजुरिव्याइव कि॰ सं॰ "ग्राँजुरी" से लेना, देना, उठाना, रखना आदि; सं० अंजलि। श्रॅंजुरी सं॰ स्री॰ श्रंजितः, यक-, दुइ-, जितना दोनों हाथों को एक में सटाकर फैलाने पर स्थान बनता है उतने स्थान में आनेवाला सामान; उसका दूना; सं० ग्रंजलि । र्श्वजोर सं० पुं० उनाला;-होब, प्रातःकाल हो जाना:-करब, प्रसिद्ध कर देना; व्यं० जलना या जलाना (घर, गाँव आदि) कि॰ वि०-रें, उजाले में, कबी॰ "यही ग्रॅंजरोरें बिछाय लेव"; वै॰ उजिञ्चार,-यार, उँ-,प्र०-जरोर; जा०-रा; सं० श्रॅजोरिया सं० स्त्री० चाँदनी, चाँद; वै०-श्रा,-री;-उत्रब,-निकरब; चाँदनी निकलना; जा०-री; फ्रैं० उँने; सं • उज्ज्वल । श्रेंटइव कि॰ स॰ पूरा बाँट देना, वै॰-वाइव; दे॰ आद्य । श्रॅंटिश्राइव कि० स० श्रॉंटा (छोटे-छोटे गटर) बनाना; दे० त्राँटा,-टी। श्रुँत्रिख सं० पुं० श्रंतरिच; जा०-क्ख,-रीखा। श्रुँदोरा सं० पुं॰ श्रांदोलन; जा० (पदु० १२, ६३) ऋँघकूप सं० पुं० ऋँघकूप, जा० (पदु०२१,६); तु॰ भवकूपा (तुल॰) ऋषित्रार संव पुंच्यवेरा; जाव (पदुव २४, ८०), दे॰ ब्रन्हिब्रार; वै०-रा (पदु० १०, ६) श्रॅंबराउँ सं० पुं० श्राम का बाग; दे० श्रमराई; जा॰ (पदु० २, १८, २४) श्रीवरथा दे० ग्रमिरथा; जा० (पदु० १४, २२) अइँच-पर्इँच सं० पुं० इधर उधर अथवा व्यर्थ की बात; बाधा;-लगाइब; वै०-चा-चा; ग० ऐंछु-पेंछ।

श्राइँचव कि॰ सं॰ खींचना; प्रे०-चाइव,-चवाइब,-

उब, नै०-तु।

श्राहॅचाताना सं० पुं० व्यक्ति जिसकी श्रांखें तिरछी हों; कभी कभी वि० जैसा भी प्रयुक्त होता है। श्राहॅठ सं० पुं० पुंठ जाने की प्रवृत्ति; गर्व;

श्राइँठ सं० पुं० ऐंठ जाने की प्रवृत्तिः, गर्वः;-करवः, होब, वै० एँ-; द्वि०-विइठः दे०-व ।

श्रइँठन सं र्पु ए एँठने का निशान श्रथवा रूप; परव, (रस्सी में) एँठ जाने की स्थिति हो जाना। श्रइँठनी सं रु खी र जकड़ी का एक श्रौज़ार जिससे रस्सी एँठी जाती हैं।

श्राइँठव क्रि॰ श्र॰ व्यर्थ मिजाज़ दिखाना; श्रकड़ जाना, क्रोध करना; वि॰-ठोहर; प्रे॰-ठाइब; द्वि॰-गोइँठब, श्रकड़ दिखाना, व्यर्थ की बात या देर

करना; वै० ऐं-।

श्राइँठच कि॰ सं॰ ऐंडना, (द्रव्य) ले लेना, ज़ोर से दुवाना; श्रनावश्यक प्रभाव डालना; प्रे०-ठवाइब,-ठाइब,-उब; वै॰ ऐं-।

श्रहेंठोहर वि॰ पुं॰ श्रकड़नेवाला; गवीला; स्त्री॰

-रि, भा०-षन,-रई, अठुरई (दे०)। अड्रॅड्री वि० घमंडी; वै० अयँ-; दोनों लिगों में यह शब्द एक ही रूप में प्रयुक्त होता है। दे० अयँह। अइगुन सं० पुं० दुर्गुण, हर्जं, हानि; वि०-नी,-

निहा; वै॰ अय-, ऐ-; सं० अवगुण।

अइजन सं० पुं० लिखने में ,, चिह्न; अर० ऐज़न; (२) इंजन; अं०; वै०-हि-, ऐ-; अरबी तथा अं० दोनों शब्दों का विकृत रूप अवधी में एक ही है।

अइत्वार सं॰ पुं॰ रविवार, ब्रादित्यवार; सं॰

श्रादित्य-; दे॰ इतवार, यत-।

अइनी सं० स्त्री० वह कलम जिसमें लोहे की निब हो; वै०-य-, फा० आहन (लोहा) + सं० ई।

श्राहवी वि॰ दुर्गुंखी, ऐबवाला; दोनों लिगों में एक सा प्रयुक्त; अर॰ ऐब (दुर्गुंखा) + सं॰ इन्।

श्रह्या सं श्री । पति अथवा पिता की माँ; पिता-मह की माँ; व्यं । उस पुरुष की स्त्री जिस पर इस शब्द का प्रयुक्त करनेवाला रूप्ट हो; वै०-स्रा, ऐस्रा, ऐया; सं । स्रार्था, भो । ईया ।

श्रह्ल-गहल सं॰ पुं॰ पूर्वी बोली जिसमें ''श्रह्ल'' (श्राह्ल = श्राया) श्रीर ''गह्ल'' (गया) बहुत बोला जाता हैं। वै॰-ली-ली; बोलब,-लगाह्ब।

श्रइलाइिन दे० अय-।

श्राइस कि॰ वि॰ ऐसा; कभी-कभी विशेषण के रूप में भी बोला जाता है; प्र०-न, सै, नै,-नौ; जा० "कबहुँ न श्राइस जुड़ान सरीरू" (सिंहज द्वीप

खंड); तहुस, ऐसी तैसी, दे० अस।

श्राउँकी बर्जिकी सं बीं बेसिर पैर की बात; इधर उधर की या टाजने की बात; मारब, ऐसी बातें करना; घोंका देने की कोशिश करना; वैश्वामाँ। श्राउँघाई सं बीं नींद; जागब, बाइब; कि॰-घाब, निदा में श्राना; वैश्वामाँ। श्राउँठा सं॰ पुं॰श्रॅंगूठा,-देखाइब (दे॰ ठेहुना); स्नी०-ठी: सं॰ श्रंगुष्ठ; प्र॰-फॅ-, बै॰ श्रङ्-(दे॰)। श्राउँठी सं॰ स्नी॰ किनारा (थाली, गिलास, रोटी श्रादि का); 'श्रोंठ' का स्नी॰ रूप; सं॰ श्रोष्ठ, ग॰ श्रॅंगोठ़।

अउँधी वि॰ पुं॰ उलटा, स्त्री॰-धी (जा॰ पदु∙ २४,

४६); क्रि०-घाइब,-न्हाइब; वै०-न्ही।

अर्जेंसा सं० पुं•नये अन्ने का वह श्रंश जो दान में दिया जाता हैं; सं• अंश ।

**ऋउद्य**ल बि॰ पुं॰ प्रथम, बढ़िया, श्रेष्ठ; स्त्री॰-लि;

अर० अञ्वल।

स्राडङब कि॰ स॰ बैलगाड़ी या इक्के के पहिये में तेल डालकर धुरे की सफाई करना; प्रे॰-डाइब। स्राडफड़ी वि॰ सनकी; कभी-कभी सं॰ की तरह भी प्रयुक्त; वै॰ व-, स्रौ-?

अउटब कि॰ य॰ खौलना; प्रे॰-टाइब,-उब; स॰

खोलाना, वै०-व-।

श्रप्रसार दे॰ अवतार; जा॰ (पदु॰ १, ४) श्रप्रसान दे॰ अवधान, जा॰ (पदु॰ ३, ६)

अउधारब कि॰ स॰ प्रारंभ करना; जा॰-रा (पदु॰

श्चर्डर वि० पुं० और; प्र०-रै,-रौ; वै०-व-,-रा (रा० ब०), ख्री०-रि,-रिनि, ग० उर, ख्रौरै, होरै।

श्राउरा गोंज सं० पुं० गड़बड़ स्थिति; वि० जो एक में मिला हुश्रा हो या श्राता न किया जा सके (मामला); दे० गोंजब (मिला देना); श्राउर+ गोंजब; वै०-व–।

श्रडल सं० पुं० गर्म गिचिपचा मौसम, जिसमें पसीना हो श्रीर हवा न चले;-होब,-रहब; श्रर० हौल, ग० वौल ।

श्राउलाई सं • स्नी ॰ चमन करने की इच्छा;-ब्राइब, ऐसी इच्छा होना; वै०-च-,ब्रौ-।

श्रुजि श्रुजि होता, प्रज्य पुनि होता श्रुजि हैं। श्रुजि हिंद स्मृति श्रुप्य परचात्ताप के लिए);-श्राह्य, बार-बार किसी खेद-जनक बात की याद श्राना; उ० मोरे इहैं-श्रावत हैं, मुसे यही बार-बार याद हो श्राता हैं; श्रुप्त होल (परेशान)।

श्राउलिया सं॰ पुं॰ मस्त मनमौजी पुरुष; कभी-कभी वि॰ के रूप में भी स्नाता है। सर॰ विली का

बहुवचन] श्रौलिय:

श्राउवल दे॰ श्राउशल।

श्राउसव कि॰ ज्ञ॰ गर्मी एवं पसीने के मारे दुर्गंध-मय हो जाना; गर्मी में परेशान हो जाना; प्रे॰ साइब,-सवाइब; सं॰ उष्णा।

श्राउसाहिन वि॰ पसीने में भीगे हुए कपड़े की भाँति दुर्गंधमयः श्राहब, ऐसी दुर्गंध देना। श्राउसेवरि सं॰ स्नी॰ कष्टदायक अवस्थाः करब,

कष्ट देना, तंग करना । दे॰ श्रव-;ब॰-सेर । अकॅठा सं॰ पुं॰ श्रॅगृठा;-जागब,-जगाइब, इस्ताचर स्वरूप श्रॅगृठे का निशान खगना था लगाना;-देखाइब, इनकार कर देना (कुछ देने से); सं॰ श्रंगुष्ठ ।

त्राकई वि॰ स्त्री॰ दूसरी; बिकवा (दे॰) का स्त्री॰; वै॰ य-, ज्ञा॰ ऊ.(पुं॰)

त्राकक वि० पुं० एक एक; वै० यकक; प्र०-काक; सं० एकाकी।

अकच्छ सं॰ पुं अधिकता, अधिक उत्पात अथवा बाधा;-करब,-होब; सं॰ अ + कच्छ (कचा ?)

बाधा; करब, हाब; स० झ + कच्छ (कचा १) श्रम्भ छीं अन्य० छींकने पर जो शब्द कहा, जाता या मुँह से स्वयं निकजता है; मायः किसी को छेड़ने के जिए भी यह शब्द कह दिया जाता है, क्योंकि किसी कार्य के प्रारम्भ में छींक होना अग्रुभ माना जाता है। ग०-च्छीं। ब० श्र-क्छीं; सं० छिक्का। श्रम्भ जऊँ वि० हानिकारक (अवसर); अकाज (दे०) करानेवाला (मौका); यह शब्द बिना संज्ञा अथवा कर्ता के ही वाक्य में प्रयुक्त होता है; उ० बड़ अक्होय त...यदि बहुत हर्ज होनेवाला हो तो...; सं० श्र + कार्य; वै०-कार्जु।

श्रकजहर वि॰ हर्ज करानेवाला (न्यक्ति); काम न करनेवाला या धीरे-धीरे करनेवाला; दे॰ श्रकाज-रासी; सं॰ श्रकार्य।

श्रकट्ट दे॰ अकाट।

अकठा वि० अकेला; वै०-ठाँ, य-।

त्रकड़ सं० पुं० गर्बीलापन, घमंड; वि०-ड़ी,-ड्,-

श्रकड़बाज वि॰ जिसमें श्रकड़ जाने की श्रादत हो; श्रकड़ + फा॰ बाज़।

श्वकड़वरि सं० खी॰ छोटी कंकड़ी; बहुत छोटी-छोटी कंकड़ी; वै॰ श्रॅ॰-, श्रॅंकड़ी, श्रॅंकरी (दे॰); जा॰ श्रॅंकरवरी, भो॰-उरी।

अकड़ू वि॰ अकड्बाज़, गर्बीला; व्यंग्य में-"र्खा" या-"भियाँ" भी कहते हैं। वै॰-ड़ी, ग॰ अकड़ू। अकतई सं॰ स्त्री॰ जल्दी; वै॰-कु।

श्रकतहर वि॰ पुं॰ जल्दबाजः; स्त्री०-रिः; वै०-कुः; दे॰ शाकुतः; ग॰ उकुताहर ।

श्रकताब कि॰ अ॰ जल्दी करना; आवश्यकता से अधिक शीघ्रता करना; पे॰ तवाइब,-उब; वै॰-कु-, ग॰ उक्तावणो; दे॰ आकुत।

श्रकथ वि॰ न कहने योग्य; प्राय: गीतों एवं कविता में; सं॰ श्र + कथ् (कहना)।

श्रकवाल दे॰ इकबोल।

श्चकरकदा सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध दवा; वै॰ श्चँ-,-इ-। श्चकरार सं॰ पुं॰ वादा, शर्तः;-करब,-होब; वै॰ इ-; दे॰ करार । फा॰ ।

श्रकवा वि॰ पुं॰ एक, दूसरा; स्त्री॰ ई, वै॰ य-;

श्रकस-मकस सं० पुं० हीला-हवाला, टाल-टूल, दीर्घ-सूत्रता; करब; वै०-पकस; उक्कस-पुकुस (दे०), श्रकुस-पकुस ।

अकसश्चा वि॰ घर का अकेता (न्यक्ति), दोनों

लिंगों में यह शब्द एक-सा ही रहता है; वै०-ग-; सं० एक।

त्रकसा सं॰ पुं॰ एक अन्न; वै॰ ग्रॅं-; स्त्री॰-सी त्रकहत्थी दे॰ यक-।

श्रक्हरा वि॰ पुं॰ जिसमें एक ही पर्त हो (वस्त्र); स्त्री॰-री, वै॰ य-; फा॰ यकताः; ग॰ एसारो, वै॰ यकहोरी।

त्र्यकाक वि॰ एकाघ; दोनों लिंगों में एक-सा बोला जाता है, यद्यपि प्र॰ में स्त्री॰ कि हो जायगा; प्र०-कै, ककै वै॰, य-; सं॰ एकाकी।

श्रकाज सं पुं हर्ज (काम का);-करब,-होब;-रासी, वि॰ व्यर्थ बैठा रहने या हर्ज करनेवाला; वि॰-जी,-जुँ; सं॰ श्र + कार्य।

ऋषाट विर्ेजो कटन सके यासूठन हो सके; प्र∘कह;सं∘।

श्रकारथ वि॰ न्यर्थ, नष्ट;-जाब,-होब,-करब; ग॰ - त्रखार्त, सं॰ त्रकृत ।

अकाल संव् पुंच्यायः "काल" बोला जाता है (देव); गव्यकाल; संव्य + काल।

त्र्यकास सं० पुं० त्राकाश;-लागब, बहुत लंबा हो जाना (वृत्त त्रथवा फसल का);-पताल यक करब, कुछ उठा न रखना; ग० त्रगास, त्रागास; सं० त्राकाश ।

ऋकिलि सं॰ स्नी॰ वुद्धिः;-वंत,-वंद,-वंदा, श्रवलमंदः; ग॰ श्रवकल, श्रर॰ श्रवल ।

त्रकीन संर्व्षं विश्वास; न्त्राइव, होब, करब, परब; दीन-अकीन, नीयत, ईमान; फाव्यकीन। त्राकुतई संव्स्त्रीव, देव अकतई; इसी प्रकार अकुत-हर, अकुताब आदि भी हैं।

श्रकुलाव कि॰ श्र॰ घवराना, श्राकुल होना; सं॰ श्राकुल।

श्रकुस-पकुस दे॰ ब्रकस-मकस।

श्रक्त दे० अनक्त, कृतव। जा० (पदु० १७,६) श्रकेल वि० पुं० अकेला;-दुकेल, वि०, कि० वि० एक या दो साथी होने पर, स्त्री०-लि (लिनि भी), प०-लै,-लौ, ग० यखुली (दोनों लिंगों में), फा० यक्तः, दुला, सं० एकाकी; वै० श्रॅं-।

श्चकेलियाँ विश्व एक व्यक्तिका, जिसमें साम्नान हो।वैश् श्रॅं-।

द्यकोल सं पुं ० एक जंगली पेड़ और उसका फल जो लीची की भाँति गूदे और बीजवाला, पर बाहर से चिकना होता है। बै०-ल्ह। सं० बाकोला

श्रकौत्रा सं० पुं० त्राक; मदार, उसका फल, पेड़ बादि। सं० त्राक।

त्रात् । जारा श्रकौटन कि॰ श्र॰ एक हो जाना (कई दल के लोगों का); बदल जाना; नै॰ य-।

श्रक्तित्रार सं० पुं० श्रधिकार, शक्तिः; वै०-यारः; श्रर ० इस्तियार ।

श्चरंज सं० पुं ० निकृष्ट खाद्य; प्रायः "ग्रज्ज-खज्ज"

तथा ''श्रुज्ज-गुज्ज' के रूप में बोला जाता है; सं०

श्रावनी सं की जिल्ही का एक श्रीज़ार जिसके उँगलीदार सिरे से खलियान में कटी फसल को फैलाते श्रथवा बटोरते हैं। भो श्रवखहानि; सं श्रवियाति। ब पँचागुर।

श्राखर वि॰ असहा, बुरा, कदु:-लागब,-देब, बुरा लगना:-जानि परब, असहा जान पड्ना; क्रि॰-ब, भार लगना, असहा हो जाना । सं॰ अ + जर्।

श्रावरा वि॰ पुं॰ कोरा, साफ किया हुआ, स्खा (नाज); "खरा" का दूसरा रूप।

श्चांखराज सं० पुं० खेत पर से जोतनेवाले के श्राधिकार को हटा देने की श्रदाखती कार्रवाई; ऐसा मुकदमा; करब, होब, श्चर० खिराज (बाहर करना)।

श्वासीर सं पुं अंत, श्रोरः में, अंत में; दर्जा, श्रंतिम स्थितः; कार, कि वि अंततोगत्वाः; वै०-खिरकारः; अर० श्राखिर ।

अस्वीरी वि॰ बंतिम, निश्चित;-बात,-दर्जा; श्रर॰ स्रास्तिर।

श्चरद्भरा-पखुरा सं ० पुं ० ग्रंग-प्रस्वंग; मायः घायल होने या टूटने के लिए ही मयुक्त; वै० द्वखुरा-(दे०), खौरा-पखौरा (बाँ)।

श्रात्वेया सं पु ॰ अनन्त तथा अनुपयोगी वस्तु; केवल "अलया क बन" (बेरनि) (व्यर्थ का बड़ा

जंगल) मुहावरे में ही प्रयुक्त; संब अचय। अस्त्रोर विव निकृष्ट, हेय किवल व्यक्ति के लिए]; कभी-कभी संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त; संब अ + फाव खुदुन, खाना [न खाने योग्य]

कार खुद्रन, खाना [न खान याय] अगाउदी स० स्त्री० पहले ली या दी हुई मजदूरी; सं० अग्र।

स्त्रगरहरी सं० पुं० बनियों की एक उपजाति। स्त्रगराब कि० स्र० गर्व दिखाना, काम न करना; प्रे०-राइब,-उब।

अगरि-पेछरि कि॰ वि॰ आगे-पीछे, चाहे जब। अगल-चगल कि॰ वि॰ दोनों किनारे, दायें-बायें; 'बगल' का दिल्व; सं॰ अग्रे (आगे) + फा॰ बगल; प्र॰-लें लें

श्रगवाँ कि॰ वि॰ प्राचीन समय में; प्र॰-वैं,-वों;

अगवार सं० पुं० घर के सामने का हिस्सा;-पिछ-वार; क्रि॰ वि॰ रे रें, वै॰-रा; ग० अग्वादी-पिछ-वादी; सं० अग्र।

अगवारि सं की विजयान में तैयार नये अब का वह भाग जो देवताओं, ब्राह्मणों आदि के लिए पहले ही निकाल कर रख दिया जाता है। बैठ अँ: सं अध (आगे = पहले)।

अभावासी सं बी हल के फार (दे) में आगे लगनेवाला एक छोटा पतला लकड़ी का दुकड़ा; सं अध + वासी [रहनेवाला]। श्चगसरब कि० अ० आगे बढ़ जाना; प्रे॰ सारब,-सराइब,-उब।

श्चगहर्न सं० पुं० कातिक के बाद का महीना; सं० अग्रहायण।

श्चगहितया सं श्वी श्रगहन में होनेनाली फसल; वै०-नी; सं ।

अगाड़ीं कि ० वि० प्राचीन काल में; सं॰ अग्र। अगाड़ी सं० स्त्री० पश्च के आगे लगी हुई रस्सी;• पछाड़ी, घोड़े के अगले तथा पिछले पाँचों में बंधी रस्सी; सं० अग्र, पृष्ठ।

अप्रगाह वि॰ समय से पहले तैयार (फसल, फल अप्रादि); सं॰ अग्र । उल॰ पछाह (दे॰)

अगाह वि॰ सूचित, विज्ञापित;-करब,-होब; फा॰ आगाह; भा॰-ही, सूचना।

अगाहीं सं० खी॰ किसी बात के दूसरे द्वारा कही जाने के पहले ही कुछ ऐसी बात कह देने की चालाकी जो पहले का काट अथवा उत्तर हो;-मारब, ऐसी बात कह देना; सं० अग्र।

श्रिगित्राइच कि॰ स॰ जला देना; पायः श्लियों द्वारा शाप रूप में प्रयुक्त; इसी श्रथ में ''दिवया-इव'' भी कहती हैं; दे॰-दादा, दादा, दिशाइब; सं॰ श्रिप्ता।

श्रिगिश्राव कि० श्र० (फोड़े अथवा श्रंग विशेष का) श्राग की तरह जलना या गर्म रहना; वै-याब;सं० श्रिप्त ।

श्रिगिनि सं० स्त्री० श्राग, प्रायः साधुश्रों द्वारा या शपथ खाने के लिये प्रयुक्त; दूसरे श्रर्थ में "-माता" या "देवता" कहते हैं । पँच-, एक प्रकार की तपस्या जो कुछ साधू लोग गर्मियों में करते हैं श्रोर जिसमें धूप में बैठकर श्रपने चारों श्रोर पाँच स्थानों पर श्राग जला खेते हैं। साधु लोग कमी कभी जोर देकर "-नी" भी बोलते हैं; बान, प्रसिद्ध वाण् जिसका वर्णन श्रनेक कथाश्रों में है। पँच-लेब,-तापब, पंचानि की तपस्या करना। सं०

श्रिगिया सं० पुं०(१) एक रोग जो गेहूँ आदि फसर्जों में लगता श्रोर जिसके कारण अन्न जल सा श्रीर काला पढ़ जाता है। (२) इस नाम का एक कीड़ा भी होता है जिसके छू जाने पर मनुष्य का चमड़ा जल सा जाता है; (३) एक तृष; बै०-री; सं०

श्रागिया-वैताल-सं०पं ० विक्रमादित्य से दो प्रसिद्ध पार्षद; श्रति तीव एवं बलवान् व्यक्ति; होब, तत्त्रण वीरता पूर्वक काम कर डालना।

ऋगियारि सं० होंम;-करव; वै०-रि,-धियारी, (वाँ) ृहम-;सं० ऋग्नि।

श्रागिला वि॰ प्॰ श्रागे वाला; श्री॰-ली; सज्ञा के रूप में यह शब्द किसी भी व्यक्ति के लिये अयुक्त होता है जिसके सम्बन्ध में बात चल रही हो श्रीर जिसे वीर, उदार श्रथवा गर्वीला सममा जाता है। उ० फेर तौ-बोला, फिर तो बहादुर बोल उठा; जा॰ ''श्रगिलन्द कहूँ पानी लेइ बाँटा, पछिलन्द कहूँ नहि काँदौ आँटा।'' सं० अग्र। भो०

अगुआ सं पुं नेता; भाव-अई, नेतृख, किव-ब, आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, प्रेव-आहब,-वाहब, आगे कर देना: संव अग्र ।

श्रगुत्रानी सं० स्त्री॰ बारात का स्वागत;-करब,-होबु; ग॰ श्रग्वानी। भो॰; सं॰ अग्र।

श्रार्ड सं व्ही व्यागे या पहले कुछ करने की हिस्मत; क्वाइब, पहले कोई नया काम करना; पहुई, आगे-पीछे; "अगुअई" का सूचम रूप; सं व्या अ

श्चगूढ़ सं० पुं० जटिल प्रश्न, कठिन समस्या; परब,-काटब; सं० गृहु ।

श्रागोछ्व कि॰ स॰ आगे बढ़ कर रोक लेना; प्रे॰-छ्वाइब; सं॰ अग्र।

अर्गोरव कि॰ स॰ प्रतीचा करना; रचा करना, रखाना; मता॰ परखब (दे॰) तु॰ तब लगि मोहिं परेखेह भाई। संग्रम 🕂 ह।

अगोरा सं की॰ प्रतीचा, उत्कंठापूर्वक प्रतीचा; रचा, चौकीदारी:-होब,- करब,-रहब।

श्राति सं बी॰ (मज़दूरी श्रादि के स्थान में) श्रागे दी हुई वस्तु, दृन्य श्रादि; वै॰ श्रगविद, नाउदी (दे॰); सं॰ अग्र।

अरेगर वि॰ अलभ्य, गर्वीला; होब, घमंडी हो जाना; वै॰-त्र॰ क्रि॰-गराब, घमंड करना, बात न सुनना; सं॰ अप्र ? फा॰ अगर [यदि]; 'अगर-मगर' करनेवाला व्यक्तिं ?

श्रमवाइब क्रि॰ स॰ "श्रमाब" का प्रे॰ रूप; ब्यं॰ बुरा व्यवहार करना, तंग करना (विशेष कर उस व्यक्ति का जिससे धन्छे व्यवहार की धाशा की गई हो)।

श्राघाउर संव पं प्रा संतोष; भरपेट;-होब,-पाइब, 'श्राघाब' (देव) से।

ऋघाव क्रि॰ ग्रं॰ संतुष्ट हो जाना (भोजन से); पेट भर कर खा लेना; व्यं॰ तंग ग्रा जाना; पे०-घवाइब.-उब ?

अघोड़-पंथी सं॰ पुं॰ अघोड़ पंथ का मानने वाला; वि॰ घृणोत्पादक; सं॰ अघोर - प्यम् इन ।

श्रघोड़ी वि० घिनौना, घृणास्पद । सं० अघोर । श्राक्टइव कि० सं० सहना; प्रे०-वाइव; सं० अंग (अर्थात् अपने शरीर पर डाल लेना या मेलना) ? श्राक्टऊँ सं० पुं० वह वस्तु जो किसी देवता, बाह्याण्या पुराय के लिए निकाल कर श्रालग रख ली गई हो; काइब:-निकारव; सं० अन्न,-अ?

अङना संव पुंव श्रॉगन; खीव-नद्दया,-नाई (गीव); संव श्रंगण।

श्राहरा सं पुं कोट की तरह का सबसे उपर पहनने का कपड़ा; स्त्री० खी; सं श्रंग + रच्। श्राहरा दे० श्रॅंगरा। श्रकार सं॰ पुं॰ श्रंगार;-लागव, जल उठना; सं॰ श्रंगार।

अिक्टिया सं ० स्त्री० यह शब्द पश्तो में स्त्री पुरुषों टोनों के गंजी जैसे कपड़े के जिए आता है; दे० भौंगिया। गी०

श्रङ्ठा सं० पुं० श्रॅंगूठा; वै०-डँठा (दे०); सं०

ऋडुरा सं॰ पुं॰ अंगुल, एक अंगुल; भर, ज़रा सा, थोड़ा सा (कपड़ा, भूमि आदि); सं॰।

श्रङरियाइव कि॰ सं॰ उँगली डालकर (प्राय: गुदा) खोदना सु॰ मूर्ख बनाना; वै॰ उँगली से संकेत करना; सं॰ श्रंगुलि।

श्रकुरी सं॰ स्त्री॰ उँगली; क्रि॰-रिग्राइब; सं॰ श्रगुलि। जा॰।

श्राङ्क् सं० पुं॰ श्रंगूर, जा०। श्राङोह्या दे० श्रंगोछा।

श्रचंभव सं० पुं० श्रचंभा; वै०-भौ; सं० श्राश्वर्य। श्रचकके कि० वि० श्रचानक; वै०-क्षें।सं० श्र + चक्र? श्रचरज सं० पुं० श्राश्चर्य;करब, होब; ग० श्रास्चर्ज, श्रचरज; सं० ।

श्चचानकं कि॰ वि॰ श्रकस्मात्, सं॰ श्राश्चर्यजनक

बात,-सुनब,-कहब । श्रचारज स॰ पुं० सं० यज्ञोपनीत तथा विवाह संस्कार में श्राचार्थ काःकाम करने वाला व्यक्ति;-बहरब, श्राचार्थ का काम करना; सं० श्राचार्थ । श्रचार-विचार सं० पुं० श्राचार-विचार;-करब,

श्रचार-विचार स॰ पु॰ श्राचार-विचार;-करब् धार्मिकता-पूर्वक रहना; सं॰।

श्राचारी सं० पुँ० व्यक्ति जो विशेष श्राचार करता हो, जैसे श्रपने हाथ से भोजन बनाना श्रादि। श्रा०-बाबा,-प्रहराज।

श्रची वि० बो० जरा; प्रायः बृहों द्वारा प्रयुक्त; वै० रची; श्रजी १ फ्रें० जौ० सु० प्रत०। श्रच्क वि० न चृक्तेवाला (श्रोषध श्रादि)।

श्रचेत वि॰ बेहोशे; स्री॰-ति, यद्यपि दोनों विगों में यह शब्द प्राय: ज्यों का त्यों बोला जाता है।

श्रन्छर सं०पुं० श्रन्तरः मु० करिया-भईसि बराबर, काला श्रन्तर भैंस बराबरः सं०।

श्चन्छा वि० पुं० बढ़िया, स्त्री०-स्छी; करब,-होब, (बीमार का) ठीक करना, होना; क्रि० वि० हाँ, प्र०-स्क्रै मा० ई; सं० श्रम्छ:।

श्राच्छें कि॰ वि॰ श्राच्छी तरह, भली प्रकार;-रहब, स्वस्थ रहना; सं॰ श्राच्छ ।

श्राह्मन-विद्युत्त कि॰ वि॰बहुतायत से;-होब, अधिक मात्रा में होना (फल आदि का); सं॰ आच्छुन्न + विच्छिन्न, अर्थात् ।ऐसा होना कि सब कुछ ढक (आच्छुन्न) कर वह वस्तु हुधर उधर विखर (विच्छिन्न हो) जाय; प्र॰-ना-विछन ।

श्राह्मनाधार कि॰ वि॰ निरंतर; केवल रोने के लिए मयुक्त; किहें रोहब, ऐसा रोना। सं॰ अचुरूष + श्चा छ्रयबर सं० पुं० श्वचयवटः वि० चिरंजीवि, सुखी, फला-फूला:-भ रही, श्रचयवट की भौति सदा हरे भरे रही ! वै०-श्रे-, प्र०-स्थ्रे-; सं०।

श्राहरा दे० श्रहार !

श्रक्जरी सं० स्त्री० श्रप्सरा; जा० (पदु० २,६४, ३,४८)।

श्रद्धार सं० पुं० यश के स्थान में श्रपयश;-घरब, तुहसत लगाना।

श्रद्धार-दुलार सं० पुं० श्रादर;-करब,-होब,-रहब; ? श्रद्धारा सं० पुं० प्रसिद्ध बड़ा साँग;-यस, मोटा एवं सुस्त, कहा०-को भख राम देवेया !

श्रज्ञ पुति सं० स्त्री० श्रनोस्ती बातः; वै०-जुग्गिः; सं० अयुक्ति।

श्रांतीवी वि॰ विचित्र, फा॰ श्रज ग़ैंब [भविष्य (के गर्भ में) से]; "भदं श्रज़ ग़ैंब वरू मी श्रायद व कारे च कुनद्।" हाफ़िज़ ।

श्रजव वि॰ ग्राश्चर्यजनक, २०-बै; श्रर०।

श्रजमाइव वि० स० श्राजमाना, ग०-मौणः; फ्रा० श्राजमूदन ।

श्राजमूंजी सं ० पुं ० श्रंदाज्, लेब, श्रंदाज् लगानाः; फा ० श्राजमूदन ।

अजर स्त्रमर वि॰ जिसे बुदापा तथा मृत्यु न प्रभा-वित कर सकें; सं॰।

श्चाजरिहा वि॰ पुं॰ रोगी; स्त्री॰-रही,-रिही;-फ्रा॰ आज़ार; दे॰ अजार।

श्रजलित सं० स्त्री० बदनामी, अपराध;-लागब, तोहमत लगना;-लगाइब,-देब, लांछन लगाना ?

श्रजवा दे॰ ग्राजा। श्राजनाटनि हे॰ स्वयंदि

ध्यजवाइनि दे॰ जवाइनि । ध्यजहुँ कि॰ वि॰ चाज भी, स्रभी; प्र॰-हूँ; जा० (पदु॰ १०, ६१, २२, ४०; ११, ४८); तुज०

श्रजहुँ न ब्र्स श्रव्स (बाल॰); सं॰ श्रद्य। श्रजाची वि॰ तृप्त;-करब,-होब; सं॰ श्र + याची (न माँगनेवाला = संतुष्ट)।

श्रजाति वि॰ जाति के बाहर; वहिष्कृत;-करब,-होब,-रहब;-क भात, निषिद्ध, अवांकृतीय; सं॰। श्रजान सं॰ पुं॰ (१) अञ्चात;-म, बिना जाने; वि॰ अञ्चात; न जाननेवाला (व्यक्ति); सं॰ अञ्चात-; (२) आजान;-देब, लगाइब; अर॰।

अजार सं० पुं० रोगः वि०-री,-जरिहा (दे०), रोगीः फा० आजार।

श्राजिशाउर सं० पुं॰ घर या गाँव जहाँ से किसी की श्राजी (दे॰) या दादी ब्याह कर श्राई हो; वै॰-याः सं० श्रायां।

अजिञ्चा सामु सं विश्वा सास की सास; पुं -ससुर, ससुर का बाप; वै - या-; सं व्याय + रवसुर।

श्रजीर्न सं पुं श्रजीर्थाः वि बहुतः सं जीर्था। श्रजुश्रे कि वि श्राज हीः श्रो, श्राज मीः दे । श्राज । वै -वै सं असा त्राजुगि सं ० स्त्री॰ अद्भुत बात; दे० अजगुति। अजुर वि० अप्राप्य; जो जुर (दे० जुरब) न सके; सं० अ + युज् ?

ऋजूबा (१) सं श्रद्भुत बात; वि॰ श्रद्भुत । श्रर॰ श्रजब; (२) एक प्रसिद्ध पत्तीवाला पौदा जो फोड़े फुंसियों के फोड़ने में काम श्राता है।

श्रजीधा सं० पुं० श्रयोध्या,-जी, श्रयोध्या तीर्थ; वै० ध्या,-जुद्धा,-ध्या; सं०; कहा० राम ब्राँडेन-जेहि भावे सो लेय।

श्रजौं कि० वि० श्रव भी, श्रव तक; तु० ''य्रजौं न '' स० श्रद्य।

श्रारंज-खरंज सं० पुं०-श्रानिश्चित भोजन, जो कुछ मिले वही भोजन,-खाब, वै० गर्जः सं० श्रखाद्य। श्राटक सं० पुं० श्रड्चन, संदेह;-परन, होब,-क्रि॰ -ब।

श्राट कब कि० श्र० रुक जाना, टॅग जाना; सु० गटई-, गले पड़ जाना (न्यक्ति का) श्रथवा गले में (खाद्य का) श्रटक जाना; वै० श्र-, प्रे०-काह्ब,-उब; उल० सटकब (दे०)।

श्चटकर सं० पुं०श्रंदाज, पता;-लेब, पाइब, मिलब, पता लेना, पाना या मिलना; वै० श्चँ-, क्रि०-च्। श्चटकर-पच्चू वि० श्चटकल पच्चू;-मारब, श्चटकल लगाना।

न्नाटकरव क्रि॰ स॰ पता खेना या लगाना (छिप-कर); भेद खेना; वै॰ जॅं-।

श्रटरम-पटरम सं० पुं० कई प्रकार की वस्तुओं का समूह; वै०-सटरम; ग० सटरम।

श्रदारम सं० पुं० प्रबंध, तैयारी; वै० नदारम (दे०); सं० नदारंभ ।

श्रटारी सं० श्वी० कोठे के ऊपर का कमरा, बैठक श्रादि; गीत एवं कविता में "-टरिया"; सं० श्रट्टा-लिका।

श्रटाला सं॰ पुं॰ बहुत सा सामान ?

श्रह-पट्ट सं० पुँ० बुरा-भजा, बुरा;-कहब,-बोजब; वै०-सह, श्रहु बहु, टर-पटर,-टां-टां, श्रंड बंड,-टा-टा,- टायॅं-टायॅं; ग० श्रह-पट्ट।

श्रद्वाइस वि०२० श्रौर मः;-वाँ-ईं; सं० अष्टार्वि-शंति।

श्चद्राइसवाँ वि० पुं० २८ वाँ; स्नी०-ईं; सं० अध्ट-विशतितम।

श्रद्वानवे वि॰ ६८;-वाँ; सं॰।

श्रद्वारह वि॰ १० और म्हन्वां,-ई । वै०-ठा-।

श्रद्धावन वि० ४० और ८;-वां, ईं।

श्चर्यां क्रि॰ वि॰ प्रति आठवें दिन; दसहुआं, श्चाठवें-दसवें दिन; वि॰ आठवां भाग; वै॰-ठैयाँ,-याँ,-यें-दसयें; सं॰ अष्ट ।

अठई सं श्री श्राटवाँ भागः, क्रि विश्वहीं पर, वैश्य-, यहि ठाई ; देशठाँव ।

श्रठपहरा सं० पुं॰ वह ज्वर जो २४ घरटे व उतरे; -क जर; सं॰ श्रष्ट + प्रहर । श्चठपहल वि॰ पुं॰ ब्राठ पहलवाला (ब्राभूषण, तख़त ब्रादि); स्त्री॰-लि; सं॰ श्रष्ट + पृष्ठ । श्चठुर्ये क्रि॰ वि॰ ब्राट्वें; दसयें, श्राट्वें-दसवें दिन;

स॰ अष्टमे ।

त्राठरहवाँ वि॰ पुं॰ त्राहारहवाँ; स्त्री॰-ईं;सं॰ त्राचादशम।

श्रठवाँ वि॰ पुं॰ ग्राठवाँ, स्त्री॰-ईं, ग्राठवाँ भाग;-बांटब: सं॰ ग्रह्म।

श्रठसियवाँ वि० पु० मम वां, स्त्री० यई ; सं०। श्रठहत्तरि वि० श्रठहत्तर;-वाँ-ई , ७मवाँ, ७मवीं; सं०।

ष्रिठिलाव कि॰ अ॰ इठलाना; वै॰-दु-,-दुराव। अठुर वि॰ पुं॰ जो किसी की बात न माने, स्त्री०-रि, भा॰-ई; सं॰ (नि = अ)-ष्टुर।

ऋठैयाँ दे॰ ऋउइऋाँ ।

अठोहब कि॰ सं॰ पुरानी बात को प्रयत्न से याद करना; सं॰ ख्रोब्ठ (अर्थात् स्मरण करके ब्रोंठ से

क्हना)।

अठौतीं-पठौनी संश्वाश्वाना या भेजना (खियों का); छुद्ध शब्द "अनौनी" ("आनव" से) है, पर "पठौनी" (पठइव देश) के अनुपास की लालच से 'नौ' का 'ठौ' हो गया; संश्वा +नी + प्रेषय ।

ञ्चडार वि॰ पुं॰ अधिक, स्त्री॰-रि, जा॰ (पदु॰ १०,३७,२४,१११)।

श्रद्धा सं० पु॰ टहरने या रहने का स्थान; जहाँ कोई प्राय: बैठा करे; स्त्री०-डी, सहारा,-डी देव, सहारा देना, रोकना ।

श्चड़वंग वि० पु॔० बेढंगा, श्रमुविधा-जनक; स्त्री०-गि, भा०-ई; क्रि० वि०-गें, श्रमुविधा में;-गें परब, बुरी तरह फँस जाना । द्वि०-सड़बंग ।

अड़ब कि॰ अ॰ अड़ जाना, रुकना; प्रे॰-ड़ाइब,-उब, आड़ब।

श्राड़बी-तड़बी सं० स्त्री० टेड़ी-मेड़ी भाषा; शान से बोली गई भाषा;-बोलब, बुकब,-लगाइब, रोब से बोलना, गर्व करना; अरबी + तरबी (अनु० शब्द)।

त्राइसिंठि वि॰ साठ ग्रीर सात; वै॰-ठ, ग्रँ-;-वाँ, -ठई: सं॰ ग्रन्टपन्ठि।

अड़संब कि॰ अ॰ किसी पोले स्थान में दूसरी वस्तु का दूस उठना और न निकलना; प्रे॰-साइब, -उब, वै॰ फ्रॅं-; सं॰ श्रंत:।

श्रदृहुल दे० ग्रदृडल ।

अड़ाइव कि॰ स॰ गिरा देना (द्रव का); , बाधा पहुँचाना; 'अड़ाब' का प्रे॰; वै॰-उब, अड़वाइब,-

श्रद्धानि सं श्री किसी वस्तुया व्यक्ति के भ्रद्धने कास्थान।

अड़ाव कि॰ घ॰ गिर पदना (दव पदार्थ का); (पशु का) गर्भ गिरा देना, पे॰-इव,-उब, सं॰ बंड (त्रर्थात् गर्भ के बच्चे का अंडे के ही रूप में रह जाना, प्रा न होना), अंडे की भाँति फूटकर बह जाना।

श्रड़ार सं॰ पुं॰ मिट्टी का बड़ा दुकड़ा जो फटकर (विशेषतः नदी अथवा कुएँ के किनारे पर) गिर जाय;-फाटब, ऐसा दुकड़ा गिरना; सं॰ श्रंड अर्थात् श्रंडे की भाँति फटना; वै॰ श्रॅं। दे॰ करार।

श्राड़ियल वि० अड़नेवाला; वै-म्र-, दे० म्रडब । अड़ियाब कि० म्र० गर्व दिखाना, गर्वीली बातें करना; वै०, म्रॅं-,-श्राब ।

श्रिड़िल वि॰ बेहुदा ढंग से अद जानेवाला (न्यक्ति);

अड़ियल का पु॰ रूप; प्र॰-स्न ।

श्रद्धेरि सं० श्ली० जानवूम कर किया हुआ व्यर्थ का मगड़ा,-करव,-मचाइव,-जोतब; वै० श्रॅं-; सं० अ +रण ?

श्रड़ेरी वि॰ ''ग्रड़ेरि" करने वाला या वाली; वै॰-रिहा, स्त्री॰-ही; नै॰ ग्रटेरि। वै॰ ग्रँ-।

त्राड़ोरब कि॰ सं॰ उँडेलना; मे॰-रवाइब,-उब; वै॰ लब, उँडे-; सं॰ उद्वेलय।

त्राड़ोस-पड़ोस सं० पुं० घर के दोनों ब्रोर का स्थान; वै०-रो-;-सी-सी, पड़ोस में रहने वाले।

श्रदृड्व कि॰ स॰ श्राज्ञा देना, प्रे॰-वाह्व,-उब;-वैया, श्राज्ञा देनेवाला; श्रदवा-बिरता, कमाया या दिया हुआ। वै॰-उब; सं॰ श्रा + देश् ।

श्रदृड्या सं० पुं० सेर भर का देहाती तौल जो "पसेरी" (दे०) का श्राघा होता है; २५ का पहाड़ा: वै०-या,-इया,-श्रा।

अद्रुउत सं० पुं० गुड़हत का फूल जो लाख रंग का और देवी का परम प्रिय होता है, वै० फँ-,-इहल,-डौल ?

त्रद्रव-त्रद्र सं० पुं० सनावरयक शीव्रताः,-करबः,-मचाइवः 'ग्रदृहव' सेः वै० श्रदौ-,-दौ १

त्राढ़ हैं विं बाई; कहां (१) घरी म घर घर जरै-(सात) घरी भहरा, अर्थात घर तो घड़ी भर में जला जा रहा है, पर (पंडित जी का कहना है) अभी भदा वा सूहतें २५ घड़ी है और बुक्ताने का अवसर नहीं है। (२) अपुना क रोई घोई आन क-पोई, अपने भोजन के लिए तो लाखे पढ़ रहे हैं, पर दूसरे को २५ रोटी तैयार करके देना चाहता है। सं अर्थद्वय ।

त्रहित्रा सं बी छोटी तकड़ी की तरतरी;-बोकिया, छोटे-मोर्ट बर्तन, सारा सामान, वै०-या; मो० हॅंडिया-डोकिया; सी० श्वरधी, सं० श्वर्ध। श्रद्ध क सं० पुं० श्वड चन;-डारब, बाधा करना; कि०-ब, ककना। मो०-त,- काइल, ककना, रोकना। श्रद्धेया दे० श्वदृक्षा।

त्रातना वि॰ पुं॰ इतनाः स्त्री॰-नीः चतना, थोड़ा बहुत।

श्रतर सं० पुं० इत्र;-लगाइब, छिरकब; वै० श्रॅं-;स०

अतरब वि० भ्र० अंतर पड़ना, बीच में नागा पड़ना, पे०-राइब, उब, वै० ग्रॅं-; सं० ग्रंतर। अतरा सं० पुं, दो चीजों के बीच का तंग स्थान;

कोना-, वै० ग्रॅं-, सं० ग्रंतर।

श्राताः, चुण्यं, राज्याराम् स्थानाः, वीच-बीच में श्रातारे-स्रोतारे क्रि॰ वि॰ क्री-क्रभी; वीच-बीच में श्रातर डालकर, वै॰-रेरे; वै॰ श्रॅ-; सं॰ श्रांतर ।

श्चतरिया वि॰ ज्वर का वह प्रकार जो बीच में एक या दो दिन छोड़कर श्चाता है; कि॰ वि॰ बीच में

एक दिन छोड़कर; वै०-आ, अ-

अतरी सं० स्त्री० बँतड़ी; वै० बँ-; सं० अंत्र। अतलास सं० पुं० एक प्रकार का रंगीन कपड़ा जो

पहले खियाँ पहनती थीं, ठाट बाट की पोशाक; खुनरी, खुनरी-, दो रंगीन कपड़े जो सधवाओं के मुख्य चिद्व हैं। अर०।

अताय-पंछी सं॰ पुं॰ निःसहाय न्यक्तिः ? + सं॰ पन्नी ।

श्रतिराव कि॰ ग्र॰ गर्व करना, इतराना। सं॰

श्रति ? श्रतिसह वि० श्रतिशय;-होब,-करब, दुःसह होना,

या दुःसह व्यवहार करना; सं० श्रतिशय । श्रतीरा दे० वतीरा; अर० वतीरः (तरीका) ।

श्रतुराई सं॰ स्त्री॰ श्रातुरता;-करब, जल्दी करना;-

परबः सं० त्रातुर (दे०)।

अतू वि॰ बो॰ कुत्तों के बुजाने का एक शब्द, "तू" का ध्वन्यात्मक रूप जो दुहराकर "अतू-अतू" करके बोजा जाता है। छोटे पिच्ले के लिए "कूत-कूत" कहते हैं।

श्रत्ति सं० स्त्री० चरम सीमा (प्राय: अस्याचार आदि की);करब,-होब, असद्य व्यवहार करना

या होनाः सं० अति ।

अथइब कि॰ अ॰ डूबना (सूर्य; चंद्र आदि का), दिन-, संध्या होना, उ॰ साँक भई दिन अथवन जांगे (गीत); सं॰ अस्त + होब।

श्राथक्क विष्पुंष्नं थकने वाला; अथक;स्त्रीष्-क्रिः।

श्रथाह वि॰ पुं॰ अथाह; स्त्री -हि। सं॰ श्र +। श्रद्गा वि॰ पुं॰ बेदाग, नया; स्त्री॰ गिः; सं॰ अ + फा॰ दाग। दे॰ निदाग।

श्चद्ति सं ० स्त्री ० वस्तुः अर० अदद्।

अद्दहा वि पुं॰ कमजीर, रोगी; स्त्री॰-ही,-दिही; अर॰ अदद (संख्या) से शायद 'हा' (वाला) लगाकर 'भिने'' (दिन) वाला अथवा 'भिनती'' (के दिन) वाला (अल्पायु) अर्थ हुआ हो; वै॰-

अद्ना वि॰ पुं॰ क्रोटा, नीच; स्त्री०-नी; नी बात, क्रोटी बात; पदनी, क्रोटी-क्रोटी (दे॰ पदनी),-

भाला, छोटा बदा; सर०।

श्रद्व सं० पु० हर, श्रादर;करव,-राखव; श्रर०। श्रद्वदाय कि॰ वि॰ जीनः बुसकर, विना भूजे; खामप्रवाह; प्रायः खराव काम के ही जिए प्रयुक्तः अद (?) + फ़ा॰ बद (ख़राब) + सं॰ आय (चतुर्थी

विभक्ति) ?

श्चदमी सं० पुं० श्चादमी। मर्दे-(दे० मर्द); अर०। श्चद्राब कि० अ० श्चादर पाने की इच्छा करना (नीचों या छोटों का); इतराना; पे०-स्वाइब,-उब; सं० श्चादर।

**अद्तु सं**्पुं॰ न्याय, जा॰ (पदु॰ १, ६१,

113-8-4)

श्चद्तातिहा वि० पुं० अदालत में प्राय: जाने वाला; सुकद्मेबाजः, स्की०-ही; दे० अदालति।

श्चर्ता-बद्ता सं० पुं० विनिमय;-करब,-होब; वै०-जा-जा; स्त्री०-जी-जी,-जाई-जाई; श्चर० बद्दल, परिवर्तन ।

श्चदहन सं० पुं० पानी जो चूल्हे पर दाल या भात पकाने के लिए रखा जाय;-देब,-घरब, ऐसा पानी चढ़ाना; मु० बहुत गर्म, देह-भ है, शरीर बहुत गर्म है; सं० दह (जलना)।

श्रदाँ वि॰ दिया हुन्राः चुकताः करवः होव, ऋगः मुक्त होनाः होइ जाव, परम त्याग एवं कष्ट करनाः

फा० अदः ।

अदोन वि॰ पुं० अज्ञान, नादान; स्त्री॰-नि; सं० अ + फा० दानः (दानिश; नादान)।

श्रदालति सं० स्त्री॰ श्रदालत, मुकदमेबाजी;-करब,-होब: वि०- दलतिहा (दे०); श्रर०।

अदावित सं० स्त्री० शत्रुता, वैमनस्य:- करब,-होब; अर०-त (श्रदू = शत्रु), वि०-दवितहा।

श्चदाह संवेपु वे बड़ी श्चाग;-लागब,-लगाइब; वैव-दहा (जौव); संव दाह ।

श्रदिन सं• पुं• बुरा दिन, संकट; दे• कुदिन;-धेरव,- श्राइब; सं• श्र + दिन।

अदेनिया वि० न देने वाला, दरिद्र; सं० अ † देव

अदेह वि॰ पुं॰ जिसका शरीर बहुत मोटा हो, जो अपने शरीर को सँभाज न सके; वै॰-हँ; सं॰ अ +

श्रहरा सं० पुं० आर्द्रा नजत्र, पानी बरसानेवाला प्रसिद्ध १४ दिन का अवसर; सं०।

श्रद्धा सं० पुं० ग्राधी बोतल, शराब की छोटी बोतल; सं० ग्रद्ध ।

श्रद्धी सं॰ स्त्री॰ एक बारीक सफेद मलमल का भेद: सं॰।

श्रघउलासं०पुं•गन्नेका आधा दुकड़ा; स्त्री•-र्सं• अर्धे+इद्च (अव+ऊखि) दे•

श्रायकचरा वि॰ पु॰ आधा कच्चा, आधा पक्का; अध्रा (काम); सं॰ अधै + कचरव (दे॰) श्रायकरिया सं॰ स्त्री॰ आधे साल का लगान: वै॰-

श्रथकरिया सं० स्त्री० आधे साल का लगान; वै०-श्रा; सं० श्रर्थं + कर।

अधिकी सं पुं अधिक मूल्य वा तौता;-माँगव,-जव,-देव; सं अधिक। अवजर नि॰ पुं॰ आधा जला हुआ; जा॰ (पहु॰ २०,७२; २२, १४); सं॰ अधंज्वलित। अध्या सं॰ पुं॰ आध आने का सिका; स्त्री॰-बी; सं॰ अधं + आना। अधपई सं॰ स्त्री॰ आध पान का तोल; वै॰-वा (पुं॰) सं॰ अधं + पान (हे॰)। अधवहीं सं॰ स्त्री॰ आधी बाँह की गंजी, कमीज़ आदि; वै॰ हियाँ, वाहीं; सं॰ अधं + बाँह (हे०)। अध्यद्ध वि० पुं॰ अधेद, आधा बृढ़ा-; स्त्री॰-दि; सं॰ अधं + बद्ध।

सं अर्ध + वृद्ध । अधमई सं ०स्त्री ० अधमता; वैसे 'अधम' कम बोला जाता है; सं० अधम + ई।

अधरम सं० पुं० अधर्म;-करब,-होब; वि०- मी;

दे॰ वेघरमी; सं०।

श्रमवा वि० बाधा; स्त्री०-ई; सं० बर्ध । श्रमवाइव कि० सं० बाधा कर देना, बाधा बाँट या समाप्त कर लेना; सं० बर्ध; वै०-उब,-धिब्रा; सं० । श्रधार सं० पुं० बाधार, भरोसा; परम पिय या बंतिम बाधार की वस्तु; जिउ क-, जीवन बाधार; प्रान-, पाणी का बाधार; सं० ।

स्रिधि सां पं पु प्क प्रणाली जिसके अनुसार खेत, बाग या पशु का मालिक उसे दूसरे की सौंप देता है और उपन में उसे आधा हिस्सा देता है;-पर देव, इस प्रकार गाय, खेत आदि देना; वं०-या; सं० अर्थ।

ऋधि ऋषि सं ० पुं० ऋषि हिस्सा; वै०-या-,सं० ऋषी।

श्रिधिश्राव कि॰ अ॰ आधा हो जाना; श्राधा समाप्त हो जाना या चुरा जाना; प्रे॰-इब,-उब; वै॰-याब; सं॰।

अधिआर सं० पुं० आधे का हिस्सेदार; स्त्री०-रि,-रिनि,-न; भा०-री, वै०-यार; सं० अर्थ।

ऋधिकई सं० स्त्री० ऋधिकता; वें०-काई; सं० अधिक महे।

श्रधिकाव क्रि॰ श्र॰ श्रधिक हो जाना; सं॰। श्रधिकार वि॰ पुं॰ बहुत, श्रधिक; स्त्री॰-रि, भा॰-री, श्रधिकता; सं॰ श्रधिक + श्रार।

श्रिधिकारी सं० स्त्री० बहुतायत, अधिकता;-होब; सं० अधिक⊹स्यारी।

श्रिधिरजी वि० खाने-पीने में उतावजा एवं जाजची; श्रिधिक खाने वाजा; जल्दी खाने वाजा; सं० श्रिधीर, श्रुधैर्य + ईं।

श्राघीन वि॰ मातहत; ग्राधिकार में, नोचे; सं॰ । श्राधेड वि॰ पुं॰ ब्राधी अवस्था वाला; स्त्री॰-डि; सं॰ प्रार्थ।

श्रधेड़ी सं० स्त्री० एक रोग जो बड़े-बड़े गीजे दानों के स्थ में कमर के एक खोर या कमर से गले तक कहीं भा होता है; कभी-कभी आयो कमर में केवल दाहिनी खोर हो दाने होते हैं; होव। सं० खर्षे। श्रधेला सं पुं श्राधा पैसा; यक , ली न, कुछ भी नहीं; घृ - लचा, ची; सं श्रधं। श्रधेली सं स्त्री श्राधा स्पया, अटबी; स्का, श्राट श्राना, चार श्राना, स्का-; दे स्का; सं

दे॰ अधउखा।

श्रानकब कि॰ स॰ कान लगाकर सुनना; दूर से सुनना; जो किन्ता से सुना जा सके उसे सुनना; 'कान' के क एवं न का विपर्यय हुआ है; सं॰ आ + कर्ण । श्रकनि राम पगु धारे (तु॰) । श्रानकुस सं॰ पुं॰ कष्ट; लागब, बुरा लगना; मानव; कि॰ साब, रूप्ट होना; ब॰ श्रनखाब; सं॰ श्रकुरा, दे॰ श्राँकस ।

अनुस्त दि॰ जिसका अनुमान न लग सके; जो कृता न जा सके; दे॰ कृतवः; सं॰ अन + कृतव। अनखाती वि॰ जो कुळ न खायः कोघ में न खाने वालों के लिए पायः प्रयुक्तः; सं॰ अन + खाव। अतगढ़ वि॰ जो गढ़ा न हो; खुरदरा; सं॰ अन + गढ़व (दे॰)।

स्त्रनगनतो वि॰ त्रनगिनतः वै॰-गि-ः, सं॰ त्रन + गनती [जिसकी 'गनती' (दे॰) न हो] सं॰ त्रमण्रित ।

श्रनगब कि० स० (खपरैल की छत) मरम्मत करना; प्रे०-गाइब,-गबाइब,-उबः, बै०-ङब। श्रनगयर वि० पुं० दूसरा, श्रपरिचितः; स्त्री०-रि, बै०-गैर; सं० श्रन +श्रर० गैर; सं० श्रन +श्र० ग़ेर (दूसरा); सं० का 'श्रन' निरर्थक है। अनिचन्ह वि० श्रपरिचित; मनई, श्रपरिचित व्यक्तिः

-मानब; सं० अन + चीन्ह (दे०चीन्हब)। अनजउरा सं० पुं० वह घर जहाँ अनाज रखा जाय; अनाज का भगडार; किसी किसान की खेती में हुए सारे अब की राशि; वै० अं-, सं० अब +जवर (दे० जवरा)।

श्चनजल सं पुं रहने का श्चवसर; होब, रहब; पानी, निवास; सं श्चल + जल (भोजन या जीवन की दो श्चावश्यकताएँ); दे व्हाना-पानी।

अनजहा वि॰ पुं॰ जिसमें अनाज पड़ा हो (भोजन, मिठाई श्रादि); जिसमें अनाज रखा जाता हो (बर्तन); स्त्री॰-ही, वै॰ श्रंज-; सं॰ श्रञ्ज । श्रानजहीं सं॰ स्त्री॰ श्रानज हेने का कारवार सह

त्रानजही सं॰ स्त्री॰ श्रनाज देने का कारवार; सुद् पर श्रनाज भी उधार दिया जाता है;-चलब; दे॰ विसरही, विसार; सं॰ ।

श्चनजाद् सं० पुं•े श्रतुमान; फा॰ 'श्रन्दाज़' का विपर्यय; वै॰ श्रंजाद; क्रि॰-दव; दे॰ श्रनदाजब। श्वनजान वि॰ न जाना हुश्रा;-मँ, श्रज्ञान की स्थिति में, बिना जाने; सं• श्रज्ञान।

अनजाने कि॰ वि॰ बिना जाने; सं॰ अज्ञाने । अनटस सं॰ पुं॰ मनमुटाव, भीतरी बैर, अज्ञात बैर;-राखब; सं॰ अंतः ।

अन्टी सं० स्त्री० थाती का वह भाग जो कमर के

चारों त्रोर लपेटा जाता है;-मँ, पास में;-मँ करब,

श्रानडू सं० पुं० वह बैज जिसके श्रंडकोष निकाजे न गये हों: सं० श्रनडुह्।

श्रानती सं० स्त्री० छोटे बच्चों के कान में पहनने की बाली; शायद "अनन्ती" जो किसी समय "अनन्त" की भाँति कान में पहनी जाती रही हो। सं०।

श्चनधन वि॰ बहुत (द्रव्य); गीतों में (श्चनधन सोनवाँ) सं॰ श्चन +धन (जो धन न समक्ता जाय श्रवांत् बहुत होने पर साधारण माना जाय); श्रव, धन ?

श्चनवानी सं० स्त्री० श्रनुचित वाणी; जा० (पदु०

२४, ७७) ।

श्चनबोल वि॰ पुं० बेहोश,स्त्री०-लि:-ता, जो पशुत्रों की माँति बोल न सके; जो मनुष्य की भाषा न बोले या त्रपना दुःख मगट न कर सके; सं० अन + बोलव ।

श्चनभल सं० पुं० श्रहित, हानिः, करवः, नाकबः,-होबः, तुल्ल० श्रितिहुँक-कीन न रामा। सं० श्चन रे भल (दे•)।

अनमन वि॰ पुं० जिसकी तबियत ठीक न हो; जिसका मन किसी काम में जगता न हो; स्त्री०-नि; सं० अन्यमनस्क।

श्चनमेल वि॰ जिसका मेल या जोड़ न हो; सं० अन + मिल।

श्चनराजव कि॰ सं॰ अन्दाज़ या पता लगाना; फा॰ अंदाज़।

श्चनर-चोटवा दे० अन्हर-।

अनवट सं॰ पुं॰ पैरों के अँगूठों में पहनने का स्त्रियों का एक गहना; बिञ्जुआ, पैर की उँगलियों के लिए दो गहनों का जोड़ा। सं॰ अंगुष्ठ।

श्रानवासब दे॰ श्रॅबासब।

श्रनसङ्त वि० पुं० श्रंशवाला, भाग्यवान्; स्त्री०-तिः; वै० श्रंश-; सं० श्रंश (भाग्य)।

श्रनसुहाति सं० स्त्री॰ बुराई; अशोभनीय स्थिति, ऐसी बात जो दूसरों को बुरी लगे; वे॰-सो-; सं० श्रन +सोहब (सोहना = श्रच्छा लगना) दे॰। श्रनसोविन सं० स्त्री॰ न सोने देने की स्थिति; नींद में बाधा;-होब,-करब, न सोने देना; सं० श्रन (न) +सोइब (सोना) दे॰।

श्चनहड़ वि॰ पुं॰ विचित्र; स्त्री॰-डि;-खेवा, विचित्र ढंग।

अनहृद् सं ० पुं ० अनाहत राग; सं ०।

अनहींनी वि॰ स्त्री॰ न होनेवाली; आशातीत; सं॰ अन (न) + होब (होना); दे॰ होनी।

श्रनाज सं० पुं नाज;-पानी, खाने का सामान; वि०-नजहां, ही; सं० श्रद्धा

अनाथ वि॰ जिसका कोई सहायक न हो; सं । अनादर सं ॰ पुं • निरादर, करन, होव; सं ० । श्रनाप-सनाप सं० पुं० न्यर्थ के शब्द; मूर्खता-पूर्ण बात;-कहब,-बक्कब; सं० श्रन + श्राप (श्रापे से बाहर की बातें)।

त्रानार सं०पुं० प्रसिद्ध फलः;-दानाः, इसका दाना जो खटाई बनाने के काम त्राता है। फा़्०।

श्रानारी सं० न जाननेवाला व्यक्तिः; वि० बेशउरः; भा०-पन, श्रनस्पनः सं० श्रनार्थः।

त्रानाहूत क्रि॰ वि॰ अकारण, बिना बुलाए, सं• अन + भ्राहृत (निमंत्रित)।

अनिच्छा सं० स्त्री॰ दु:खदायी स्थिति;-करब,-होब;

सं० द्यन ∔ इच्छा (इच्छाके विरुद्ध)। इप्रनिरुध सं० पुं० उषा काप्रेमी कृष्ण कापौत्र,

अनिरुद्धः प्रदुष्ट उपा का प्रमा कृष्ण का पात्र, अनिरुद्धः प्रदुष्ट का पुत्रः जा० (पदु० २०, १३५: २३, १३५: २४, १७१-२)।

श्चनी सं० स्त्री० सेना; जा० (पदु० १०, ४१) सं०। श्चनुहारि सं० स्त्री० समता (चेहरे की)। सं० अच्-ेह

त्रप्रेनग वि० त्र्यनेक, बहु०-न, स्त्री०-नि । त्र्यनेगन वि० त्र्यनेक, बहुतेरे; परकार (स्रनेक प्रकार के भोजन);-रकम,-किसिम, नाना भाँति; सं० स्रनेक । त्र्यनेति सं० स्त्री० त्रस्याचार, झन्याय:-करब,-चलब; दे० कुनेति; सं० त्र्यनीति, वि०-ती,-तिहा ।

त्रानेर वि॰ पुं॰ दूसरे स्थान का (पशु); कभी-कभी अनजान भटके राही के लिए भी आता है; सं॰ अ मे नेर (निकट) = दूर का।

त्र्यनेरें कि० वि० व्यर्थ में, बिना कारण (जो०)। त्र्यनेसा सं० पुं० चिता, संदेह;-करब;-होब; जा० कॅंदेस; फा० कॅंदेशः।

त्रानेत्रा सं पुं जानेवाला,-पठवैत्रा, स्त्रियों को लाने श्रीर ले जानेवाला (ससुराल आदि में); वै - नवैया,-या; सं श्री + नी ।

अनोखेक वि॰ विचित्र, अलभ्य; प्रायः वस्तुओं के लिए; वै॰-कै, नोखेक; कहा॰ नोखे क नाउनि बाँसे क नहन्नी।

श्रनौनी-पठौना सं० स्त्री० स्त्रियों को जाने स्रौर भेजने की प्रथा।

त्र्यनौवा सं॰ पुं॰ किसी को लाने के (विशेषतः स्त्रियों के) समय आया हुआ सामान; वै॰-आ; सं॰ आ + नी।

श्रञ्ज सं० पुं० नाज,-पानी, भोजन का सामान;-प्रासन, छोटे बच्चे को पहले पहल अस खिलाने का संस्कार; सं०।

श्राप्तर अन्यर्थ भीतर, अन्दर; प्रवन्ते-, भीतर ही भीतर; फ्रांव अंदर।

अन्नास कि॰ वि॰ विना किसी कारण के, सं॰ अना-यास ।

श्रामास-वर्दें कि॰ वि॰ विना छेड़-छाड़ के, अश्वास (दे॰) + बद (फा॰) = खाब,-क, व्यर्थ, निर्धक। श्रामिष्ठ-पनिउँ कि॰ वि॰ प्रत्येक दशा में; चाड़े जैसी दशा हो।

श्चन्हउटी दे०ग्रन्हवटब । अन्हर-चोटवा सं० पुं विना देखे या सोचे-सममे किया हुआ कामः अन्हर (अंधा) + चोट, जैसे क्रांधा बिना देखे चोट करता या मारता है। अन्हरा सं० पं० ग्रंघा मनुष्य; स्त्री०-री, ग्रा०-रू, क्रि॰-राब, ग्रंधा हो जाना, मूर्खता करना; सं० श्रन्हवटव कि॰ स॰ (बैल की) आँखों पर श्रन्हौटी बाँघना; मु० आँखों पर पट्टी बाँधकर या हाथ रखकर (ब्यक्ति को) मारना; सं० श्रंध; भो०। म्रान्हवाइब दे० नहवाइब: जा०) स्रन्हवावा (पद् २०, ७६) । श्चन्हित्रार सं॰ पं॰ ग्रंधेरा:-करव,-होब:-पास्र, कृष्ण पत्तः-री, अधेरी रातः जग-(होव), व्यर्थ, शून्य (किसी का भविष्य); भा०-श्रारिया; वै०-यार सं० अधकार । श्चन्हेरि सं० स्त्री० श्चन्याय, श्रंधेर;-करब,-होब; वि०-री, अंधेर करनेवाला। श्रन्होरी सं० स्त्री० गर्मी में शरीर पर होनेवाले छोटे-छोटे दाने; वै०-म्हौ-,-न्हौ-,न्हउ-; भो० ग्रॅंभौ-सं॰ आम्र (छोटे-छोटे याम के फलों की माँति के दाने)। श्चपंग वि०पं० जिसका हाथ या पैर ट्रटा हो; स्त्री०-गि; सं॰ पंगु; "तव करि राखु अपंग"-गिरि । श्चपच सं०पुं० भोजन न पचने का रोग;-करब (किसी खाद्य का);-धरब,-होब; सं॰ श्र+पच्। श्चपजस सं० पुं० बदनामी; वि०-हा,-हा कपार, अपयश पा जाने वाला (सिर); ऐसे दुर्भाग्य वाला व्यक्तिः स्त्री०-हीः तुल० हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ; सं०। श्चपढ़ वि॰ पुं॰ अनपढ़, अशिचित; सं० अ 🕂 पठ्। श्चानपौ सं पुं श्रात्मीयता, मेलजोल, घनिष्ठता:-होब, करब,-रहबः सू० अपनपौ आपुन ही बिसरयो। श्चपनाइब कि० स० अपना कर लेना: (दूसरे की वस्तु) ले लेना। **ऋपनिहि वि० स्त्री० ऋपनी ही; वै०**-ये। श्चपनी-श्रपना सं० पुं० स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थाघताः होव, करब । श्रपने वि० त्रपना ही। अपनौ वि० ग्रपना भी। अपया वि० बिना पैर वाला, ग्रसमर्थ; कोड़ी-, ग्रपा-हिज; सं० श्र + फा० पा (पैर) भो०। श्रपरंपार वि॰ जिसके पार का पता न चले, अथाह; प्रायः भगवान् की माया या महिमा के लिए; सं०। व्यपर्व कि॰ घ॰ पार हो जाना, चंत तक पहुँच पहुँच जाना। श्चपरवल वि॰ सर्वीपरि, प्रबत्त; सं॰ 'प्रबत्त' के

साथ निरर्थक 'झ' का उदाहरण: भो०।

अपराध सं० पुं० कसूर;-करब,-होब; वि०-धी, पापी: सं०। अपलच्छ सं० पं० अकर्मण्यता, सुस्तीः वि०-छी, घृिणत एवं अकर्मण्य । सं० अप + लच् ? अपवादि सं० शरारतः,-करबः वि०-दीः बदमाश । श्चपसर संव पुंव अफसर; वैव-पी-; श्रृंव आफ़िसर। अपसा-मँ कि० वि० ग्रापस में; प्र०-सै-दे० ग्रापुस। अपहर्व क्रि॰ स॰ अन्यायपूर्वक ले लेनाः हरव-, दूसरे की वस्तु ले लेना; सं० ऋप 🕂 हृ। ञ्चपाद वि० कठिन, दुष्प्राप्य;-होब,-रहब;-करब; कि० वि०-हें, मजबूरी में, नि:सहाय अवस्था में। **अपार वि॰ जिसका पार न हो, सं०।** अपावन वि० अपवित्रः हेय "परयो-ठौर में कञ्चन तजत न कोय"। श्रपाहिज वि॰ हाथ पैर से लाचार: सं॰ ऐसा व्यक्ति । ऋ + पद (जिसके हाथ पैर न काम करें)। श्चिपिलाँट सं० पं० अपील करनेवाला (कच०); ग्रं० अपीलांट । श्रपीलि सं० स्नी॰ मुकदमे की श्रपील; करब, होब,-दायर करब,-सुनब; श्रं० (कच०) च्चपीसर सं० पुं० **च्चफसर; भा०-री, वै०-पि-;** ग्रं० ब्राफिसर, बर० ब्रफसर (ताज)। श्रपृष्ठा सर्व० स्वयं; प्र०-ऐ,-नै; वै०-ना, वा। श्रपुनइ क्रि॰ वि॰ अपने ही, स्त्रयं, जा० (पदु॰ २१, ३४).....चें० आपुहि (जा०, अख०, ४७), -इं,-पै । श्रपुना सर्व० स्वयं; प्र० नै, स्वयं ही, वै०-ग्रा,-वा। श्रपुसा सर्व० ग्रापस:-क, श्रापस काः कि० वि०• मॅं, श्रापस में, प्र०-सै म; श्रापस में ही। अपूरव वि॰ अपूर्व, "सरसुति के भंडार की बड़ी-बात, ज्यों खरचै त्यों-त्यों बढ़ें बिन खरचे घटि जात"। सं । श्चपूरी वि० स्त्री०, पूरी, भरपूर, व्याप्त; जा० (पदु० २, १८२; १६, ४४) श्चफनाब क्रि॰ अ॰ घबराना; शा॰ 'उफान' से-उफान खा जाना या श्रापे से बाहर हो जाना । श्चफरादाँ वि० व्यर्थ, अधिक;-जाब,-खर्च करव; अर० इफरात। अफलातून सं० पं० बड़े गर्व एवं मस्तिष्क वाला व्यक्ति;-बनब, गॅबीली बातें करना; अ० (अ) फलातुँ (युनानी दार्शनिक जिसे अंग्रेज़ी में प्लैटो कहते हैं)। श्रफायाँ वि० व्यर्थ, निरर्थक;-जाब,-होब, सं० अ 🕂 फ्रा॰ फ्रायदाः 🖁 श्रफीमि सं० स्त्री० अफीम, मची, श्रफीम खानेवाला, फ्रा० ग्रफ्रयून, ग्रं० ग्रोपियम । श्रव कि॰ वि॰ इस समय; प्र॰-ब्ब,-ब्बै,-ब्बौ; "कालि करें सो आज कर आज करें सो (कबीर)। श्चावकी कि॰ वि॰ इस बार; प्र०-कियें,-यौ।

श्रवलोरा सं॰ पुं॰ गिलासः फा॰ श्रावस्रोरः (श्राव

=पानी + ख़ुरदन, पीना); बै०-प-।

अवगा वि॰ जिसमें पानी न मिला हो (विशेष कर दूध एवं गन्ने का रस); सं० अ + वगड़ब (दे०), गवड़ब = मिलाना; मो॰-गै, खबे (अधिक)।

अवतर वि॰ पुं॰ खराब; और खराब (प्रायः स्थिति के खिए); खी॰-रि; फा॰ अवतर (खराब)।

अवयें क्रि॰ वि॰ अभी; थोड़े समय पूर्व या पश्चात्;

वै०-हीं,-बें,-ब्बै।

त्रवले कि॰ वि॰ अब तक; वै॰-लौं।

अवव कि॰ वि॰ अब भी, इस पर भी; प्र०-ब्बों,-

ब्बी ।

श्रवाब सं॰ पुं॰ वह सरकारी टैक्स जो जुर्मीदारों से मालगुजारी पर शिचा, सड़क श्रादि के लिए वसूल होता था। श्रर॰ श्रववाब [बाब, (द्वार) का बहु॰ ]

का बहु॰ ] स्त्रवसे क्रि॰ वि॰ इस समय से; फिर से।

श्रबहिन कि॰ वि॰ अभी; वै॰ हीं।

श्रवहीं क्रि॰; वि॰ अभी; वै॰-हिन,-बें; प्र॰-हिनें,-

श्रवाही-तवाही संब्बी० आफत;-परव,-बक्कव, अंड-

बंड बकना; फा॰ तबाह (नष्ट)।

श्रबीरि सं बी॰ अबीर;-लगाइब; अर०-बीर

(कई सुग्धों का संबह)।

श्रवेर-संवेर कि० वि० समय-कुसमय;-करब; सं० स्रवेताः हे० स्रवेर ।

सुवेला; दे० सबेर ।

अविशिसं की विलंब, देर;-कै,-सें;-लै, देर तक, देर से;-करब,-होब; सं० अवेला।

अबैक्रि॰ वि॰ अभी, बै॰-बहीँ, प्र॰-ब्बै, बहिने,-हीं। अबौ क्रि॰ वि॰ अब भी; बै॰-बहूँ, बौं; प्र०-ब्बौ। अभिर्ब क्रि॰ अ॰ भिड़ जाना; दे॰ भिड़ब।

निरथंक स्र। स्त्रभिलाख सं० पुं० स्त्रभिलाषाः; हार्दिक इच्छाः; करव,-होबः;क्रि०-व, इच्छा करना (प्रायः स्तरिष्ट)। स्त्रभेर सं० पुं० संघर्षः; नत-, नातेदारी का सिल-

सिला।

अभोखन सं० पुं० श्राभूषणः भोजन या पान का सामान (प्रायः देवी देवता का); यह शब्द स्त्रियाँ देवताओं को कुछ चढ़ाते समय कहती हैं—"लेव महराज, श्रापन-" । सं० श्राभूषण, श्राम् भूख ?

अमेरिज्ञा सं॰ पुं॰ एक हरा कपड़ा जो कच्चे ज्ञाम के रंग का होता है; वै॰-मौबा; सं॰ ज्ञान्न।

श्रमचुर सं पुं श्राम की सूखी खटाई: सं श्राम्र-चूर्य ।

श्रमरस् सं० पुं० त्राम का रसः; सं० त्राम्न-रस । श्रमराइ सं० स्त्री० श्राम की नई बिगयाः; छोटे पेशें का बागः सं० त्राम ।

त्रमत सं पुं क्समः नशा (जो समय पर जगता

ली, नशेबाजः; यै०-लि, कि०-लियाब, नशे का वक्त होना या नशे के समय कष्ट पानाः प० अमल = समय।

श्रमला सं० पुं० कर्मचारी गण; श्रोहदार, फहला, दफ़्तर के लोग, लोग; अर० श्रमल (कार्य) [ब्रामिल (कार्यकर्ता) का बहु०]।

अमलोनी सं० श्री० एक खटा साग; सं० श्राम्ल (खटा)।

त्रामानत सं० स्नी० रखी हुई या जमा की हुई रकम या वस्तु: रहब, धरब; अर०।

श्चमाब क्रि॰ श्र॰ श्रंदुर श्रा सकना (किसी वस्तु

का); प्रे॰-मवाइब, ऋँटाना ।

अमार सं० पुं० एक फल और उसका पेड़। अमावट सं० पुं० पके आम के रस की पपड़ी जो

धूप में सुखाकर बनती है। सं० आग्र। अमावस सं० पुं० अमावस्या; वे०-मवसा; सं०। अमिश्रा सं० स्त्री० छोटे छोटे कच्चे आम के फल; वे०-या सं० श्राम्र।

अमिट वि॰ जो मिट न सके।

श्रमिनई सं० स्त्रो० श्रमीन का काम, उसकी नौकरी;-करब: दे० श्रमीन, चे०-मीनी।

श्चिमिरई सं० स्त्री० श्वमीरी; श्चाराम करने की श्चादत; वै० श्चमिरपन श्व०।

श्चमिरक वि॰ श्रमीर की भाँति;-ठाट बाट,-खान पान; श्र॰ श्रमीर, सरदार।

श्रमिर्पन सं० पुं० श्रमीरी; बै०-ई।

त्र्यमित सं पुं श्रम्पतः वि बहुत मीठाः सं । त्रमृत ।

र्श्वामिती सं की व जलेबी की तरह की प्रसिद्ध निग्रई: वै॰ इमि-: सं ॰ अमृत ।

श्रमिताई सं० स्त्री० खट्टापन, खटाई; सं० श्रम्ख।

श्रमिलचुक वि० बहुत खद्दा; प०-क सं श्रम्ल। श्रमिलतास सं० पुं० एक पेड़ श्रीर उसका पीला फूल, इसके लंबे फल को "सियर-दंदा" (दे०) कहते हैं श्रीर इसके फल का गूदा दस्त कराने के लिए दिया जाता है। वै०-म-।

श्रमिला सं० पुं० एक प्रकार की बोवाई जो धान के लिए काम में श्राती है; मारब, धान खेत में बोने के दो दिन पहले खेत जोत देना जिससे पानी के कारण बीज इकट्ठा बहुर न जाय (सं० अ + मिल, मिलब, न मिलना)।

श्रमिलाच कि॰ य॰ खटा हो जाना; प्रे॰ लवाइब; न, जो खट्टा हो गया हो; सं॰ अम्ल (खटा)।

श्रमिली सं बी॰ इमली; वै॰ इ-; सं॰ अम्ल (खडा), क्योंकि इमली खड़ी होती है। दे॰ श्रामिल, श्रमिलाव।

त्रमीन सं० पुं० भूमि का नाप-घोख करनेवाला अभिकारी। भा०-नी, सिमद्दे। अर० समीन (विश्वास॰ भाज)। श्रमीर वि॰ धनाड्य; त्राराम करनेवाला; भा॰ री, मिरई, पन, क्रि॰ राब, श्रमीर हो जाना; श्ररः।

श्रमेठव दे॰ उमेठब।

अमेठियाँ कि॰ वि॰ जिस दिन बाज़ार न हो; खेब, ऐसे दिन खरीदना; शा॰ अ + पैठ (बाज़ार) ? अमोला सं॰ पुं॰ आम का छोटा पौदा या पेड़; सं०

श्रमीश्रा दे० अमउश्रा।

त्र्यायँठ सं ० पुं० गर्व से बात करने का ढंग; ऐंट; वि०-ठोहर (दे० श्राहुँ ठोहर)।

ष्प्रयँड़ संव पुंव घमंड; मयँड, व्यर्थ की द्यापत्ति; करव; विव-ड़ी, घमंडी; कि व-ब -इँठब, -डियाब।

श्चयना सं० पुं० मुँह देखने का शीशा; अर० श्राईन:।

ऋयर-गयर वि॰ पुं॰ दूसरा, अपरिचित; फा॰ ग़ैर (दूसरा)।

अयरन सं पुं कान में पहनने की बाली; अं व इयर-रिंग: वै े ऐ-।

अयलाहिन वि॰ मुँह के स्वाद को खराब करने-वाला;-आइब ऐसा स्वाद देना; वै०-इ-।

अयस सं १ पुं भजा, आनंदः, करब, मज़े उड़ानाः, अर० ऐश।

**श्रया**ची दे॰ श्रजाची ।

अरइल सं० पुं० एक प्रसिद्ध स्थान जो प्रयाग के पास गंगा-जमुना संगम के दिल्लिणी किनारे पर है। जा० (पदु० १०, १२६)

अरई वि॰ की॰ जो उबली न हो;-कोदई (दे॰कोदो); पुं॰ अरवा (दे॰) ?; (२)-बिरई, जड़ी-बूटी। अरक सं॰ पुं॰ अर्क; उतारब; अर॰ अर्क।

अरगन-परगत सं०पुं० सारा पड़ोस; न्योतब, सबको बुजाना; दे० परगना; फा० परगनः (दुकड़ा)।

अरगनी सं श्ली कपड़ा टॉंगने की खकड़ी या रस्सी; अर अरगन; वै अल-(मि); अलग + नी ? सं आलगन।

न्त्ररगला सं॰ पुं॰ हट; मचल पड़ने की स्थिति;-करब, डारब; जा॰ (पदु॰ २४, ७४) सं॰ अर्गला।

अरघ सं० पुं० ग्रध्यं;-देब, पूजा स्वरूप जल चढाना; सं० ग्रध्यं।

श्चर घा सं० पुं० पात्र जिसमें शिव, शालग्राम आदि की मूर्ति पर चढ़ाया हुआ जल गिरता है। सं०। श्चरज सं० स्त्री॰ प्रार्थनाः, करबः, मारूज, विनतीः, मंद, प्रार्थीः, वै०-जिः, श्वर० श्चर्ज (पेश करना)।

अरजाल सं० पु० बोक्त, उत्तरदायित्व; ज्यर्थ की बदनाभी;-आइब (उप्पर, सिरें-); अर०रज़ल (नीच) का बहुवचन।

अरजी सं० स्त्री० प्रार्थनापत्र;-देव;-दावा, सुकदमे की पदली प्रार्थना। प्रार्थना।

भंदज्ञाल वि॰ कडिनता से सँ मलनेवाला (व्यक्ति)।-

होब, चल फिर न सकना; ग्रर० श्रारज् + फा॰ मंद (जो दूसरे से प्रार्थना करे) ?

श्चरतें-विरतें कि॰ वि॰ अवसर पड़ने पर; आव-श्यकता होने पर; सं॰ आर्त + वृत्त ।

श्ररथाइव कि॰ सं॰ समकाना, समकाकर कहना; वै॰-उब; सं॰ श्रर्थ।

अरथी सं० स्त्री० सुरदे की सवारी;-निकरब;-निका-रब,-बनाइब। सं० रथ।

अरदास सं॰ पुं॰ प्रार्थना; करव (विशेषकर देवता से) अ॰ अर्ज़ + फा॰ दारत ।

श्ररधेल सं॰ पुं॰ जिसके पिताया माता श्रसली न हों; सं॰ क्यर्घ।

श्चरपब कि० स० चढ़ा देना, त्र्यर्पण कर देना; खे लेना (दूसरे की वस्तु); श्चर्षि खेब,-देब; सं० श्चर्ष।

श्ररबा सं० पुं० विशेषता;-लगाइब; किसी बात को सीघे न कहकर द्राविकी प्राणायाम करना; अर० रबः (चौथाई), श्ररबः (वर्ग का चतुर्भुज) = चार । श्ररबी-तरबी दे० श्रडबी —।

श्चररर वि० बो० फागुन में कबीर (दे०) गाते समय यह शब्द राग से श्चीर "कबीर श्चररर" के रूप में गाया जाता है।

अरराव कि० अ० ट्रटकर गिरना (पेड़, दीवार श्रादि का), अकस्मात गिर पड़ना; ध्व० अररर से। अरवा वि० पुं० जो बिना धान उवाले हुए कूटा

गया हो (चांवल);-चाउर; स्त्री०-ई (दे०) । स्त्ररसा सं० पुं० देर,-करब,-होब; वै०-ड़-; स्रर० स्रर्सः ।

अरसी सं० स्नी० त्रलंसी; दे० तीसी।

श्चरहरि सं० स्त्री० श्वरहर का पेड; उसका दाना; वि०-हा, श्वरहरवाला (खेत)।

श्चराम सं० पुं० श्चाराम. सुख; करव, सुस्ताना,-देव,-रहव; वेराम (दे०); वेराम-, क्वि०वि०-में-वेरामें, सुख दुःख में; फा० श्चाराम।

श्चरायज नवीस सं० पुं० कचहरी का वह व्यक्ति जो प्रार्थनापत्र लिखा करता है। श्चर० श्चर्ज, बहु० फा० श्चरायज् + नविश्तन, लिखना; भा० सी।

त्र्रारा सं पुं ि मिट्टी या पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े जो नदी के किनारे, कुएँ या पहाड़ में से फटकर गिरते हैं; फाटब; बैं०-ड़ार।

श्चरत्रश्चासः पुं० श्वरई या शुइयाँ का बड़ा रूप जिसे बंडाभी कहते हैं;-भसुश्चा, रही भोजन; चाहे जो कुछ (भोजन के लिए); सु० चाहे जैसे लोग। श्वरूष्ट्रशास्त्र किंत्रस्य शास्त्रस्य हैं हैन्सा: सं०

श्चरुश्चारव कि॰ स॰ शारंभ करना; वै॰-वा-; सं॰ जारंभ।

श्चरुई सं ० स्थी० घुइयाँ।

त्रप्रुत्त वि॰ श्रहचिकर, सूना,-लागब, बुरा लगना; सं॰ श्रहचि।

श्रारुस संग्युं अनुसाः मसिद्ध औषध ना पेश निते संस्कृत में पाशा कहते हैं। वैशन्ता,न्यूः। अरे संबो॰ पुकारने या संबोधित करने का शब्दः

अरोस-परोस सं॰ पुं॰ निकटवर्ती स्थान;-सी-सी,

पड़ोस के लोग।

श्रलई-पलवा सं० पुं० इधर-उधर की बातें, असंबद बातें;-बतुत्राब; सं० अ + लभ (दे० लहब) + पन्नव (सं॰ पन्नव-म्राही), वै॰-ही-पलही,-बलही। त्रालकापुरी सं०बी० सुंदर काल्पनिक स्थान जिसका

वर्णन साहित्य में हैं; इंद्र की नगरी; सं०। श्रलख वि॰ जो लखा या देखा न जा सके;-लीला, **अद्भुत** व्यवहार; स० अलच्य ।

अलग्रट वि॰ बिलकुल अलग, वै०-इ, कि॰ वि०-टें,-टें, प्र०-है।

श्रलग वि॰ पुं॰ पृथक्; स्त्री०-गि, कि॰ वि०-गें, क्रि॰-गाब,-गाइब, उब; सं॰ अ + लग्न।

अलगड्या वि॰ किसी का अकेला (हिस्सा, घर श्रादि), वै०-गौत्रा, वा ।

श्रलगाइव कि॰ स॰ अलग कर देना, बाँटना; प्रे॰-गवाइब,-उब, वै०-उब ।

श्रलगाब कि॰ श्र॰ श्रलग हो जाना; प्रे॰-गाइब। श्रलगी-बिलगा सं पुं प्क घर के लोगों के श्रलग हो जाने की किया, प्रथा आदि;-करब,-होब, सं० अ + लग्न, वि + लग्न।

श्चलरों क्रि॰ वि॰ पृथक्, श्चलगः, रहब, करब, होब। आलङ सं० पुं० किनारा, भागः श्री०-ङिः, यक-, एक किनारे, बै०-लँ।

ञ्चलफ वि० खड़ा, रूप्ट, ञ्चलग;-होब, घोड़े का चलते-चलते खड़ा हो जाना; (व्यक्ति का) नाराज़ हो जाना; अर० अलिफ्र (मथम अचर) जो सीधा खड़ा रहता है।

ञ्चलमारी सं० स्त्री० ञ्चालमारी; वै० इ-। श्रालयपन सं॰ पुं े सुस्ती, काहिली;-करब; वै॰ लै-, दे० त्रलाई।

श्रलर-बलर वि॰ उलटा-सीधा, श्रस्त-न्यस्त। श्रातलटप्पू वि॰ बेसिर पैर का, श्रंदाज़िया। श्रलवान स्० पुं गर्भ चादर; प्र० श्रा-; श्रर० श्चलवान (लौन = रंग) का बहु०।

अलसई सं० स्त्री॰ त्रालस; करब, लागब; सं० श्रालस्य।

अलसाव कि॰ अ॰ आलस करना, नींद में आ जानाः; प्रे॰ (?)-साइब,-उबः; सं॰ श्रालस्य ।

अलाई वि॰ बहुत सुस्त, काहिल; क पेड़ अत्यंत काहिल, बेकार; भा०-पन, लयपन, लैपन, बै०-

अलान वि० अलग;-करब,-होब, रहब; धर० ऐलान (प्रगट) ।

अलाप संव पुंज्याने का राग; किंव-ब, टेरना, राग से गाना; सं० ग्रालाप।

अलाय-बलाय सं॰ पुं॰ बीमारी, बुराई, कूदा-कर-कट; प्राय: खियां बच्चों के लिये देवताचों से मनौती या प्रार्थना करते समय इस शब्द का प्रयोग यों करती हैं-"दुरगा जी बच्चा क-लइ जायँ "; ग्रर॰ बला ।

श्चलावाँ ग्रन्थ० ग्रतिरिक्त, सिवाय; ग्रर० ग्रलाव:। त्र्यालियावन सं० पुं० कूड़ा, कचड़ा।

वि॰ बहुत (वस्तुओं के लिए); होब,-रहब।

**।** न दे० अलयपन ।

श्चालोन वि० पुं० बिना नमक का; स्त्री०-नि, प्र०-नै;-नै लाब, बिना नमक के ही खाना; सं० अर + लवगा।

श्रालोप वि० गायब, लुप्तः-करबः-होबः सं० श्र ∔ लुप; और कई शब्दों की भाँति इसमें भी 'ब्र' निरर्थेक है।

श्चल्हइत स॰ पुं० श्राल्हा गानेवाला; दे० श्राल्हा. आल्हखंड।

श्चलहर वि० श्रल्हड, कच्चा;-बतिया, बहुत छोटा फल, खाने के अयोग्य; दे० आल्हर; प्र०-ड्०, भा० हें,-पन।

श्रवरा सं० पं० त्रामला, उसका पेड़ एवं फल:-भर, जरा सा (गुड़ आदि), स्त्री०-री, छोटा ग्रामला; सं० ग्रामलक । 🔎

ञ्चवगतव कि॰ त्र॰ सुभना, समभ में त्राना, त्रव-गत होनाः वै० अगवतब (विपर्यय-वग,-गव)ः सं० अवगत।

श्रवघड़ सं० पुं० श्रोधड़, भा०-ई,-पन, वि०-ही (श्रीघड़ी मता, श्रीघड़ों की परम्परा)।

श्रवङर सं० पुं० श्रवसर;-परब; स्ं० श्रवसर (?) श्रवचक कि॰ वि॰ श्रकस्मात्; बें॰ श्रौ-, प्र०-

**अवचट सं० पुं० श्राकस्मिक श्रवसर;-परब ।** श्रवतारी वि॰ अद्भुत;-मनई, विशेष शक्तिशाली

न्यक्ति; वै०-रिक; सं० भ्रवतार । श्रावध सं० पुं० त्रयोध्या; अवध धंत जिसमें १२ ज़िले हैं;-पुरी, अयोध्या नगरी (तुल०),-नरेस,-धेस, दशरथ अथवा राम, अयोध्या के राजा।

अवर वि० पं० श्रीर, श्रन्यः प्र०-री, दूसरा भी, स्त्री०-रि,-रिउ; वै०-उर, श्रौ-; तुल० श्रर, श्रवर; सं० अपर।

श्रवला-मवला दे॰ श्रौला-मौला

श्रवसान-खता सं० पुं० ख़तरा (जिससे कोई बच गया हो); भूल; फा॰ अवसान (होश) + खना। श्रवसिकि०वि० श्रवश्य; तुल० अवसि देखिये देखन जोगू,-के, अवश्य ही, जाइ बुक्तकर; संव श्रवश्य ।

अवसेवरि सं० स्त्री० छेदछाद, कष्ट,-करब, बार बार दुःख देना, छोटी-छोटी बातों में तंग करना; वै०-उ-;शा० अवाहि (दे०) + सेवर (दे०) जो दोनों शब्द जुताई के लिए आते हैं,-अर्थात् कभी कम, कभी अधिक ? त्र॰ सेवरी (जीतना), उत्त॰ खाँजो ।

श्चवाँरी सं॰ स्त्री॰ पंक्तिः; यक-, दुइ-(मकान)ः सं॰ श्चवित्त ।

स्त्रवाँसव कि॰ सं॰ (नई वस्तु का) उपयोग प्रारंभ करना [विशेषकर बर्तन का] ब्यं॰ नई स्त्री के साथ रमण करना; वै॰-चब (फ्रं॰)।

श्रवाई सं स्त्री श्राना;-जवाई, श्राना-जाना;

सं० ग्रा + गम्।

द्र्यवाचव कि॰ अर्थ भरने के पूर्व अनवोल हो जाना; वि॰-चा,-चीं, ऐसी दशा में; सं॰ अा | नाच् (बोलना)।

श्रवाज सं० स्त्री० श्रावाज,-देब;-करब,-जा, ताने की बोल, कटाच;-जा कसब, कटाच करना, बोली बोलना; वै०-जि; फा० श्रावाज ।

त्रवाट-बवाट सं०पुं० व्यर्थ की बात, गाली-गलीज: बक्कब, बुराई करना, व्यर्थ की बकवास

करना; वै०-वाँट-वाँट, दे० अंड-बंड।

त्रवारा वि० बिना पांलक या मालिक का; कि०वि० होकर;-घूमब,-फिरब; सं० संबंध-हीन व्यक्ति; भा०-वरई,-वरपन; फा० त्रावारः।

श्रसंघा-पसंघा दे पसंघा।

श्रस वि॰ पुं॰ ऐसा; स्त्री॰-सि; कि॰ वि॰, इस प्रकार;प्र॰-स,यसस,-इसै,-इसनै,-इसौ,-सव (ऐसा ही,-भी),-कुछ, ऐसा कुछ, कुछ तरकीब; कहा॰ "हमारे मद्दे न तोहरे जोय,-कुछ करौ कि लरिका होय।"

श्रासकित सं० स्त्री० श्रालस, न करने की इच्छा;-करब,-लागब; चै०-कि-,-कु-;कि०-ताब, वि०-हा,-ही; सं० श्रशक्ति।

श्रासिक सं क्त्री किंब जाता; दे कि सिक सं क

न्यासम्य सं० पुं० एक पेड़ जिसकी छाज औषधि के काम आती है: सं० अरवगंघ ।

श्रसगुन सं० पुं० अपशक्कनः; होब, करबः वि०-नी,-नहा,-ही, जिसके दर्शन या आगमन से काम में

बाधा पड़े; सं० अशकुन; फा॰ शगृन । असिंद्रिआ सं० पुं० एक बड़ा सौंप जो विषेता नहीं होता और असाद में पानी बरसने पर दिखाई देता है; वै०-साँप; सं० आषाद ।

श्रसथिर वि॰ पु॰ स्थिर, निश्चितः स्त्री०-रि, मा॰-रई, वै॰-इथिर,-ल, कि॰ वि॰-रें,-लें, स्थिरता-पूर्वकः सं० स्थिर; दे॰ श्रह-।

श्रसनेह सं पुं प्रेम, स्नेह;-करब,-राखब,-होब; वि०-ही, स्नेही; सं० स्नेह।

श्रसवाब सं॰ पुं॰ सामानः माल-, संगत्ति, ऋर॰ । श्रसमंजस सं॰ पुं॰ दुबिवाः़-करब,-म परबः सं॰ । श्रसमान सं॰ पुं॰ त्राकाशः, वि॰ भारीः;-होब, भारी

होना, न उठ सकना; फा॰ आसमान। असमानी वि॰ दैती; सुबतानी, भगवान का या राजा का (हुक्म); अपनी शक्ति के बाहर की बात; फा॰। श्रसम्हो कि० वि० इतना अधिक कि विश्वास न पड़े, होब, अधिक उत्पन्न होना; वै०-म्है०; सं० असंभव।

असर सं॰ पुं• प्रभावः,-परब,-होब,-करब,-रहबः,-दार, प्रभावशालीः अर०।

श्वसरेड्ब कि॰ स॰ सेवा करते रहना, पालना, श्राशा में लगे रहना, श्राश्रित रहना; सं॰ श्रा+

श्रसल वि॰ पुं॰ सच्चा, शुद्धः स्त्री॰-लि, वै॰-सि-ली, भा॰-इँ, प्र॰-श्रसल,-लै-, सच्चा सच्चा:-कै, श्रपने बाप का श्रसली बेटाः प्रायः दूसरे को लल-कारने के लिए यह श्रंतिम प्रयोग श्राता है। श्रर॰-स्ल।

श्रसवार सं० पुं० सवारः वि० चढ़ा हुन्रा, हावीः-होबः-करब,-कराइब, चढ़ाना-री, सवारीः फा़•ः

सं० अश्व।

असस कि॰ वि॰ ऐसा, ऐसे ऐसे; वि॰ इस मकार का, स्त्री॰-सि, वे॰ य-, म॰-से, सी; दे॰ अस । असिंह वि॰ असहा; होब, असहा हो जाना; सं॰ । असाई सं॰ स्त्री॰ मक्सी जो सड़ी वस्तुओं या बावों आदि पर हगकर कीड़े पैदा करती है; हगब, ऐसे कीड़े होना ।

श्रसाइ सं॰ पुं•् श्राषादः का महीना;-लागब, बर-

सात ग्राना; सं० ग्राषाद् ।

श्रसान वि॰ ग्रासान; भा॰-नी; फा॰ ग्रासान। श्रसामी सं॰ पुं॰ प्रजा; व्यक्ति जो दूसरे का खेत जोते; (ई मालदार-ग्रहै, यह व्यक्ति धनवान है) फा॰।

श्रसिल दे० असल।

श्रमुलब कि॰ स॰ वसूज करना, जेना; सं॰ असूज-तहसीज, आमदनी जो किराये आदि से शप्त हो; अर॰ वसूज ।

श्चसूली सं े स्त्री० प्राप्ति, लगान;-करब,-होब; ग्चर० वसूल।

ञ्जसौँ कि॰ वि॰ इस वर्षः; वै॰ य-,-सों; प्र∘्रैंं असर्वें, यसर्वें,-वों ।

श्चस्थान सं॰ पुं॰ स्थान, देवता का स्थान; वै०-ह-; दे॰ थान्ह; सं॰ स्थान।

त्र्यहँ जब कि॰ स॰ (शरीर को) तोड़ देना, निर्वल कर देना; जि उठव, बीमारी ऋदि के बाद हाड़ मांस गल जाना;-पहँजव, अच्छी तरह कूट देना;

प्रे०-जाइब,-उब,-ज्वाइब,-उब

श्रहेँड़ा सं० पुं० बर्तेन (प्रायः मिही के); तील का पत्थर;-माँदा, बहुत से बर्तन, क्षिण हो,-को हँदी, सारा सामान; दे० कोंहदी, हाँदी, हंडा; सं० भारड ।

अहँड़ोरव कि॰ अ॰ जी मचलना, उथल पुथल मचाना; जिउ-, के करने की इच्छा होना; स॰ (पानी या अन्य दव को) मथ डालना; पे॰-राइब,-उब,-रवाइब; सं॰ आंदोल। श्चहक सं स्त्री अलंडा, हार्दिक इच्छा; मिटब, मिटाइब क्रि॰-ब, किसी बात या च्यक्ति के लिए मरना; [श्वहिक-श्वहिक, इच्छा की श्रपृति सहते-सहते, प्रतीचा में निराश होकर]; फा॰-क (चृना)।

श्रोहको सं० पुं० जोर की प्यास;-लागव; फा०-क (चुना) !

श्चर्रकाइय क्रि॰ सं॰ तरसानाः श्चर्रक पूरी न होने देना, वै॰-उब।

श्रहतर सं० पुं० श्रस्तर;-लगाइब,-देव; सं० स्तर। श्रह्याप सं० पुं० स्थापना;-करब,-होब; क्रि०-ब;

श्चहथापना सं० स्त्री० स्थापना;-करव,-होब; सं०

स्थापना । क्रि॰ पबः सं > स्थापय् ।

श्चह्यिर वि॰ पुं॰ स्थिर, निरिचत, शांत; खी॰-रि, वै॰-ज, श्रस्थिज । भा॰ ई, कि॰ वि॰-रें, शांति-पूर्वक; जा॰ "सबै नास्ति वह श्रह्थिर" (पदु॰ स्तुतिसंड ६); दे॰ श्रस्थिर, सं॰ स्थिर।

स्रहर्दक्त कि॰ स्र॰ डर जाना, घटरा उठना। स्रह्दियात कि॰ स्र॰ घटराना; वै॰-स्राव; पे॰-वाह्ब,-उब।

श्चहदी वि० सुस्तः भा०-पन । अर० अहद ।

श्रहनी दे० ग्रहनी।

द्यहमक वि॰ पुं॰ मूर्खं; स्त्री॰-कि, मा॰-ई; अर॰ । प्रह्य कि॰ स॰ है; वै॰-इ, आटै, बाटै; फै॰ सु॰

श्चहरव कि॰ सं॰ काटकर सीधा करना (लकड़ी); ब्यं॰ पीटना (ब्यक्ति को), खूब मारना;वे॰-रवाइब, -उब। सं॰ श्चा + हु।

श्रहरा सं॰ पुं॰ उपलाँ की आग जिस पर दाल, बाटी आदि पकाते हैं; बिना चृत्हे की आग;-जोरब, -लगाइब; सं॰ आहार ?

अहरी सं ॰ स्त्री॰ कुएँ के पास का स्थान जहाँ पशुओं के पीने के लिए पानी भर दिया जाता है; फै॰ सु॰ प्रत॰; स॰ आहार ? ऐसे स्थान पर माय: जानतर चरने या श्राहार के बाद श्राते हैं। भो० श्रहरी (जंगली बैल)।

अहह वि॰ बो॰ स्रो हो ! हाय हाय ! तुल॰ स्रहह तात दारुन दुख दीना ।

छाहार सं० पुं० भोजन, ख़्राक;-करब,-देब,-पाइब,-भिलब,-लेब; सं० छाहार।

श्रहिजन सं० पु॰ (१) इंजन; (२) "" चिन्ह;-देब,-जगाइब, ऐसा चिन्ह जगाना; वै०-इँजन-इ-१दे०); पहले श्रर्थ में श्रं० एंजिन, दूसरे में श्रर० ऐज़न (भी)।

श्चहित सं० पुं० बुराई, हानि:- करब,- होब, सं०।

श्रहिवात सं० पुं० सधवापन, सौभाग्य; वि०-ती, सधवा; ब्र०-तिन; तुल्र० 'अचल रहै-तुम्हारा' । सं० श्रहोभाग्य ।

अहिर सं॰ पुं॰ गाय भेंस पालने वाला; एक हिंदू जाति जिसके लोग उजडु, पर सीधे होते हैं। स्त्री॰-रिन,-नि॰; वै॰-ही-, दृ॰-रा,-रवा;-रिनिया; कि॰-राव अहिर का सा (उजडु) व्यवहार करना; कहा॰ अहिर क पेट गहिर कुरमी कं पेट अहार; भा॰-ई,-पन; सं॰ आभीर,-री।

श्रहिरई सं० स्त्री० ग्रहीरों का सा व्यवहार;-गाइब, ग्रहीरों की सीबार्ते(मूर्प्वता-पूर्णं व्यवहार) करना; क्रि०-राब, ग्रहीर का सा व्यवहार

करना।

श्रहुंजी सं० स्त्री० एक न्यंजन जिसमें दूघ, चावत श्रीर ज़ीरे के साथ लौकी के बारीक जच्छे पकाये जाते हैं।-रीन्हब,-बनइब,-खाद्य। सं० सुर्जे ? श्रहेरिया सं० पुं० शिकारी; श्रहेर करनेवाला; गी०

राम जलन दुआँ। बन कै-; सं० आखेट । अहो संबोण संबोधन या आश्चर्य करने का शब्द;-

भैया,-भाग्य बैं०-हौ (दूसरे प्रयोग में)।

अह्रोगति दे०-धो-।

श्रहीं कि॰ त्र॰ हूँ; बैठा या खड़ा हूँ; जीवित हूँ; जब लग-,जब तक मैं हूँ; सं॰ श्रस्मि ।

#### आ

धवि ।

श्राँक सं॰ पुं॰ चिह्न, संख्या त्रादि जो किसी वस्तु या स्थान पर जिखा हो,-जगाइब,-मारब,-देव; सं॰ भूकं। श्रांका कि॰स॰मुल्य जगाना; ग्रंदाज़ से मुल्य निर्धा

श्रीकव कि ० स० मूल्य लगाना; श्रंदाज़ से मूल्य निर्घा-दित करना; मे ० श्रॅंकाइव, श्रॅंकवाइब । सं० श्रंक । श्रॉंकुस सं० पुं० श्रद्धशः रोकथाम, ककावटः जा० "संदुर तिवक जो श्रोंकुस श्रदः" (पदु० ६४१) । श्रींखव कि ० स० (श्राटे को) श्रांखे से चालना; श्रांखा सं० पुं० (१) चमड़े या लोहे का बना बना चलना (दे०) जिसमें बहुत बारीक छेद होते हैं और जिससे बाटा चाला जाता है; (२) बीज का श्रंखुआ; निकरब; सं०अच। श्रांखि सं० स्त्री० धाँख; मारब, लागब, लोलब, मृनव (मर जाना), कादब, निकारब, सेंकब-कि० वि०- खीं, धाँख से, देखब, । धाँखों देखना; दुह-करब, पद्मात करना; र्ज्यामा सं० पुं० श्रृँगरखो; स्त्री०-गी, श्रुँगिया,-श्रा, यकिया (दें०); वै०-ङा; सं० यंग।

श्राँचर सं० प्० श्रँचरा; सं० श्रंचल ।

स्राँचि सं० स्त्री० स्राँच;-लागव,-देब,- देखाइब; कि॰ श्रॅंचाब, श्रॅंचियाब (गरम होना)।

र्घांजन सं० प० श्रांख का श्रंजन:-देब,-लगाइब: सं॰ ।

श्राँजय कि॰ स॰ श्रंजन या काजल तैयार करना या लगाना; तुल० श्रंजन-श्रांजि दग; सं० श्रंज। श्राँटच कि॰ श्र॰ पूरा पड़ना, खाना-पीना मिलना; उ॰ यहि सनई क श्राँटत नायँ, इस न्यक्ति को खाना कपड़ा नहीं मिलता; प्रे॰ ग्रँटइव,-वाइब,-उब, पूरा करना;-बाँटब "पछिलन्ह कहँ नहिं काँदी श्राँटा''-जा०।

अदि। सं पुं वास या कटी फसल का बंडल; स्त्री०-टी, किं० ग्राँटियाइब, छोटे-छोटे बंडल

श्रॉठा सं॰ पुं॰ मांस अथवा जमे हुए लोहू का छोटा दुकडा ।

श्रॉड़ा सं० पुं० डंक; स्त्री०-डी, प्याज़ या लहसुन का पूरा गंठा; यक-, दुइ-;-डोइया, बच्चे-कच्चे,

सारा परिवार: सं० ग्रंड।

र्यांतर सं० पुं०(१) श्रंतर, दूरी;-परव,-देव; (२) खेत का जोता हुआ भाग, यक-, दुइ-,; कि॰ अँतरब, बीच-बीच में अनुपस्थित होना, काम न करना, श्रादि; सं॰ यंतर; दे॰ यतरब ।

श्राप्त सं० खी० श्रांसु;-पोंछव, संतोष देना,-ढरका-

इब, बहुत रोना;-गिराइब; सं० अश्रु । श्राइब कि॰ अ॰ अश्नाः कार्मे-, गवर्न-:-जाबः भा०

म्रवाई (दे०) वै०-उ-।

श्राइसु सं० स्त्री० नेवता, भोजन का निमंत्रण;-देव,-लेब,-ग्राइब,-लाब,-पाइव; ग्रायसु (तुल०) (ब्राज्ञा) दे॰, अथवा ब्राइव के 'ब्राइसु' (तू ब्रामा) रूप से।

च्याकर कि॰ वि॰ गहरा (जोतने के लिए); सेव (दे०) का उत्त०; वै० श्रवाहि [दे०]।

द्याकी-बाकी सं० पूं० बचा-खुवा ग्रंश, शेष; ऋ**ण** का ग्रंश; देे वाकी (ग्रर वाकी) ।

अखित सं० पुं० अब जो नाई, कहार आदि को दिया जाता है; सं० अन्त = न टूटा हुआ, जैसे जौ, धान आदि।

त्राखर सं**०प्० श्र**चर, शब्द; यक-, एक शब्द;-कहब, एक बार कह देना, सं० श्रवर।

श्राखिर कि॰ वि॰ श्रंत में, श्रन्ततोगत्वा; वि॰-री, ग्रखीरी, अंतिमः प्र०-कारः ग्रर०।

द्यागर वि॰ पुं॰ चतुर; स्त्री॰-रि (गीतों में प्रायः ''सरब गुन आगरि''); गुन-, गुण से भरपूर; सं० श्रागार, गुणागार ।

आगा सं ० पु ० (१) आगे का हिस्सा;-पाछा, (किसी समस्या के) सभी पहलू;-सोचब;-रोकब; हिम्मत

अथवा उत्साह कुंटित कर देना;-अन्हियार होब. भविष्य अन्धकारमय होना; सं० अम्र। पठान व्यापारी; फ्रा॰ श्राग़ः (-क्र: = मालिक)।

श्रागि सं० स्त्री० ग्राग,-देब, दाह संस्कार करना;-लागब, तुरन्त कुद्ध हो उठना:-होब, गर्भ हो जाना (व्यक्ति का);-भउर,-पानी, गरम-गरम गालियाँ, शाप आदि, उ० इसरे सुँह से-भउर (-पानी) निकरी, मेरे मुँह से अभी अपशब्द या शाप निक-लेगा; वै - गी, अगिनि, नी (साधुत्रों द्वारा): सं० यञ्जि, दे० अगिनि।

आगिल वि० पुं० अगला, आगेवालाः स्त्री०-लि वै॰ अगिला (दे॰), पालकी उठानेवाले कहारों में जो आगे चलनेवाले होते हैं उन्हें-, और पीछेवालों को "पाछिल" कहते हैं। सं० अग्र।

अगों कि॰ वि॰ पुराने समय में, पहले, सामने; प्र० अगर्वा, वै० आगे;-पार्छे, बाद को; सं० श्रद्धे ।

श्राङ्गछ सं पूं अङ्ग अथवा शरीर का प्रभाव; न्यक्ति विशेष का प्रभाव; यनकै-यइसने बाय, इस व्यक्ति के रहने से ऐसा ही होता है। बै०-इन्द्र, र्याग-; सं० ग्रङ्ग ।

त्राङ्गा सं० पुं० दे० आँगा; वै०-छा। त्राञ्जी सं० स्त्री० एक जङ्गली पेड जिसका फूल बहुत सुगंधित और लकड़ी हल्की पीले रक्न की होती है।

श्राजा सं० पुं० पितासह; स्त्री०-जी; सं० त्रार्य,-र्या; म० त्राजोबाः दे० त्रजित्राउर ।

त्राजु कि॰ वि॰ त्राज; प्र०-इ, त्राजही;-काल्हि, याजकल, दो एक दिन में;-जी,-जू, याज भी; सं०

श्राड़ सं० पुं० पर्दो;-करब,-होब,-परब;-बेड, किसी प्रकार का पदी; कि०-ब, रोकना; कि० वि० आहें, ब्रिपकर,-इं-बलते, ब्रिपाकर,-इं-इं, ब्रिप-ब्रिपकर। भा० छड्गर,-ड् ।

श्राङ्ब कि॰ स॰ रोकनाः मोहडा-, भार सँभालनाः ग्रड्ब (दे०) का प्रे०; प्रे० ग्रड्इब,-उब ।

आहें कि० वि० पर्दे में, छिपकर; द्वि०-आहें, छिपे-छिपे; दे० घाड्।

आदृति सं० स्त्री० आदत, पुँजी, धन;-करब,-होब; वि०-ती, ऋइतिया।

त्राँती सं वस्त्री व आतें;-फारब, आतें निकालना, कष्ठ करना;-पोटी, पेट के भीतर का सब कुछ; वि॰ -फार, जिसके करने में बड़ा परिश्रम हो; सं० अंत्राल । अं० यंद्रेल ।

द्याँती-सार सं० पुं० प्रसिद्ध रोग; वै० ग्रा-।

चातुर वि॰ पुं॰ न्याकुल, उत्सुक, जल्दबाज, क**हा**० बातुर चोर सुदुत बैपारी; भा० ब्रतुरई; स्त्री०-रि; सं०।

श्रादर सं० पुं० मानः करब, होबः भाव, सकारः कि॰ श्रदराव (दे॰); सं०।

त्र्यादि सं॰ स्त्री॰ इतिहास, ब्योरा, रहस्य;-जानब;-श्रंत, पूरी बात; सं०। श्रादी सं० स्त्री० अदरकः कहा० बानर का जानै-क सवाद ? स्राध वि॰ पुं॰ ग्राधा; स्त्री॰-घी;-खाँड, थोड़ा सा (ग्रर्ध + खंड); ग्राधो-, ग्राधै-, ठीक ग्राधा २, कि॰ श्रधित्राब,-ग्राइब; दे॰ अधिया; सं॰ अर्ध। श्राधा वि॰ पुं॰ ग्राधा;-तीहा, थोडा सा (तीहा = तीसरा भाग, दे०); स्त्री०-घी; कहा० जौ धन देखी जात आधा देई (लेई) बाँटि; सं० अर्थ। श्राधी वि॰ स्त्री॰ आधी; (२) सं॰ स्त्री॰ आधी रोटी: कहा॰ आधी तिज सारी को धावै. आधी रहै न सारी पार्वै; सं० श्चान वि० पुं० दूसरा;-केड, दूसरा कोई; स्त्री०-नि प्र०-नव,-नै-नड,-नौ, केव; श्रान-, दूसरे २; श्रानै-दुसरा दूसरा, दूसरे ही दूसरे; सं० ऋन्य । श्रान सं० स्त्री० शान;-बान । फा० श्चानन-फानन कि॰ वि॰ तुरंत;-मँ, तुरंत ही; फा० ग्रान (च्या) + फानन ? फा० फौरन्। श्चानब कि॰ स॰ लाना;-पठइब (बहु बेटी को) लाना और भेजना; प्रे॰ अनाइब,-नवाइब,-उब; सं० आ 🕂 नी। श्रानय वि॰ दूसरा ही;-केव, दूसरा ही कोई; प्र॰-नौ,-नवः दे० ञ्चान, वै०-नैः सं० ञ्चन्य । श्चान्हर वि० पुं० अन्धाः स्त्री०-रिः; क्रि० अन्हराबः; भा० अन्हरई; सी० श्राँधर, दे०अन्हरा; सं० श्रंध। ञ्चान्ही सं ० स्त्री० चाँघी;- चाइब,-जोतब, उधम मचाना;- पानी;- यस, बहुत जल्दी करनेवाला । श्रापद्द सर्व० श्रापही; वुँ०-य,-पै, पुद्द । श्चापज् सर्व० श्चाप भी; वें०-पव,-पौ। ञ्चापकै सर्व० ञ्चापका, ज्ञापकी; प्र०-पैक,-पौक। आपन सर्व० अपनाः स्त्री०-निः अपनै-, आपना ही अपनाः भा॰ अपनपौ, अपनपव, ममताः सू॰ अपनपी आपुन ही बिसर्यो। आपस कि॰ वि॰ लौट कर;-जाब,-देब,-करब,-होब; भा०-सी, वै०-पुस; फ्रा० पस (पीछे);(२) परस्पर;-क,-मँ; भा०-दारी। श्रापा सं० पुं० अपनापन, स्वत्व; घमंड; कबी० ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। श्रापिस सं० पुं॰ दफ्तर, श्राफिस;-र,-श्रफसर; ग्रं॰; (२) कि॰ वि॰ वापस; वै०-पुस; फा० वापस। श्रापु सर्व० ग्राप, स्वयं; प्र०-इ,-पइ,-पै,-पउ,-पौ; कहा । बाँदी आपु गईं चारि हाथ पगही ले गईं। श्रापुस् कि॰ वि॰ वापसः (२) परस्पर, कै, श्रापस का; वै॰ दूसरे अर्थ में, अपुसा, प्र०-सें, भा०-सी; देश भाषसं,-पिस; फा० वापस । आपुसामें कि॰ वि॰ आपस में, प्र॰ अपुसे में, श्रापस में ही; फ्रा॰ वापस। श्रापे सर्व १ स्वयं: गों० वर सी०-पुर ।

आपो सर्व आप मी; वै - पहु (कबी

श्चाफति सं० स्त्री० त्रापत्ति, दुःख;-श्राइव,-परवः सं० ग्रापत्ति, ग्रर० ग्राफ़त (बाधा)। ह्याफती वि॰ ब्राकत लाने वाला: उत्पात करने वालाः; वै० त्रफतिहा,-हो, उद्दं हः; श्रर०-त । श्राब सं० पुं० शक्ति, रोब, प्रभाव;-दार, रोब वाला, बहु-मूल्य;-ताब, प्रभुत्व, शक्ति; फ्रा०। श्राबन्स सं० पुं० प्रसिद्ध काली लुकड़ी;-यस, बहुत काला;-क कुँदा, बहुत काला व्यक्ति। अर० श्राबरूह सं रत्री० इज्ज़त, प्रतिष्ठा;-उतारब,-देब,-लेब; वि०-ही,-दार; फ्रा० आब (पानी)+रू (मुँह); ह निरर्थक लगा है; वै०--हि वै०-रोह (जी०); इज्जति—। श्राम सं० पुं० श्राम का पेड़ या फल;-घास रही वस्त (विशेषतः खाने की); (२) वि० साधारण, रिवाज,-दस्तुर (१) सं० ग्राम्न, (२) ग्रर० ग्राम। श्रामा हरदी सं० स्त्री० एक प्रकार की हल्दी जो दवा में काम आती है। पके आम के रंग की होने आमिल वि० पं० खद्दा, स्त्री०-लि;-सुक्क, बहुत खद्दा, कि॰ अमिलाब, खटा हो जाना; सं॰ आम्ल। श्रामी सं • स्त्री • अवध और मगध के बीच की प्रसिद्ध नदी जिसे वौद्ध साहित्य में अनोमा कहा गया है। श्रायलदार वि० पुं• देनदार, ऋगी, बोक्स से द्वाः स्त्री०-रि, वै०-वंद । फ्रा॰ अयालदार (गृहस्थ) श्रायसु सं० स्त्री० श्राज्ञा, निमंत्रण (बाह्मण को भोजनार्थ);-देव;-लेब,-कहब (निमंत्रण देना),-श्राह्ब: क॰ में प्राय: श्राज्ञा के ही अर्थ में; तुल॰ उठे सकल नृप श्रायसु पाई; दे॰ श्राइसु; श्राइब का तृ० पुरुष का विधितिक् का रूप "आइसु" (त् आना) होता है; शा॰ इससे 'आज्ञा' का अर्थ आ गया हो। श्रारचा सं० स्त्री०(देवता की) पूजा; पूजा,-धार्मिक कृत्य; सं० अर्च (पूजा करना)। **आरत वि॰ प्रायः क॰ में 'दुस्ती' के धर्य में प्रयुक्त**; सं॰ स्रार्त । आरती सं० स्त्री० आरती;-उतारव, आदर करना, व्यं॰ अपमान करना (-उतरब, अपमान होना); बेब, देवता की आरती के समय उपस्थित रहना;-लाइब, पूजा के स्थान से आरती की थाली बाहर लानाः सं०। **न्धार-पार** कि॰ वि॰ इस पार से उस पार; इंदकर; पूरा पूरा; म०-रावार । श्रारम पुलिस संवस्त्रीव्सशस्त्र पुलिस; श्रंव श्रान्हें पुविस । श्रारर वि॰ पुं॰ (बृब या डाख) जो जल्दी हुद सके; स्त्री०-रि;। श्रारव सं पु॰ श्राहट;-पाइब,-मिलब,-सेब; पता जेना, पाना (धीरे या खुपके से); ।

री;-चलब,-चलाइब, काट-कूट या चीड्-फाड् करना; छाती पर-चेलब, परम क्लेश होना । फ्रा॰ ग्रारः श्चाराकस सं० पुं० श्चारा चलाने वाला (बढ़ई)। फ्रा॰ ग्रारः + कशीदन (खींचना)

श्चारागज सं० पुं० बैलगाड़ी के दोनों पहियों के किनारे की लम्बी लकड़ी।

आराम दे० अराम ।

आरी कि वि किनारे; यक-, एक ओर; आरीं, चारों श्रोर;-पासें, पास किनारे; एक पंक्ति में बैठे हुए बच्चे खेल में बार-बार चिल्लाते हैं-"आरीं श्रारीं कडग्रा बीच म गुह खडग्रा" त्रर्थात किनारे किनारे (बैठनेवाले) कौए हैं और बीच में (बैठने-वाले) गू खाने वाले हैं।" यही कहकर बच्चे उठ-उठ कर श्रपने-अपने स्थान बदलते रहते हैं।

श्राल-गाल सं० पुं० इध्र उधर वातें:-मारब. गप मारना; कहा॰ "चोरवै त्राज-छिनरवै ढाइस" श्चर्थात् चोर को इधर उधर की बाते बनाना होता है और छिनाला करने वाले में हिम्मत बाहिए। इस कहावत के अतिरिक्त यह शब्द अलग नहीं प्रयुक्त होता; दे॰ गाला । पं॰ गल (वात)

श्राल्हखंड सं॰ पुं॰ आल्हा का उपाख्यान;-कहब,-सुनाइब,-गाइब; त्राल्हा (दे०) + सं० खंड। ञ्चाल्हर वि० पुं० नया, दो चार दिन का;-बतिया, दो चार दिनों का फल (न तोड़ने लायक); स्त्री०-रि;-नीन, थोड़ी देर पूर्व लगी हुई निद्रा;- निनिया (गी०); सी० घल्हरा,-री यह शब्द इन्हीं दो प्रयोगों

में आता है; दे॰ ग्रल्हड़ (नव्युवक)? श्राल्हा सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध योद्धा जिसका इतिहास-'श्राल्हा" नामक वीर गाथा में वर्णित है।-ऊदल (जिसे कभी कभी रूदल भी कहते हैं), दोनों सगे भाई; बच्चे प्रायः गाते हैं-"ढोलि बजाओ आल्हा गात्रो, माठा पात्रो पी लह जाव"। आल्हा वर्षा काल में ही प्रायः गाया जाता है और इसके साथ ढोल बजता है ।-होब,-गाइब,-कहब, आल्हा का गीत गाना; अल्हइत (दे०) यह गीत गाने वाला।

ञ्चाला संवर्षं व यंत्र;-लागव,-लगाइव, यंत्र लगाकर देखना या परीचा करना । ऋर०-ल:

श्राला वि॰ बढ़िया, ऊँचा;-हाकिम, बड़ा श्रफसर;-मनई, अच्छा व्यक्ति;-वाति, अच्छी बात, ऊँची बात;-ग्रद्ना, छोटे बड़े लोग । श्रर०-लग्र ।

ञ्चाला-पाला सं० पुं० इधर उधर की बातें, न्यर्थ की गप; ऊँची ऊँची बातें;-उड़ाइब,-बन्कब; दे० त्रलई-पलई; ग्रर० ग्रालग्र । दे० ग्राले-गाल । श्चाली सं० स्त्री॰ सस्ती; वै॰ त्रजी; क॰ गी॰; वैसे

बोलने में अप्रयुक्त; सं० अलि ।

आले-आले वि॰ पुं॰ बड़े-बड़े, एक से एक बढ़कर;-जगर्मा अहैं, संसार में बड़े-बड़े (एक से एक बढ़-कर) लोग पड़े हैं; अर० आलग्र का देहाती बहु-वचन ।

श्रावॅरि-पावॅरि सं० स्त्री० वंशज, संतति। वे० ला-; सी॰ पँवरि, लउँदी पउँदी, सं॰ अवली।

श्रावारा दे० अवारा ।

श्रास सं० स्त्री०श्राशा, भरोसा;-करब,-छोड़ब,-रहब, होब:-भरोस; प्र०-सा; सं० ग्राशा ।

श्रासन सं० पुं०श्रासन;-मारब,-लगाइब, लेब; कुस-सं० ग्रस् (बैठना) ।

श्रासनी सं० स्त्री० बैठने की छोटी चटाई, दरी च्चादि ।

श्चासरा सं० पुं श्राश्चय, भरोसा, श्राशा; करव,-देव -रहव,-होब,-छूटब; क्रिंग्वि०-र, भरोसे पर;-रे-गीर (किसी के) आश्रय पर निर्भर; सं० आश्रय,

+फा० गिरफ्तन, पकड़ना। च्याह सं० स्त्री० घ्याह;-भरब, दुःख की साँस जेना,-लेब, दुख देना, उ० गरीब कै-नाहीं लेय क चाही, गरीब की आह न लोना चाहिए; कबी॰ "कबिरा दीन अनाथ की सबसे मोटी आह (हाय)"; बै०-हि, हाय (किसी के मुँह से 'हाय' निकलना ही ग्राह है।) कि ० ग्रहकब -काइब (दे०); फा०।

इ

इ वि॰ यहः प्र०-है,-हौ-हवै; वै॰ ई। इक्बाल सं० पुं न्वीकृति (कचहरी में दी हुई, विशेषतः किसी अपराध की);-करब,-होब; वि०-ली, (अपराध) स्वीकार करनेवाला (मुलजिम, गवाह), वें० अ-; (२) रोब, प्रतिष्टा; सरकारकै-, हजूर कै-;वें० य-ग्र-[कच०]; फा०

इच्छा संब्बी० अभिजापा;-करब,-पूरन होव,-करब; वें १० हि-(दें )। सं०

इजराय सं• पुं॰ (किसी हुनम का) कचहरी से

प्रकाशित, विज्ञापित या रवाना होने की किया:-करब,-होब,-कराइब; वै०-रा,-इ; वि०-ई (डिगरी, हकुम); अर०।

इजलास सं० स्त्री० कचहरी;-करव,-देखब,-होब,-लागबः वै॰ गिलासः वि॰-सी,-लिसहा (इजलास जाने का आदी), अर० इजलास (बैठक); कच०। इजहार सं० पुं ० (कचहरी में दिया) वयान:-देव,--बंब,-होब-कराइब:-पाती, मुकदमे की पूरी कार-वाहे; कच ः भर०-ज- ।

इजाजित सं॰ स्त्री॰ आज्ञा;-देब,-पाइब,-मिलब; कच॰, अर॰-जृत।

इजाफित सं क्त्री॰ दावत; करव; दावित, ज्ञाव-

भगतः वै० जा-, ग्रर० जियाफत।

इजाफा सं० पुं० वृद्धि (विशेषत: लगान की);-करव, लगान या किराये की वृद्धि का दावा करना;-होब; वै० जा-; अर० इजाफ: कच०।

इजारबन्द संवर्षं० पाजामा बाँधने का नाड़ा।

फा॰ इज़ार (पाजामा) + बंद ।

इजारा सं० पुं० ठेका;-लेब,-होब; अर० इजार:। इज्जिति सं०स्त्री० आबरू, प्रतिष्ठा;-करब,-देब,-लेब, अपनी आबरू देना, दूसरे की ले लेना या बेह्ज्जती करना; वि०-दार, प्रतिष्ठावान्,-हा;-ती, हज्जत संबंधी;-बाहा, मानहानि (का मुकदमा या दावा); कच्छ। अर०

इट्कोह सुं० पुं० ईट का दुकड़ा;-मारब,-फेंकब;

वं॰-हा, हॅ-।

इटारि सं पुं पांडेय लोगों का मसिद्ध स्थान;

पाँड़े, इस स्थान के पांडेय; वै० ई।

इतला सं० स्त्री० सूचना;-देव,-करव,-आइब,-लाइब,-होव; वं०-ई,-त-,-ति-; अर० इत्तलाश्र, (कच०)।

इतवार सं पुं विश्वासः करव, होबः वि०-री, विश्वास करने योग्यः अर० एतवार ।

इतवार दे० यतवार; सं० आदित्य।

इनकार सं० पुं० 'न' करना, श्रस्वीकार;-करब; क्रि०-ब, नकारब; वि०-री (गवाह), जो (मुकदमे की बात को ) इनकार करे; कच०; श्रर०।

इनरी सं० स्त्री० नई ब्याई गाय या भैंस के दूध को जमाकर बनाई हुई दही की सी मिटाई जो मित्रों एवं पड़ोसियों को बाँटी जाती है; इसमें छूत मान-कर इसे बड़े-बुड़े मायः नहीं खाते। यह कई दिन तक बनती रहती है जब तक दूध साफ और पतला नहीं हो जाता; बै० इँदरी,-जी, ई-,फै०-ड़ी, सी० खँडरी ब० पेवसी।

इनसान सं॰ पुं॰ कृतज्ञता;-मानव,-करब; श्वर॰

इहसान, उपकार।

इनेसाफ सं॰ पुं॰ न्याय;-करब,-होब,-चाहब; वि०-फी, न्याय युक्त, न्यायवाली (बात); अर॰ इंसाफ। इनाइति सं॰ स्त्री॰ कृपा;-करब,-होब, वै०-त; अर॰ इनायत।

इनाम सं० पुं० पारितोषकः देव, पाइव, - जेव: मी काम, पुरस्कार पानेवाला काम: अर० इनआम।

इनार सं॰ पुं॰ कुआं; स्त्री-री,-नरिया; वै॰-रा; कुआं-घरब, कुआं-ताकब,-तोब, डूबकर मर जाना। इफुराति सं॰ स्त्री॰ अधिकता; वै॰ अ-; वि॰ अधिक वै॰ अफरादों (ज्यय के तिए), व्यर्थ;-त्रर्च

हिन्तहान सं पुं परीषा; देव, लेव, होव; धर• इन्तहान । वे॰ नित्र इमला सं॰ पुं॰ दूसरे को बोलकर लिखाने की क्रिया;-जिखब,-देव,-बोलब; अर्॰ इम्ल: ।

इमान सं० पुं० ईमान;-लेब,-देव; वि०-दार,-रि, भा०-दारी: अर० ई—

इमिरती सं० स्त्री० एक मिठाई; वै० श्रमिरती; सं० अमृत: दे० श्रमितीं, श्रमिती।

इरखहा वि० पुं० ईप्यां खुः स्त्री०-हीः सं० ईपी । इरखा सं० स्त्री० ईपीः; दोख, ईपी-द्रेषः, सानब,-करवः कि०-ब, ईपीं करनाः वि०-खहाः, हीः कि०

वि०-दोखें, ईर्षा द्वेप के कारण; सं०।

इरादा सं ० पुं ० निश्चय, इच्छा;-करब;-होब; अर०-द:।

इलइची दे॰ इलायची।

इलजाम सं० पुं० अपराधः;-लागवः,-लगाइवः मनहं के सिरें,-उप्पर-लागवः अर०-जाम ।

इलिट सं॰ स्त्री॰ मैली चीज, गू:-खाब, गूखाना (एक प्रकार की सौंगंघ, उ॰-खाव जो ई बाति फिरि करी; यदि ऐसा फिर करो तो गू खाओ); शा॰ अर॰ इक्षत (रोग) से। प्र॰ ई-, ख़-।

इलमारी सं श्रीं आलमारी; वै अ-; पुं -रा,

बड़ा अलमारा।?

इलाका सं० पुं० चेत्र, अधिकृत चेत्र; जागीर;-क्दार, जागीरदार, बड़ा बर्मीदार;-पाइब,-खरीदब।

लेब; श्रर०।

इलाजि सं० स्त्री० श्रीपधि, दवा;-करब,-होब,-देब,-कराइब;-बारी, दवादारू;-बारी,-करब,-होब;...वि० लजिहा,-ही; इलाज । अर० इलाज

इलाचा अब्य॰ अतिरिक्त; वै॰ अ-वाँ; अर॰

श्रलावः।

इल्लिति सं० स्त्री० बुराई, अवगुण, आफत;-म परब, परेशानी में पद जाना;, वि०-हा; अर०-त (बीमारी) इल्लिम सं० पुं० हल्म, ज्ञान, विद्या, दुनर, तरकीव; कुलि-,सभी तरकीव; कजनिउ-से, किसी भी तरह; वि०-दार, विद्यान, जाननेवाला; अर० हल्म।

इसकूल सं॰ पुं॰ मदरसा, स्कूल; वि॰-खी,-कुलिहा, स्कूलवाला; सं॰।

इसटाप सं॰ पुं॰ दल, दल-बल, दफ्तर के लोग; हां॰ स्टाफ।

इसटांप सं० पुं० कचहरी में लगाने का टिकट या टिकटदार कागज;-जिस्तव; ऋं० स्टांप।

इसपात सं • पुं • फीबाद; वि • ती, फीबाद का

बनाया हुआ। इसबगोल सं०पुं० एक दवा; इसके बीज पेट के लिए गुणकारी होते हैं; बै०-प-;फ़ा० अस्पगोल। इसाई सं० पुं० ईसाई; बी०-इन,-नि० प्र० ई-। इस्क्र सं० पुं० अनुचित मेम; सौक;-बाबी; पर

गमन;-त्राज, क्ली मेमी; वे --सिक । कर --रक्र

इस्टि सं० स्त्री० सिद्धि; होब, करब, किसी देवता का प्रसन्न होना या करना; सं० इप्टि। इस्तगासा सं० पुं० दावा, कचहरी में किया गया दावा; फौजदारी मुकदमा; करब, देब, दायर करब; अर० इस्तासः। कच० इस्तालक सं० पुं० उत्साह, मोत्साहन, जोश, बढ़ावा; देब, पाइब, उकसाना, उत्तेजित होना; अर० इस्तत्राल (भड़काना)। इस्तिरी सं० खी० कपड़े की कलप; कलप करने की मशीन; करब, कराइब।

हरितहार सं० पुं० विज्ञापन, इरतहार;-देब,-करब,
-कराइब,-छपाइब; अर० इरतहार।
इस्तीफा सं० पुं० त्यागपत्र; किसान का अपने खेत
से त्याग-पत्र;-देब,-खेब; वै०-स्थापा,-हतीपा,स्थीपा,-स्ते-.-पा; अर० इस्तीफ: (क्या माँगना)।
इहाँ कि० वि० यहाँ; प्र०-हैं,-हीं; वै०-हवाँ, प्र०-हैं,
-वाँ, ई्रं;सं० इह।
इहै वि० यही; वै०-हवै; प्र० ई-।
इहो वि० यह भी; वै०-हौ-हवो, ई-; सं० इयं।
इहो कि० वि०यहाँ भी; वै०-हवैं; सं०इह।

ई

है खि सं क्ली व हैख, गन्ना; वै व अखि, उखु हि,—
ही (दे ) सं व हुछ ।
हे छुर सं व पुं व संदुर की तरह का एक रंग, जिसे
क्षियाँ जगाती हैं; वै व हुंगुर ।
हेन्हन सं व पुं व है घन; सं व हेन्धन;
हेमान सं व पुं व है घन; नि हमान; न्दार, न्दारी; खर ।
हेरघाट-बीरघाट, कि वि व हघर-उघर; उ० केउकेड-, कोई यहाँ कोई वहाँ; अर्थात् सब तितरबितर; अन्यवस्थित ।
हेलिट सं व खी व हे व हजिट
हेसर सं व पुं व भगवान, परमेश्वर; सं व हुंश्वर, देवस्थानी एकादशी (कार्तिक) के दिन खियाँ रात को

स्प को गले के डंडे से पीटती हुई कहती हैं-'ईसर आवें दिल हर जायें।'' अर्थात् दिह (घर में से) भागे और भगवान् (घर में) आवें; कैंगति, भगवान् की लीला; वि०-री, इंसरी माया। इंसाई दे० इसाई। इंसान वि० उत्तर-पूर्व (का कोण) जिसे मूठीक (दे० मूठि) कोन (दे० कोन) कहते हैं। ईहैं कि० वि० यहीं; इहैं का प्र० रूप ईहैं, वि० यही; इहैं का प्र० रूप ईहों कि० वि० यहाँ भी; इहों का प्र० रूप ईहों वि० यह भी; इहों का प्र० रूप

ਰ

उँचवाइब क्रि॰ स॰ उँचा करना; उँचाब (दे॰) ुका प्रे॰, रूप; वै॰-उब, सं॰ खचा। उँचाई सं० छी० दे० ऊँच। उचाव कि॰ अ॰ उँचा हो जाना; प्रे॰-चवाइब,-उब; ''ऊ च'' से कि ०; वै०-चिद्याव;-इब। उचास वि॰ थोड़ा ऊँचा:-सें, ऊँची भूमि पर: 'ब्रास' प्रत्यय और विशेषणों में भी लगता है, जैसे खटास, मिठास ऋदि; सं०। उँचाह वि० कुछ ऊँचा; सं० उच्च। उँचित्राइब कि॰ स॰ ऊँचा कर देना; 'उँचाब' का प्रे॰ रूप; वै॰-चवाइब,-उब। उँचिष्ट्राव कि॰ ग्र॰ ऊँचा हो,जाना; 'उँचाव' का वै० रूप; उ० येकर पेट उँचित्राय गय, इसका पेट (भरकर) ऊँचा हो गया । उँज़ेर सं॰ पुं॰ उजेला; प्रकाश; होब, सबेरा होना; सं• उज्ज्वल ।

उटहा सं॰ पुं॰ फॅटवाला; फॅट + हा जैसे मोटहा
(दे॰ मोट)।
उटाव कि॰ अ॰ उँटनी का गिंभणी होना। प्रे॰टवाइव।
उँटिनी सं॰ स्त्री॰, माँदाऊँट; वै॰-टनी; सं॰ उष्ट्र।
उँडेलाव कि॰ स॰ उँडेलना; सं॰ उद्देल; प्रे॰-डेलवाइव;-उव;-वै॰-रव,-अँडोरव।
उ वि॰ सर्व॰ वह; ग॰ सुँ, सं॰ सः।
उअव कि॰ य॰ (तारों, चंद्र तथा सूर्य का) निकलना; मु॰ मन में आना; जा॰ "नजवों आछ कहाँ
दहुँ उआ" (सिहलद्वीप संड १) उ॰ आज कहाँ
उआ कि तू आयो, आज यह कैसे हुआ कि तुम
इधर आ गये ? प्रकाशित होना; आमगीत की एक
सुंदर पंक्ति है-धना मोरी उई अहैं जैसे जुन्हैया,
अर्थात मेरी सस्त्री चाँदनी की भाँति प्रकाशित हो
रही है। वै॰ उचव; प्र॰ फं-।

स्त्राइब कि॰ स॰ उठाना (तलवार, ढंडे चादि का); उठब का प्रे॰ रूप जिसमें 'ठ' का 'च' हो गया

है ; वै०-वा-।

ज्ञारब कि॰ स॰ मनौती अथवा पूजा के लिए श्रलग निकालकर रखना ( रूपये पैसे आदि ); प्रायः बीमारी आदि की दशा में ऐसा किया जाता है, जिसमें 'डआरी' वस्तु को हाथ में लेकर बीमार के ऊपर से घुमा देते हैं; ब॰ वारना (वारी जाऊँ); दे॰ बलि, बलि बलि; वै॰-वा-

उन्त्रारा न्योछा वि॰ किसी देवता अथवा बाह्यण को देने के लिए रखा हुन्ना; उन्नारा + न्योछा (दे॰ न्योछब); न्योछावरि अथवा नेवछावरि भी

इसी 'न्योछब' से बनते हैं।

उइ सर्वं० वि० वह (पुं० स्त्री०) लखी०-ठावँ, उसी जगह, जौ० वह, प्र०-ई,-है (फै० व०)।

चक्ठब कि॰ अ॰ सूख् जाना (पेड़ का); वै॰-कुठब;

सं • 'काष्ठ' (लकड़ी हो जाना)।

उकवित संश्ली वाद की तरह का एक रोग जिसमें से पंछा (दे॰) निकलता रहता है; वै॰ उँ, कौत। उकसब कि॰ अ॰ (रस्सी का खाट आदि में से) निकल जाना; सं॰ केश (बँधे हुए बालों की तरह खुल जाना), प्रे॰ उकसब; कसब (दे॰) से भी संबंध हो सकता है।

उकाई सं बी के करने की इच्छा;-आइब; बैं

व-, वकलाई।

उकील सं० पुं॰ वकील; भा॰ जी, वकालत; करब, वकील या वकालत करना; घर॰ वकील।

उकुर सं० पुं० हक; अवसर विशेष पर जो कुछ़ किसी को मिले, जैसे संबंधियों, नौकरों आदि को;-लेब,-मारब;-भर पाइव ।

चकुरूँ कि॰ वि॰ च्तरों को मूमि से विना छुआये केवल पैरों पर (बैटना); वै॰-क;-सी॰ रुवा

उकेताब कि॰ स॰ छिलका उतारना; वै॰ निकोलब; शा॰ 'केला' से (केले की भाँति छिलका उतार देना) उ + केल, जैसे उ + केस (दे॰ उकेसब); प्रे॰-वाइब, उब।

उकेसब कि॰ स॰ खोल डालना (खाट श्रादि की रस्ती); प्रे॰ सवाइब; सी॰-कासब, सं॰ केश' से; दे॰ उकसब; शा॰ सं॰ 'कर्ष' (खींचना) का उलटा ? उखमज सं॰ पुं॰ दुष्ट; भा॰-ई; सं॰ उष्मज, जो श्रक्समात् श्रा जाय ।

उखरहर वि॰ पुं॰ उखाड़ देनेवाला (कथन);-बोलब, ऐसा बोलना जिससे बना काम बिगड़े; सी॰-रि; वै॰-इ-।

उखर-बेंट सं॰पुं॰ व्यक्ति जिसके संबंध में कुछ ज्ञात ्न हो; जिसका ठिकाना न हो; दे॰ बेंट।

उखार व कि॰ स॰ उखाइना; सँपारव, विगाइने की कोशिश करना: धमकी के रूप में यह बोला जाता है; द॰ उखारि, सँपारि लिखों, जो कुंछ करना होगा कर सेना। उखाव सं० पुं० जो खेत ईख की खेती के लिए रखा गया हो; दे० जिल; सं० इन्न ।

उखुड़ि सं० स्नी० ईस्न; वै०-डी; सं० इन्न । बखुनुक सं० पुं० भगड़ा करने का थोड़ा सा बहाना, साधारण भगड़े का कारण;-कादब,-मिलब,-पाइब;

वै॰ उस-।

उगहनी सं० स्त्री० चंदा करने की किया; करब, लगाइब, चंदा एकत्र करना। सं० गृह, लेना। वै०-गाही।

उगहज कि॰ स॰ कई लोगों से माँगकर एकन्न करना; चंदा करना; सं॰ गृह; प्रे॰-हाइब,-हवाइब,-

उगालदान सं० पुं० वह बर्तन जिसमें थूका या कुह्वा किया जाता है; दे० उगिलब ।

उधरब कि॰ श्र॰ खुल जाना; प्रे॰-घारब,-घरवाइब; तु॰ उधरे श्रंत न होइ निबाह ।

उघरवाइब क्रि॰ स॰ खुलवाना।

उघार वि॰ पुं॰ खुला; स्त्री॰-रि;-सु॰-होब, खुल जाना;दिल की या श्रसली बात कहना। ग॰उघदथाँ उघारै कि॰ वि॰ नंगे ही (पैर, सिर या सारे शरीर से), बिना कपड़े पहने; उघारे मुँहें, नंगे सिर;-गोहें, नंगे पैर।

उचकव कि॰ अ० कूट्ना, उछलना; चौकन्ना हो जाना;पे०-काइव,-उब;सं० उत् + चक्र (चक्र अथवा

सीमा के बाहर)।

उचकहर वि॰ पुं॰ उचक जानेवाला; जो शीघ्र बात न माने: स्त्री॰-रि।

उचकुन सं० पुं० वह वस्तु जो किसी दूसरी को ऊँची करने के लिए नीचे रखी जाय;-देय,-लगाइब; बी॰-नी; वै॰-ना;-चु-;ऊँच + फा़॰कुन (करो); सी॰-करका।

उचक्का वि॰ पुं॰ जिसका पता-ठिकाना न हो;

स्त्री० की; सं० उत् + चक्र।

उचटव क्रि॰ घ॰ न लगना, उचट जाना (मन, हृदय, जी); प्रे॰-टाइब,-उब-चाटब; सं॰ उच्चाट। उचरव क्रि॰ घ॰ (चिपकी हुई वस्तु का) सलग हो जाना; प्रे॰-चारब,-चरवाहब,-उब।

उचाट सं० पुं० स्थिति जिसमें मन न लगे; किसी बात में जी न लगना;-होब,-करब,-लागब;सं० उच्चा-टन, ग० उच्चाट।

उचारब क्रि॰ स॰ उच्चारख करना; (चिपकी हुई वस्तु को) उधेड़ लेना (कागज, पट्टी आदि); मे॰ चरवाइब, उब, बै॰ उचेरब सं॰ उच्चर (उत् + चर)

उचुकुन सं० पुं० दे० उचकुन । उचेरव क्रि० स॰ उघेड़ खेना (वि० चमड़ा); चाम-, बहुत मारना, सी०-ध्यालब ।

उञ्जरव कि॰ म॰ निशान पदना; दिसाई बुरा दिखना (रंग भादि का); दर्द, धवराहर से कूदना;-पटकब, छुटपदाना; में कुहारव । इंद्रार सं•पुं• बमना-होब, करवा, के होना, करवा उल्लाह् सं० पुं० उत्साह; वि०-हिल, उत्साहपूर्ण; सं० उछिहिर वि॰ मुक्त, ऋण्युक्त :-होब,-करब, युक्त होना; करना; सं॰ उच्छिद्र (छिद्रहीन); ऋग एक छिद्र माना गया है।

उछिन्न वि० नष्ट;-करव,-होब, नष्ट करना, होना; सं० उच्छित्र (कटा हुआ): के जाव, नष्ट हो जाओ

(शाप)।

उजडु वि॰ अशिष्ट, उद्देग्ड; भा०-ई, उद्देग्डता;-पेन सं० उद्द्राह;ग० उज्जड़ ।

उजबक वि० अशिक्तिः, गँवारः भा०-ई:-करब,

गॅवरपन करना; ग० उजबक ।

उजरउटी सं० स्त्री० सफेदी (बाँदी, वर्षा चादि की); होब, सफेद ही सफेद हो जाना:-करब, (पक्के मकान, सफेद कपड़े श्रथवा रुपयों से) सफेदी ला देनाः सं० उज्ज्वल ।

उजरति सं० स्त्री० मजद्री, फीस (लिखने ऋादि

की)फा०।

उजरब कि॰ अ॰ उजड़ जाना, नष्ट होना; गाँव से चला जाना, भागना; प्रे०-जारब,-जरवाइब,-उब। उजराब कि॰ अ॰ गोरा होना; सफेद हो जाना। उजवास सं० पुं० प्रबंध;-करब;-होब; क्रि०-सब। उजहब कि॰ घ॰ लुप्त हो जाना; जा॰ ''उजिह

चली जनुमा पछिताऊ" (पद्० ४८४);। उजागर वि॰ पुं॰ प्रसिद्धः प्रकाशितः खी॰-रिः वै॰-गिर;-करब,-होब, नाँव-होब, करब, नाम प्रसिद्ध

करना, होना: उ + सं० जाञ्रत ।

उजार वि० पुं० उजहा हुआ; वीरान; कि०-ब;-लागब, सूना लगना; गीत-"हमै लागत उजारी

हम न ग्रवध माँ रहवै।"

उजारब क्रि॰ स॰ उजाड़ देना; प्रे॰-रवाइब,-उब। उजित्रार संव्युंव उजाला, प्रकाश;-करब, प्रकाशित करना; मुँ ह-होब, करब, पुराना ऋपयश मिट जाना या मिटाना। सं० उज्ज्वलः; वि० के रूप में भी प्रयुक्त । वै०-यार; भा०-री; ग० उज्यालु ।

उजीर सं॰ पुं॰ मंत्री; शतरंज का फर्जी; फा॰ वज़ीर;

भा०-जिरई;-री।

**जजुर सं० पुं० श्रापत्ति**; प्रार्थना;-करब; श्रर० उज्र;-दारी, (कचहरी में की हुई) आपत्ति (अपने विपत्ती के विरुद्ध);-माजरा, कहना सुनना, प्रार्थी का विव-रण;-दार, श्रापत्ति उठानेवाला विपत्ती ।

उम्मकव क्रि॰ च॰ बड़बड़ाना; जोश में चाकर निर-

र्थंक बातें कहना; 'मक' से संबद्ध ।

उभित्तव क्रि॰ स॰ किसी बर्तन में से निकालकर बाहर डालना; प्रे०-लवाहब,-उब।

डिफिला सं० पुं० उबटन का सुराधित सामान जिसमें तिल, सरसों, नागरमोथा त्रादि पहता है।

उठक-बैठक सं० पुं० उठने-बैठने की क्रिया; ग० उठक-बैठकः वै०-बहरुकः।

उठनि सं० स्नी० रिवाज; वै० ठानि, स्रथात् उठने भथवा प्रचलित होने की किया; प्रचलन, प्रचार ।

उठव कि॰ श्र॰ उठना; खड़ा होना (लिंग का); तैयार होना (मकान का); दुखना आँख का); भैंस वा गाय का भैंसाने या बरदाने के लिए उत्सक होना; चौके पर जाकर भोजन करना; सोकर जगनाः प्रे०-ठाइब,-ठवाइब,-उबः सं० उत्तिष्ठः-बैठब, उठना-बैठना; उठक-बैठक, ग्राना-जाना, मिलना जुलना;-करब, उठने बैठने की कसरत करना। उठवाई सं॰ स्त्री॰ उठाने की किया: उठाने की मज़-

दूरी; उठने की रीति।

उठाइब क्रि॰ स॰ उठने में मदद करना; भोजन के **बिए ले जाना; तैयार कराना (इमारत); ले लेना** (दूसरे की वस्तु); प्रे०-ठवाइब। सं० उत्थापय; वै०-उब।

उठाईगीर सं० पुं० जो दूसरे की वस्तु लेकर चल दै; उठाई (उठाकर) गीर (फा॰ गीरद, लेना) ले जानेवाला, जैसे राहगीर आदि।

उठाट सं० पुं ० उजाड़ने का कम; करब; होब, उजाड़

देना, उजड़ जाना (न्यक्ति का)।

उठेश्रा सं० स्त्री० सौरी (दे०) की शुद्धि जो बच्चा पैदा होने के कई दिन बाद तक कई बार होती हैं। इसमें चमारिन और धोबिन सौर के वस्त्रादि ''उठा-कर" ले जाती हैं, इसी से इसको 'उठेश्रा' कहते हैं। वै० उठइञ्चा,-या;-होब,-परब;-डाँड़ होब, ब्यर्थ जन्म होना [जिसके जन्म पर 'उठैश्वा' में जो कुछ व्यय हुआ हो वह भी माता-पिता पर दंड (डाँड़) स्वरूप हो ।

उठी त्रा सं ० पुं ० उठाया हुत्रा (भोजन); उठने की बारी (भोजनादि के लिए), जो भोजन चौके में से बाहर उठा लाया गया हो अर्थात् छुत्रा हो; वै० परसौद्रा (दे०)-खाब, ऐसा भोजन करना; वै०

उ०-वा।

उडनखटोला सं॰ पुं॰ उड़नेवाला खटोला (दे॰); बच्चों की कहानियों में प्रायः वर्णित खटोला, जो हवा में उड़ता है।

उड़नक्कृ वि॰ जो छूते ही उड़ जाय; जो देखते ही

देखते ग़ायब हो जाय।

उड़ब कि॰ ग्र॰ उड़ना; ऐसी बात कहना जो घोखा देनेवाली हो; इधर-उधर की उड़ाना; समाप्त हो जाना (धन आदि का); जल्दी से चल देना; प्रे०-बाइब,-उब,-वाइब,-पड़ब, खूब खर्च होना; सं० उड्डीय ।

उड़ाइब क्रि॰ स॰ उड़ाना, न्यय करना; चुरा लेना;-पड़ाइब, उदारतापूर्वक न्यय करना; शीघ्र रवाना

कर देना, प्रे०-ड्वाइब ।

उड़ासब कि॰ स॰ (खाट को) खड़ी कर देना; बिस्तर हटा देना; प्रे०-इसवाइब; 'डासब' (दे०) का उत्तरा।

उड़ाही सं की वह चोरी जो खुप्पर को एक कोर से उठाकर की गई हो;-देब,-सारब; 'उठाइब' से अर्थात् उठाकर चौरी करना ।

२४ **उडुस सं॰पुं॰** खटमल; वि॰-हा,-ही, जिस**में** खटमल उदरविकि॰ अ॰ भाग जाना (स्त्री का); फुर्ती; प्रे॰ -दारव,भगाना; उदरी, भगी हुई; उदारी, भगाई हुई; उद री उदरा, भगे हुए स्त्री-पुरुष (एक साथ)। उतइली सं० छी० शीव्रता; करब, परव; वै०-हि-, ते-, वि॰-लिहा, जल्दबाज़ । उतपात सं प् दूसरों को दु:ख देना; व्यर्थ का क्ष्ट:-करव,-मचाइब,-होब; सं० उत्पात; वें० प्र०-तापात । उत्तरब क्रि॰ ग्र॰ नीचे ग्राना, स॰ पार करना; घाट-; वै०-तारब,-तरवाइब,-उब; सं० उत्तर ! उतरव कि॰ अ॰ उतरना; प्रे॰-तारव;-तरवाइव; कहा॰ जेकरी छाती नाहीं बार, तेकरे साथ न उतरी पार, अर्थात् जिस पुरुष की छाती में बाल न हों वह बहुत अविश्वसनीय होता है। उत्राई सं० स्नी० (नदी में) उतार देने की मजदूरी; वै॰ उतरीना;-नी; तु॰ "नहिं नाथ उतराई चहीं"। उतान वि॰ पुं॰ झाती अपर किये हुए; जो ऐसा हो, खो ०-नि, किं वि व वाती तानकर। उतार सं॰ पुं॰ (नदी में से) उतर सकने की स्थिति; पानी कम होता, होब, चढ़ा-, गावदुम, क्रि॰-ब, इंज्जिति उतारब, पानी उतारब, अपमान करना । उतारा सं० पुं समता,-देव, समता देना, बराबरी की बात कहना, उदाहरण देना । उतीरा सं० पुं॰ तरीका, वै० वतीरा (दे०), फा०। सथल विव्युं व जहाँ कम पानी हो (नदी आदि में), क्रि॰ वि॰-लें, सं॰ स्थल;-पुथल, ऊपर से नीचे तक परिवर्तन:-होब,-करब। उद्त वि॰ पुं॰ जिस (पशु) के दाँत पूरे न निकले

हो, कम अवस्था का, खी०-ति, उ + सं० दंत, दे॰ दाँतब, प्र०-न्ते, यू॰ श्रोडंट (दाँत) सी॰-दत उद्वस सं० पुं० सुख से बैठे रहने में त्रिझ, करब, विव्र डालना, छेड़ना; सं०उत् + बस (रहना) = न रहने देना [उप + विश = बैठना] ।

उद्म सं०पं ० परिश्रम, काम,-करब, वें ०-दि्दम,-द्दम, जदम, वि॰ मी; सं॰ उद्यम ।

उद्य सं॰ पु॰ प्रारंभ, निक्तना (सूर्थ, चंद्र आदि का), होब, सं०, बै०-दै, भाग्य चमकना । उद्या-तिथि, वह तिथि जो सूर्योदय के समय लगी हो। उद्हब क्रि॰स॰ हाथ से पानी निकाल देना (तालाब नाँद ब्रादि से), दे॰ दहाइब, दह सं॰उत्+ ुद्धद् । मु॰ त्रपनै-,दूसरे की बात न सुनना ।

उत्राहे सं श्री • उतारने का कर; दे • उतरीना: बुबार "नहिं नाथ उतराई वहीं" (रामार्श १००); स० उत् । तर ।

उताइल सं पुं शीघता; वि - हिल; वै व उतहली; जा॰ 'एवन साहि मन बहुत उताइल'' (अख० 1२); हे ० उत्तहती । उतिराव कि॰ म

आताः जा०

''सुब्रम सुब्रम सब उतिराई, सुब्रहिं महंँ सब रहे समाई" (अख० ३०); सी० तराब सं० उत्तर। उदगरब कि॰ अ॰ जोश में आना, सीमा के बाहर श्रा जाना, प्रे०-गारब !

उदास वि० पुं० प्रसन्नताहीन, भा०-सी, स्त्री०-सि। उ + दशा, अच्छी दशा न होना अथवा उत्+

स्राशा, निराशा की स्रवस्था ?

डदासी सं० पुं० एक प्रकार के साधु जिनका श्रखाड़ा अयोध्या में है ।

उदित वि० खिला हुआ, प्रसन्धः;-होब,-चेहरा; सं० मुदित अथवा उदित (नचत्र की भाँति निकला तथा चमकता हुआ); तुलं ''उदित अगस्त पंथ जल

उध्य वि०पुं ०जिसका रंग फीका पड गया हो -होब.-परब, (रंग) हलका या फीका हो जाना । स्त्री०-धि। उधम सं०पुं० शरारत, गड्बड्,-करब,-मचाइब,-मचब, वि०-मी, वै० ऊ-; व्हेल, उधुम-व्हेल, बहुत काम करनेवाला, रात दिन काम में लगा रहनेवाला। उधरहा वि० पुं० उधारवाला, स्त्री०-ही, इथ-उधा ऐसा उधार जिसका उल्लेख लिखा पड़ी में न हो. जिलित ऋण, हाथ का जिया हुआ उधार। उधार सं० पुं० कुछ समय के लिए दूसरे से माँगी हुई वस्तु, क्रिं० विश-रें, माँगकर, नकद दाम न

देकर,-देब,-लेब,-काड्ब,-माँगब, करब, सं० उ 🕂 ६ (लेना), बाड़ी, इथ-उधरा, हाथ से दिया हुआ, जिसकी लिखा-पढ़ी न हो। उधिराब कि॰ श्र॰ छेड़-छाड़ करना, दूसरों को तंर

करके स्वयं दुःख उठाना, अपनी शामत लाना। उधुआँ वि० व्यर्थ;-जाब, होब,-करब; शा० धुए की भाँति गायब होना, या किसी काम न श्राना उ + ध्रुयाँ ?

उनइव कि॰ घ॰ नीचे सुक्रना (डाल घथना बाद्ह का); घटा उनहब, वारिश होने की संभावना होना प्रायः कविता में प्रयुक्त, वै० व--

उनइस वि॰ उद्मीस, कुछ घटकर या कम, बीस थोड़ा श्रंतर, वै० व ;सं० एकोनविश । उत्तर्व कि॰ अ॰ (फल, कच्चे अनाज आदि का बढ्कर मोटा होना और पकना, दे० उत्तरब । उपचार सं० पुं० दवा उपाय,-करब, सं० । उपछव कि॰ सं पटक-पटककर साफ करना,

मसलना, पटककर मारना, प्रे०-खाइब,-उब,-ख्ब इब,-उब, वै०-पि-,-पु-; दे० फीचब। उपजब कि॰ भ्र॰ पैदा होना (भ्रनाज, बुद्धि, 🔻 बादि), प्रे०-पजाहब,-उब,-जवाहब, सं० उत्पन्न उपधिया सं० प्ं वाक्सवों की एक उपजाति, धाइन,-नि, वै०-या, सं० उपाध्याय, घु०-श्रवा,

यऊ। उपर-फट्ट वि॰ व्यर्थ का, आवश्यकता से चनिमंत्रित **चाया हुया (व्यक्ति), उपर (उप**र

फट्ट (फटकर) भाया हुआ।

उपराव क्रि॰ अ॰ ऊप आना उल॰ तराब; (दे॰) प्रे॰-राइब,-उब; जा॰"सुर्लाई सात सरग उपराहीं, सुर्जाई सातौ घरति तराहीं" (अख॰ ३०) सं॰ उपरि, अं॰ अप, अपर।

उपराजब कि॰ सं॰ उत्पन्न करना; जा॰ ''प्रथम जोति बिधि तेहि के साजी, ब्रोरेहि प्रीति सिष्टि उपराजी'' (पद्॰११); सं॰ उपार्ज (उप + ब्रर्ज)। उपरी सं॰ स्त्री॰ गोबर की बनी सुखाई हुई मोटी-मोटी खपटियाँ जो जलाने के काम ब्राती हैं। -पाथब, ऐसी-बनाना; सं॰ उपल।

उपल्ला सं० पुं० कपड़े का वह भाग जो उतर हो या जिसे अपर होना चाहिए; इसका उत्तटा "तरत्त्ता" (दे०) हैं।

उपसहा वि॰ पुं॰ न खाया हुन्ना, वत रखनेवाला; स्त्री॰-ही, सं॰ उपवास ।

उपाय संबंध पुंब तरकीब, करब, होब, बैब्दा संबंध उपारब किब्दा सक्तीब, करब, होब, बाल, बाल आदि), मेव्दरवाहब, उबद हमार काव उपारि लेहें ? मेरा क्या कर सकेंगे ? संब्ध उत्पाद।

डपास सं॰ पुं॰ व्रतः भोजन न करने का दिनः वि॰ उपसहा, हीः सं॰ उपवास ।

उप्पर क्रि॰ वि॰ जपर, प्र॰ उपरें,-रौं; सं॰ उपरि । उफनव क्रि॰ श्र॰ उबाल खाना; उबलकर बर्तन के बाहर गिरने लगना ।

उफरव कि॰ अ॰ अकस्मात् मर जानाः; नष्ट हो जानाः; उफरि परव (मनुष्य या जानवर का) भट्टय मर जानाः; सं॰ उत् +फर (किसी फन की भाँति) टूटकर गिर जाना। शाप के रूप में प्रयुक्तः; तुँउ-फरि परी, तू मर जा।

खबकन सं० पुं० बर्तन में बँघी रस्सी जिससे उसे टॉंगा या उठाया जाय; वै०-का,-कनी;-बान्हब, -जगाहब।

उत्ररन सं० पुं० बचा हुआ श्रंश; वै० उबारन, बचाया हुआ भाग।

उत्तरब क्रि॰ श्र॰ बचना, शेव रहना, जीवित रह जाना (बीमारी श्रथवा युद्ध श्रादि के बाद); प्रे॰ -बारब,-राइब,-उब।

उबहान सं धी॰ मोटी रस्सी जिसमें बाँधकर बड़े बतनों से पानी खोंचा जाता है; सं ॰ उत् + बहु (ले जाना)।

उबांत सं०्पुं० वमन,-करब,-होब,-कराइब।

चवारन संबंधि पुंच बचाया हुआ भाग । जन्मारन किवस सुवस्ता समा कार्याः 'जन्म

उनारब कि॰ सं॰ बचाना, रत्ता करना; 'उबरब' का प्रे॰रूप; प्रे॰-बरवाइब।

उबारा सं॰ पुं॰ बचत;-होब;-करब।

उविद्याव कि॰ श्र॰ घवराना (ब्यक्ति का), न लगना (मन, जिड); जबना (दे॰ जबव) प्रे॰-ग्राइब,-उब,-वाइब; वै॰-याब; शा॰ 'श्रोबा' (दे॰) से संबद्ध (जैसे श्रोबा की बीमारी में मनुष्य घव-राता है)। डभरव कि॰ श्र॰ उठनाः भरकर ऊपर श्राना (फोड़ा श्रादि)ः हिम्मत करनाः जोश में श्रानाः चलना (बात, चर्चा)ः प्रे॰-भारव,-भरवाइवः दे॰ भरव । सं॰ उत्+भू।

दे० भरव। सं० उत् + भू। उमकव क्रि० य० जोश में याकर कुछ कहना; व्यर्थ की वात करना; पे०-काइव,-उब।

उमचब कि॰ ग्र॰ उछलना, ऋरना; ऊँची-ऊँची बातें करना; बहकना; प्रे॰-चाइब,-उब।

उमड़व कि॰ त्र॰ (तालाब, नदी त्रादि का) भर-कर ऊपर से बहना; (हृदय का) भर त्राना (प्रेम, सहानुभूति त्रादि से); प्रे॰-डाहब;उ + मेड़ (मेड़ से बाहर होना); दे॰ मेड़, मेड़ी।

उमथब कि॰ स॰ मथकर बाहर निकालना (पानी श्रादि); श्र॰ (जिउ) मचलाना (जिउ बहुत उमथत बाय, कै करने की इच्छा हो रही है); सं॰ उत्त + मंथ: प्रे॰-थाइब -उब।

उमदा वि॰ पुं॰ बहुत अन्छा, बढ़िया; स्त्री॰-दी; अर॰ उम्द:।

उमस संबर्ष विना हवा की गर्मी, होन; ऐसी गर्मी होना; करन (चारि रोज से बहुत-किहे बाय, चार दिन से (मौसम या भगवान् ने) बड़ा उमस कर रखा है। संब उध्म, पंब उसस; गब्द उमस ।

उमहब कि॰ स॰ बार-बार मथना; दुहराना; अपनी ही बात कहते रहना, सं॰ उन्मंथ; 'थ' का 'ह' में परिवर्तन। "एकहि को उमहै गहै" (रहीन); बुड़ें बहै उमहै जहँ बाल (बेनी)।

उमिरि सं० स्त्री० स्रवस्थाः जीवनः चीतवः, -गहत (फ्रा० गरत) होब, जीवन भर कट जानाः गहता, बुढ्ढाः क०-याः स्रर० उस्रः ग० उम्मर।

उमेठेब कि॰ स॰ पकड़कर ऐंटना; मल देना किसी ग्रंग को); क॰ नैन करें तकसीर पे उरज उमेठे जायाँ; पे॰-ठवाइब,-उब।

उमेद सं॰ पुं॰ब्राशा;-करब,-होब,-पाय जाब (पाया जाना); फ्रा॰ उम्मीद, ग॰ उमेद ।

उरगह सं॰ पुं॰ मुक्ति (सूर्य अथवा चंद्रमा की);-होब, महण से मुक्ति होना, महण समाप्त होना; उ + मह का विपर्यय।

उरम्भव क्रि॰ थ॰ उलमना; फँस जाना (न्यक्ति, बात, खेल, मामला); वै॰-ल-;पे॰-माइब,-उब; उ + सं॰ ऋजु (सीधे से उलटा कर देना)।

उरठ वि॰ पुं॰ स्खा, नीरसः; लागव, अच्छा न लगना (आज बहुत-लागत है, आज बहुत बुरा लग रहा है); उ + सं॰ रस (स का ठ में परिवर्तन)।

उरिन वि॰ श्राण-मुक्तः;-होब,-करवः ग॰ उरिण । उरेहव कि॰ स॰ खोंचना (चित्र); चित्रित करनाः; प्रे॰-हवाइब,-हाइबः जा॰ मिस केसन्हि मिस भौंह उरेही' (पदु॰ ४६८); सं॰ उत् + लिख्, रेख् । उद् सं॰ पुं॰ उड़द, माष, खी॰-दीं, एक छोटे प्रकार का उड़दः वि॰ -हा, उड़दवाला (खेत), उड़द से

भरा, मिला अथवा जिसमें उड़द पकाया गया हो; स्री०-ही। उर्दी सं० स्त्री० वरदी;-पहिरव,-लेब,-पाइब; फा० वदी (घुड़सवार); शायद घुड़सवारी के लिए सारे ईरान में एक निश्चित पोशाक रही हो। उत्तइब कि॰ स॰ उदाहरण देना, ताना मारना, च्यंन्य रूप से कहना; उ + लय (राग) अर्थात् बुरा मानने के लिए अथवा दुःख देने के लिए किसी बात का कहना, याद दिलाना ग्रादि; वै०-उब । उलका-पत्तर सं॰पुं॰ उत्पात, गड़बड़;-करब;-नाघब, अधम मचानाः सं॰ उल्कापात, अर॰ उल्का (ग्रासमानी वस्तु)। उल्चब कि॰ स॰ (पानी) उलचना; एक स्थान से दसरे स्थान पर फेंकना; प्रे०-चवाइब,-उब। उलमा सं पुं पोछे को डाला हुआ मिटी का ढेर;-मॉरब, खेत में से मेड़ की श्रोर मिट्टी डालकर मेड़ ऊँचा करना या खाई खोदना । उलमारब कि॰ स॰ पीछे की श्रोर भटक देना; ज़ोर से पीछे को धक्का देना। उलटब कि॰ भ॰ स॰ उलट जाना; उलट देना; -पलटब, इधर-उधर करना; प्रे०-टाइब,-टवाइब; वै०-पुलर,-सुलरब,-उत्तरब इत्यादि । उलटवाह वि॰ उलटी (बात); जिससे सुलभी बात भी उलम जाय; वै०-ल्ट-;उ + लट (लट से विप-रीत या ऋलग); दे० लट,-टि, लटब । उत्तद्व कि॰ स॰ (बर्तन में रखी चीज को) उत्तट देना, जैसे पानी, दूध, श्रनाज श्रादि। उत्तद्ब-बत्तद्ब क्रि॰ स॰ इधर से उधर करना, बद्लते रहना; उलटब +बदलब (दूसरे शब्द में 'बदलब' का विषर्यय होकर 'बलदब' बन गया है ) वै०-हदः भा० उत्द-बत्द,-हदा-बत्द । उलदाबत्द सं॰ पुं॰ उलट-फेर, इधर-उधर;-होब, -करब । वै॰ उल्द्-वल्द (विपर्यंय क्रिया से संज्ञा में श्रा गया है), ऋल्द बल्द (श्रदल-बद्ल)। उत्तर्व कि॰ अ॰ उञ्जलना; प्रे॰-लारब। उल्टवाँसी सं॰ स्त्रो॰ सीधी बात न करने की ग्रादतः, चलब, कहबः, उलटी + बाँसुरी, ग्रथात् उत्तटी बाँसुरी (बजाना) ऋथवा उत्तंटा राग । उल्ल वि॰ पु॰ (सवारी) जो पीछे दबी हो; उल॰ दबाहुर,-बाऊ (सी॰)। । उल्ला सं० पुं० बुरे काम के लिए प्रोत्साहन;-देव,

उल्ला वि॰ मूखं; सं॰ उल्क, ग॰ उल्ला ;-करब,-

उनक कि ० अ० दे॰ उश्रव; दिन-उवानीं, कि ० वि०, दिन निकलते विकलते; सूर्योदय होते होते।

-पाइब ।

बनइब,-होब।

उवाइब क्रि॰ स॰ दे॰ उन्नाइब। उवादा सं० पुं० वादा;-करब;-लेब, रुपया देने के लिए वचन देना और दिन मिश्चित करना;-क काम, टाजने का काम; कहा० गवा काम जब भवा उवादा; वै०-ग्रादा; फ्रा॰ वादः। उवारब कि॰ स॰ दे॰ उञ्चारब। उसकव कि॰ २४० उठना; हटना; ज़रा सा प्रे०-काइब,-उब; सं० शक् कष्ट करना; (सकना)। उसिकना सं॰ पुं॰ घास का मुद्दा (दे॰) जिससे बर्तन माजा'जाय; क्रि॰-इब। उसताद सं० पुं० गुरु; वि० चतुर; वै० वस्ताद, वहताद; श्रर॰ उस्ताद; भा०-दी, वस्ता-। उसवाङ सं० पुं० स्वाँग; वै०-ङी,-वाँगी;-करब,-लाइब; न्यं ० हँसी; वि०-विह्ना,-वाङी । उसरहा वि॰ पुं॰ ऊसरवाला; स्त्री॰-ही। उसराव कि॰ अ॰ ऊसर हो जाना। उसार सं० पुं० घर का सारा सामान; सब सामान लेकर चले जाना;-करब,-धरब,-पसार, बिदाई, भगदंदः, सं० उ + सः (चलना)। उसित्रार सं० पुं० कूड़ा; कूड़ा-करकट;-करब; वै०-उसिजब कि॰ ग्र॰ उबल जाना; मु॰ गर्मी में परे-शान हो जाना; प्रे०-जाइब,-जवाइब;-उब; सं० उल्ला अथवा सज (तैयार होना, उबलकर) शा॰ सिंच् से भी (भाप से भीगना) ? उसिनव कि॰ स॰ उवाजना (चावल, आलू आदि) प्रे॰-नवाइब,-नाइब,-उब; सं॰ उच्छा; ब्यं॰ जल्दी में या बुरी तरह पका देना । प० ईशवल (उबा-लना), ईशपवल (उबलना)। उसीका सं० पुं ० जिखित ठेका या अन्य कार्रवाई; -तिखब,-करब; श्वर० वसीक्रः। उसीयति सं० स्त्री० उत्तराधिकार;-करब, दे देना, -अपना उत्तराधिकारी कर देना (संपत्ति पर); -नामा, कचहरी में लिखित पत्र जिसमें किसी को उत्तराधिकार दिया जाय; बै॰ व-; भर॰ वसी-उसीला सं॰ पं॰ ठौर, सिलसिला, संबंध, मित्रता; फा० वसील:: अर० में भी यह शब्द इसी अर्थ में भाता है यद्यपि हिज्जे भिषा है। उहाँ कि॰ वि॰ वहाँ; प्र॰-हैं,-हैंवैं। उहै वि॰ सर्वे॰ वही; सभी लिगों में यह शब्द एक सा रहता है;-मनई,-मेहरारू; वै०-हवै, आ० वई (केवल व्यक्तियों के लिए)। उही वि॰ सर्व॰ वह भी; ग्रा॰ वऊ, नहू (केवल

ब्यक्तियों के जिए); दे॰वय।

ऊँच वि॰ पुं॰ ऊँचा; स्त्री॰-चि;-नीच, छोटा-बड़ा (ब्यक्ति), उचित-अनुचित (बात,पक्त); क्रि॰उँचाब, उँचियाब, प्रे॰ उँचवाइब-याइब, । क्रि॰ वि॰ ऊँचे, ऊँचे स्थान पर:-सुनव, कम सुनना; सं० उच्चैः तुल ० निवास नीच करत्ती । ग० उच्छु । ऊँट सं० पुं० लंबी गर्दन का प्रसिद्ध जानवर, स्त्री० उँटिनी; कहा० ऊँट चरावै निहुरे निहुरे, जब ऊँट ऐसे लंबे-ऊँचे जानवर को चराना है तो छिपकर चरवाहा कब तक रह सकता है? श्रर्थात् बड़ी-बड़ी बातें करनेवाला छिपा नहीं रह सकता। कि॰ उँटाब (उँटिनी का गर्भ धारण करना); सं० उष्ट्र। ऊ वि० सर्व० वह; भा० वय (दे०)। ऊत्राब कि॰ ग्र॰ उन्नब का प्र॰ रूप-जिसका प्रे॰ नहीं बनता। ऊकड़-बाकड़ सं०्पुं० झंड-बंड; अपशब्दु:-बक्ब, श्रपशब्द कहना; वै॰ ऊगड़-बागड़। ऊकबीक वि॰ परेशान; घबराया;-होब । ऊखा-हरन सं० पुं० लंबी-चौड़ी कथा; निरर्थक बात;-गाइब, न्यर्थ की बातें कहना; वाणासुर की कन्या ऊषा के अनिरुद्ध द्वारा हर ले जाने पर कई वर्ष तक संग्राम हुआ था, उसी का उल्लेख इस शब्द में है। सं० जवाहरण। ऊखि सं०स्नी०ईखः गन्नाः वै० उखुड़ि,-ड़ीःसं०इन्न ।

ऊद सं० पुं० बे नाम का मनुष्य (काम न करने-वाला);वि० जपाट मुखं; निकग्मा; स्त्री०-दि; सं० मुद्र।

ऊत सं पुं प्रंक प्रकार का भूत; विचिन्न पुरुष; असाधारण कार्य करनेवाला पुरुष; शा० भूत का विगड़ा रूप।

ऊर्म सं॰ पुं॰ 'उद्म' का प्र॰ रूप; परिश्रम; सं॰ उद्यम; वै॰उद्म,-द्विम।

ऊध्म सं० पुं॰ उधम;-करब,-मचाइब।

ऊधी सं॰ पुँ॰ कृष्ण के सखा उद्धव जी; वै॰ ऊधव; -माधी, कोई भी; कहा॰ न ऊधी क लेब न माधी क देव, (किसी से कुछ काम नहीं।) सं॰ उद्धव।

ऊवब क्रि॰ अ॰ ऊबना, वै॰ उबिम्राब; प्रे॰ उबिम्राइब,-उब । शा॰ 'म्रोबा' से संबद्ध म्रथात् वैसे ही घबराना जैसे 'म्रोबा' की बीमारी में जोग घबराते हैं।

ऊमी सं॰ स्त्री॰ गेहूँ की श्रधपकी बाल का श्राग में भूना हुआ गर्म गर्म चवेना जो प्रायः देहात में खाया जाता है। ग॰-मि; सी॰ ऊँबी।

कहि सं० स्त्री० याद, रसृति (बचपन की);-स्राइब, -होब, पुरानी बचपन की बात याद रहना। सं० ऊह्य, ऊह (वितर्क)।

Ų

एँडा सं० पुं० पैर या जूते का पिछला भाग;-लगाइब,-मारब,-देब, पुँड़ी से किसी को ज़ोर से मारना, स्त्री॰ दी; ह० सी० याँ-,-डी, यँड़उरा । ए संबो ॰ हे, ऐ; ए भाई, ऐ भाई। एई वि॰ यही; यह शब्द दोनों ही लिगों में एक सा मयुक्त होता है; वै० यई। एक वि० यह भी; दे० 'एई'। एक वि॰ एक;-जने, एक पुरुष,-जनी, एक छी; वै॰ यकः; प्र० एकइ,-उ; सी० ह० याक। एकइ वि॰ एक ही; वै॰ यक्के, यक्कइ,-व एक का म॰ रूप; कविता में 'एकहु' सी० ह० या-। एक इ वि॰ एक भी; वै॰ एकी, यक्की, यक्कव, याकी। एकर सर्व० पुं० इसका; स्त्री०-रि; वै० एके, यहिका। एका सं० खी० एकता; एकत्र रहने और काम करने की शक्ति; होब, करब; सं०। ्रागरह वि० ग्यारहः, सं० एकादश।

पजाँ कि॰ वि॰ इस स्थान पर; फ्रा॰ ईजा; प्र० पुईजाँ (जी०)। एठाइर कि॰ वि॰ इस स्थान पर; वै॰-हिर; इन सभी शब्दों में 'स्थ' का परिवर्तन 'ठ' में हुआ है और श्रंत में कहीं य और कहीं र लग गया है। एठाई कि॰ वि॰ इसी स्थान पर; दे॰ ठाँव; ए 🕂 सं ० स्थानः, वै ० एईठाँ, एई ठायँ,-वँ; प्र० एठइनैं, -हीं; सी० ह० यहि ठउर। एठियाँ कि॰ वि॰ इसी जगह; प्र०-यें। एती वि॰ इतना; ग० यति; सी॰ ह॰ यत्ता,-ती। एवज सं० पुं० बदला; एक व्यक्ति की जगह दूसरा; वै० य-,-जी, दे०; अर० एवज़; दे०श्रीजी। एवमस्त अन्य॰ अन्छा, यही सही। यह पूरा वाक्य हैं श्रोर सं॰एवमस्तु (ऐसा ही हो) का बिगड़ा रूप है जो गाँववाले बड़ी मस्ती से बोलते हैं। वह प्राय: यह समभते हैं कि इसका अर्थ है—"श्रन्छा हम इसी में मस्त (प्रसन्न) रहेंने" (ठीक है)। एसवें कि० वि० इसी वर्ष; प्र०-वें०; वे० य-,ग्रा-(सी० ह०)। एसस वि० पुं० ऐसे ऐसे (बहु वचन में); स्त्री० -सि; बै॰ य-(दे॰) झ-; सी॰ ह॰ श्रद्दस श्रद्दस । एहर क्रि॰ वि॰इधर, बै॰य-; दे॰यहर;-वोहर,यहर-वहर,इधर-उधर; सी॰ह॰ इंबे उंबे, ग॰यख, यत्त । एहीं क्रि॰ वि॰ यहीं; ग॰ यखी, यथ्वें।

ऐ

ऐशा सं० स्नी० दे० श्रह्या ।

ऐगुन सं० पुं० श्रवगुणः; दे० श्रह्या ।

ऐरन सं० पुं० कानों में पहनने का गहना जो नीचे लटकता है (उपर पहने जानेवाले का नाम 'उतजा' है । दे०); श्रं० इयर-रिंग ।

ऐसन वि०, क्रि० वि० ऐसा; इस तरहः; प्र०-नै,-नौ; दे० श्रह्स ।

ऐहें क्रि० श्र० श्रावेंगे; एक वचन तृ० पु॰ में भी यह श्रा० रूप है । वे० श्रहहैं ।

क० श्र० श्रावेगा; 'श्राइब' का यह रूप प्रायः

मुसलमानों द्वारा बोला जाता है; नहीं तो साधा-रण नृतीय पु॰ भविष्य रूप 'श्राई' होता है; वै॰ श्रइ-।

ऐहों कि॰ घ॰ घाउँगा; मुसलिम प्रयोग; हिंदू 'बाइब' और 'अइबै' (हम) तथा 'ब्रइबैं' एवं 'ब्रइबैं' (में) बोलते हैं। मुसलमान इसी प्रकार सब कियाओं के कुछ भिन्न रूप बोलते हैं। बै॰-

ऐहो कि॰ श्र॰ श्राश्रोगे, यह भी मुसलिम प्रयोग है; हिंदू 'श्रइवो'-बो बोलते हैं; वै॰-हो, श्रइ-।

## श्रो

श्रोंका-बोंका सं० पुं० एक खेल जिसमें बच्चे हाथ की मुद्दिर्यों बाँधकर उपर नीचे रखकर कहते हैं -श्रोंका-बोंका तीन तिलोका लैया लाती चंदन काती...। श्रोंठ सं० पुं० होंठ; स्त्री० श्रवंठी (दे०); कहा०

ब्रॉंठ संग्पुं० होंठ; स्त्री० अउँठी (दं०); कहा० पहिलेह चुम्मान्टेद, अर्थात पहले ही चुंबन पर होंठ टेढ़ा हो गया ?

श्रींड्ब कि॰ स॰ हाथ, पैर या थूथुन (दे॰) से गोड़ना (जैसे सूत्रर करता है); खराब कर देना (खेत खादि को); प्रे॰-डाहब,-वाहब,-उब; 'गोड़ब' का दसरा रूप; दे॰ गोड़ एवं॰ गोड़ब।

का दूसरा रूप; दें० गोइ प्वं० गोइब। श्रोंड़ा सं० पुं० वह बड़ी कौड़ी जिससे खेल में 'ढाही' मारी जाती है और जिसमें प्रायः लड़के 'राँग' भरते हैं जिससे वह मारी होकर यथास्थान केंक़ी जा सके। दे० ढाही तथा राँग।

श्रोई वि०, सर्व० वही; वई (दे०) का प्र० रूप; पुं० एवं स्त्री० दोनों के ही लिए एक रूप है। नेपुं० लिंग में 'उहते' होता है जो निरादर में नौकों श्रादि के लिए भी प्रयुक्त होता है।

श्रोक वि॰ सर्वे॰ वह भी; वक (दे॰) का प्र॰ रूप को दोनों किमों में एक सा रहता है; नपुं॰ के लिए 'उही' को निसंदर सूचक है। रामायण में ये दोनों सन्द 'सोई' तथा 'सोक' रूप में श्राये हैं।

श्रोकर सर्वं व उसका; स्त्रीव-रि; प्रव स्रोहकर, वह कर; वहिकै; वहीकै। स्राव श्रोनकर, वनकर, वनकैं सुसव-कैं।

त्रोकिलाई सं० स्त्री० उलटी करने की इच्छा;-श्राइब; नै० वाक, वै० विकि-।

चाह्य, नण्याक, वर्णका चोकाँ सर्वे० उसको; बै० विह्नाँ, वहकाँ; प्रश्वहीकँ; चार्व्यवनकाँ, चोनकाँ; प्रश्ववनहीकँ; सुसर्

विहर्को । श्रोखरी सं० स्त्री० दे० वखरी । श्रोछर वि०पुं० नीच, श्रोछा; स्त्री०-रि; क्रि०-राब दे० वछराब (केवल चोट श्रादि के खिए) । श्रोजन सं० पुं० भार, सौल;-करब, तौलना;-पाइब,

श्राजन सण्युण मार, ताल,-करव, तालना,-पाः पता या सूचना पाना, जानना; फ्रा॰ वज़न । श्रोजह सं०पुं॰ कारण; श्रर॰ वजह।

स्रोजा सं० पु० घटबढ़;-करब,-देब, मुजरा करना, देना; अर० वज्ञस्र।

श्रीमां कि॰ श्र॰ फँस जाना (वि॰ कींचड या दलदल में); प्रे॰-माइब; सु॰ किसी हिसाब या मामले में फँसा रहना; भा॰-मास (दे॰ विमास)। श्रीमा सं॰ पुं॰ मृत-प्रेत उतारनेवाला; मंत्र-यंत्र करनेवाला; बाक्कवों की एक उपजाति; सं॰ उपा

ध्याय का प्रा० रूप; मा०-ई, वसाई । श्रीमाई संब्द्धी० मृत उतारने की क्रिया;-करब; सु० किसी समस्या पर बहुत देर तक विचार करते रहना, पर कुछ निश्चित न कर पाना;-करब,-कराहब-होव। वै० व-।

श्रोट सं पुं श्राङ, परदा; कभी कभी 'वोट' के श्रथ में भी श्रुक्त; करब, देव; दे० 'वोट'।

स्रोहना दे० वहना।

श्रीदेव कि॰स॰ श्रीदना;-बिछाइव, (किसी बात में) लगा रहना; वही काम करना; मु॰सिर पर रखना, स्वीकार कर लेना; प्रे॰-दाइव,-दवाइब,-उब। श्रोदर सं॰ पुं॰ बहाना;-पाइब,-मिलब,-करब। श्रोत सं॰ खी॰ बहाना;-करब; वि॰-ती (प्रत॰जी॰) श्रोद वि॰ पु॰ श्रार्द्ध, नम; खी॰-दि; कि॰-दाब; -होब; मु॰ गाँडि-होब; चूतर-होब, दर जाना,

ढरके मारे पेशाव या टही करना । संब्झाई । श्रोदारब कि॰ स॰ दे॰ वदारब; सं॰ विद्र । श्रोदी सं॰ की॰ क्रलम (पेड़, पौदों आदि की); -लगाइब,-धरब,-लागब; सं॰श्चाई से क्योंकि गीली मिट्टी लगाकर श्रोदी रखी जाती है।

स्रोनइब क्रि॰ स॰ दे॰ वनइब; प्रे॰ स्रोनाइब, वनाइब,-उब,-नवाइब,-उब; जा॰ 'स्रोनई घटा स्राइ चहुँ फेरी।''

श्रोनकर सर्व० उनका; स्नी०-रि; दे० वनकर । श्रोनान सं० पुं० हुन्म; -देब, श्राज्ञा मानना । दे० वनान ।

श्रोन्हन सर्व० दे० वन्हन ।

श्रोन्हब कि॰ स॰ रस्सी से बाँधकर नीचा कर देना (छप्पर श्रादि); प्रे॰-वाइब,-हाइब,-उब, सं॰उछम्। श्रोफाँ सं॰ पुं॰ लाभ, उन्नति (स्वास्थ्य में);-देब, -करब,-होब, लाभ करना (श्रोपिध का);श्रर॰ वफ़ा (इसी श्रर्थ में दवा के लिए प्रयुक्त)।

छोबिर सं व् खी॰ सुंदर बैठक का स्थान; यह शब्द पायः ग्रामगीतों में ही खाता है। वै०-री; उ० बड़े रे सजन के बिटियवा दिहेउ गज ओबरि।

श्रीवरी संश्स्त्री० घर के भीतर का भाग; गीतों में भाय: प्रयुक्त; जा० खनि गड़ स्रोवरी महँ तै

मेला (पदु० ६४२); वै०-रि, व-।
श्रोवा सं० खो० घोर संक्रामक बीमारी जैसे हैज़ा
श्रादि; इसे दैव प्रकोप सममकर देहाती कभी-कभी
'श्रोवा माई' (जैसे माता, शीतला माता, काली-माई श्रादि) कहते हैं। उ० तुहें श्रोवा (श्रथवा श्रोवा माई) लै जायँ,-घरें श्रथांत तुम्हें श्रोवा हो

जाय।

श्रीय संबो॰ बच्चों द्वारा प्रयुक्त; श्रापस में खिल-वाड़ करने का शब्द जो कभी-कभी बड़े भी बच्चों के साथ कहते हैं; प्रायः दो बार. "श्रोय-श्रोय" रूप में बोला जाता है। दे॰ लोय-लाय। वै॰-होय। श्रीर संब्पुं किनारा, तरफ्र; श्रंत, पन्न; होब, नाश होना; करब, नष्ट कर देना; तुव चित्तै तेहि श्रोरा; किव्नाह, बैव्नी; शाप— तोहार श्रोर होय, तेरा वंश नष्ट हो, देव वराब।

श्रीरडनी सं० छी० छत का वह किनारा जो भूमि की श्रोर मुका रहता है श्रीर जहाँ से वर्षा का पानी गिरता है;-चुश्रव, इतना पानी बरसना कि छत के किनारे से टपके; वै० वर-,श्रोरी; जा० मोर दुह नैन चुचें जस श्रोरी; कहा० श्रोरिक पानी बहुरी जाय। दे० वरउत।

श्रोरखव कि॰ ग्र॰, स॰ ध्यान देना, बात सुनना; श्राज्ञा मानना; वै॰ वर-।

श्रीरमव कि॰ अ॰ एक श्रीर लटकना; प्रे॰ माइब, लटकाना, एक श्रीर कुकाना; वै॰ वर-।

श्रोरवत सं॰ पुं॰ किनारे का भाग (छप्पर या छत का); वै॰ वर , उत।

त्रोरा सं० पुं० कमी; क्रि०-ब, वराब, कम होना,
समाप्त हो जाना; नष्ट हो जाना (वंश का); 'स्रोर'
से; स्त्री० में भी बोला जाता है;-परब,-होब,-करव
(बचाना); भा०-ई; प्रे०-रवाहब,-उब, वरहब,
-उब।

त्रोरा सं॰ पुं॰, श्रोता;-परब,-गिरब,-बरसब; श्रं॰ होर।

श्रोरियाँ सं ब्री॰ तरफ, श्रोर; क॰ गी॰ में श्रोरा 'श्रोरी' श्रौर बोलचाल में 'श्रोरियाँ'; उ॰यह श्रोरियाँ बाँटव, इधर भी बाँटों। श्रोर (दे॰) का विकृत रूप। श्रोसिर सं श्री॰ भैंस जो गाभिन होने लायक हो गई हो। सी॰ ह॰ वा-।

श्रोसरी सं० खी० बारी;-श्रोसरीं, एक-एक करके; बारी-बारी से;-खगाइब,-बान्हब, बारी निश्चित

कर जेना। वै॰ व-। श्रोसहन सं॰ पुं॰ वह अनाज जो श्रोसाया जाय; (दे॰ वसाइय) जैसे धान, गेहूँ; वै॰ वस-।

श्रोसार सं० पुं० बरामदा; वै० व-,-रा, खी०-री।
श्रोहर क्रि॰वि॰ उधर; वै० व-; यहर-,इधर-उधर;
प०-रे, उधर ही,-रो, उधर भी। सी० ह० उंछे।
श्रोहार सं० पुं० पीनस (दे०) या पालकी के उपर
ढकने का रंगीन कपड़ा; वै० व-; श्रोदाइब (ढकना)
से।

श्रोहि सर्वे० उसको; जा० ''जना न काहु, न कोइ श्रोहि जना।'' (पदु० स्तुति खंड)।

श्रोहि वि॰ उसी;-ठाँ, उसी जगह; दे॰ ठाँव; जा॰ 'फिरि फिरि पानि श्रोहि ठाँ भरई" (पदु॰ ३१४); "श्रोहि ठाँव महिरावन मारा।'' (वही)

त्रोहीं कि॰ वि॰ वहीं; 'वहीं' का प्र॰ रूप; प्र॰-हूँ, वहाँ या उधर भी। दे॰ वहीं। श्रोंकी-बोंकी दे० अउँकी-। श्रींगब कि॰सं॰पहियों में तेल डालकर साफ करना (गाड़ी); प्रे०-गाइब,-उब; वै०-ङब, श्रउङब (दे०) श्रीघाई सं श्री नींद, लागब, श्राइब; कि -घाब: वै० श्रउँ। श्रीघाव कि॰ श्र॰ सोने की इच्छा करना; सोने लगनाः वै० अउँ-(दे०)। श्री संयो • और; वै॰ ग्रउ, ग्रउर, ग्रवर । श्रीघड सं॰ पुं॰ वाममार्ग का अनुयायी;-पंथी, ऐसे पंथ का माननेवाला; भा०-ई,-पन, वै० अव-; सं० श्रघोर । दे० अवघड़ । श्रीचट सं० पुं० दे० अवचट । श्रीजार सं० पुं० काम करने के सामान, यंत्र श्रादि; श्चर० खोज़ार । श्रीजी संब्झी० किसी एक श्रादमी केस्थान में दूसरे के काम करने की पद्धति;-करब,-लेब,-देब; ऐसा काम कुरना; वै० श्रड-, यव-; श्रर० एवज्; दे० एवज । श्रीमड़ी वि॰ सनकी; मौज में आकर कुछ भी कर हालनेवाला: वै० खव-, खड-(दे०)।

श्रौटब कि॰ स॰ औटना; प्रे०-टाइब, उब, टवाइब, औढरदानी वि॰ ऐसा दानी जो चाहे कुछ दे **डाले**: मौज में ब्याकर सब कुछ दान कर देने वाला; प्राय: यह वि॰ शिवजी के लिए श्राता है। औरउ वि॰ पुं॰ और भी;-केंड, कोई दूसरा भी; स्त्री०-रिउ; वै० अव-, औरव, अउ-। श्रौरति सं ० स्त्री० पत्नी, स्त्री; श्रौरत;-हा, श्रौरत के संबंध का; उ०-माजरा, स्त्री-संबंधी बात । श्रीरासं० पुं० श्रावला; वै० श्रवरा (दे०) सं० श्रामलक । र्ञ्जौरा-गोंज जिसमें घोर भी बार्ते या वस्तुएँ मिली हों। दे० अडरागोंज; और + गोंजब (दे०) श्रीला-मौला वि० पुं० मस्त, उदार; मनजीकी (दे॰); त्रौता (त्रौतिया, साधु) + मौता, मालिकः श्चर ० । च्योवल वि॰ पुं॰ मथम, श्रेष्ठ; स्त्री०-लि; वै॰ थ्रउ-,-भ्रतः; सर० अव्वतः । दे**०** अउधल । श्रौसाहिन दे० ग्रउसाहिन।

क

कंकड संव पुंव देव काँकर;-पत्थर; स्त्रीव-दी; वैव-र; मु०-पियब, सूखा तम्बाकू पीना; रनान, केवल शरीर पोंछने की किया। कॅंकरहा वि॰ पुं॰ कंकड़ वाला; कंकड़ भरा हुआ; स्त्री०-ही। कंकाली सं० पुं० एक धुमङ्कड जाति के लोग जो शिकार करते, भीख माँगते और गाते फिरते हैं: स्त्री०-लिनि;-यस, चिल्लानेवाला, मँगता; सं० कंकाल (शायद ये लोग किसी समय शिव के उपासक श्रीर कंकाल-पूजक थे )। कँगना सं पुं कंकण; यह शब्द माय: गीतों में प्रयुक्त होता है। बोलचाल का रूप 'ककना' है। र्वे ॰ कङना, ककना; सं ॰ कंकण। कँगला सं० पुं अनिमंत्रित दरिद लोग जो खाने के लिए विवाह अथवा तेरहवीं आदि अवसरों पर यों ही पहुँच जाते हैं। 'कंगाल' का घृ० रूप; कि० -ब, दरिद हो जाना । भा० कँगलपन, कँगलई,-लाई। वै० कङ्ला। कंगा सं॰ पुं॰ बिना बुलाये खाने के अवसर पर

पहुँच जानेवाला व्यक्ति; खवाइब, खाब; वै०-ङ्डा ।

कंगाल वि॰ पुं ॰ दरिद्यः स्त्री०-सि, भा०-गत्तई,-पन। बै०-काल। कंचन सं० पुं० सोना; वि० हरा-भरा; हरियर-, खूब फूला-फला, सुद्दावना;-बरसब, धनधान्य की अधिकता होना; तु० तुलसी तहाँ न जाइये कंचन बरसे मेह। सं०। कंचित क्रि॰ वि॰ शायद; सं॰ कदाचित; दे॰ कन-चितः; मै०। म०-तै, शायद् ही। कंटोल सं॰ पुं ॰ नियंत्रण; भं ॰ कंट्रोल, बै॰-टउल, कंठ संव पुंव गला;-फूटब, भ्रावाज़ निकलना;-करब, याद कर लेना, कंटस्थ करना, क्रि॰ वि॰ कंटे (दे०), कंठ में, जीभ पर; सं० कंठ। कंठा सं प्रं गले में पहनने का आभूषण; स्नी े -ठी, भगवान के स्मरणार्थ केवल एक दाने की माला जो इस बात का भी चोतक है कि इसका घारच करनेवाला निरामिषभोजी है;-ठी बान्हब,-पहिरब -खेब, त्याग का बत खेना, त्याग देना; सं० कंठ। कंठिहा वि॰ पुं॰ कंठी घारण करनेवाला; वैष्णवः की०-ही सं कंठ।

कंठें कि॰ वि॰ कंठ में, कंठ पर; यनके-सुरसती बैठी बहैं, इसकी जिह्ना पर सरस्वती बैठी है (जो कहता है सत्य हो जाता है); सं॰ कंठे।

कंडउरा सं॰ पुं॰ वह घर जिसमें कंडा रखा जाय; कंडे का मंडार;-क् घर, ऐसा घर; वै॰-डौरा; कंडा

+ अउरा या औरा, संबह ।

कंडा सं० पुं० गोबर के सूखे हकड़े; उपला; श्ली०
-डी,ऐसा छोटा हकड़ा; होब; सूख जाना, पेंठ जाना; मर जाना (ठंड के मारे); प्रायः बिच्छू को देखकर लोग "कंडा कंडा" कहने लगते हैं; विश्वास यह है कि ऐसा कहने से वह किसी को काटेगा नहीं, भाग जायगा। परब, पेंट मैं-परब, श्राँतों में मल सूख (कर कंडा हो) जाना,टट्टी नहोना।

कडील सं० पं० पतले और प्रायः रंगीन काग़ज़ के बने पिंजड़े जिसमें दिया जलाकर विशेष अवसरों पर टाँगा जाता है; अं० कैरिडल (मोमबत्ती);

वै ०-दील,-डेल ।

कंडेल संर्ं पुं॰ एक पीला और लाल फूल जिसका पेड़ बड़ा सा होता है। दे॰ कनैल, कनइल; वै०-

डइल ।

कॅंड़जि सं० स्त्री० एक जंगली पौदा जिसकी दातून बनाते हैं ब्रोर जिसमें फजी लगती है। इसमें कड़वी गंथ होती है, जिससे दांत के कीड़े मरते हैं।

कें हैं हिया सं० स्त्री० पत्थर या कंकड़ों की बनी भूमि में गड़ी वस्तु जिसमें मूसल से चावल, दाल स्त्रादि बॉटते (दे० बॉटब) या कूटते हैं | वे०-या,

कंता सं० पुं० पति; प्रेमी; कहा० जैसे कंता घर रहें वैसे रहे बिदेस; वै०-था, कंत,-थ; कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; सं० कांत। कंतु तुरि सं० खी० झँधेरे में रहनेवाला मेटक की भाँति का एक रेंगनेवाला जंतु, मु० फूहड़ और इधर उधर बेकार घूमने वाली खी या न्यक्ति।

कथ सं० पुं० दे० कता।

कंद् सं० पुँ० कई पौदों की प्रायः मीठी जड़े जो फलाहार के रूप में खाई जाती हैं; वै०-मूल। कॅपइब कि० सं० कॅपाना; प्रे०-पाइब,-वाइब; वै०-उब: कॉपब का प्रे० रूप: सं० कम्प।

कॅपकॅपी सं श्त्री॰ बार बार कॉपने की क्रिया;-

धरब,-लागब,-होब।

कंपा सं० पुं० तिकोनी लकडी जिस पर बुलबुल पकड़ने के लिए लासा लगा दिया जाता है; मु० तरकीब;-लगाइब, उपाय करना; वै० कॅंग-;वै० प्र० -फा।

कंबर संवपुं व्हंबतः वैव मर, कम्मर, कमराः स्त्रीव

कमरी;सं॰ कंबल; दे॰ कमरा । कंस सं॰ पुं॰ द्वेष, ईर्ब्यां;-राखब,-करब,-दोब; वै॰ कुंस, खुंस, कुनुस, खु;-वि॰-दा,-दी; सी॰ मकस । कॅसहा वि॰ पुं॰ काँसा मिला हुआ; स्नी॰-ही। क संबो॰ क्यों, कहो; उ॰ क भैया; क रे, क्यों रे; क बाबा! कहो बाबाजी! वै॰का; (२)संबंध कारक का सूचक, जो 'कै', का अथवा 'कर' का रूप है; उ॰ रामराज क माई, रामराज की माँ (रे॰कर, कै); कभी कभी 'को' के अर्थ में कम कारक का चिह्न; उ॰वन क मारब, उनको मास्ँगा, जिसमें 'क' वास्तव में 'का' 'काँ' अथवा 'कह' का सूचम रूप है।

कहँची सं० स्त्री० कैंची;-काइब, मीन-मेख निका-

लगा।

कहेंजड़ सं० पुं० दे० कनजड़।

कइश्रउ, वि॰ कई; जने, कई लोग,-जनी, कितनी ही स्त्रियाँ; 'कहउ' (दे॰); का प्र० रूप वैं॰-वो, -म्रो,-म्रौ।

कइत्रहा वि॰ पुं॰ काई लगा; स्वी॰-ही। कइत्राव कि॰ य॰ काई (दे॰) से ढक जाना; काई

लगना। 'काई' से कि॰; वै॰-याब। कइउ वि॰ कई;-मनई, कई मनुष्य, मेहरारू, कई

स्त्रियाँ; प्र०-श्रउ,-श्रौ। कहठूँ वि० कितने, वै०-ठें; स्त्री०-ठीं; कहीं-कहीं ''कहठीं''; दोनों लिगों में बोला जाता है; प्र०-६

-अउठूँ,-ठूँ,-ठीँ, कितने ही, कई।

कइति सं॰ स्त्री॰ एक जंगली पेड़ धौर उसका फल जो गोल, सफेद ब्रौर पकने पर खटमिटा द्दोता है; पं०-था; वै०-थि; सं॰ कपित्थ ।

कइती सं॰ स्त्री॰ श्रोर, तरफ; यहि-,इस तरफ; कडनी-,किस श्रोर, जौ॰ प्रतु॰ प्रय॰।

कइशक वि॰ कायस्थों का; वै॰ कय-। कइ्था सं॰ पुं॰ कइति (दे॰) का बड़ा फल खौर

पेड़; सं० कपित्थ।

कइथिनि सं॰ स्त्री॰ कायस्थ की स्त्री;-क डोजा, बड़े विजंब की तैयारी; शादी के समय कायस्थों के यहाँ से दुजहिन का डोजा (दे॰) बहुत देर में निक्जता है;-डोजा करव, देर जगाना। सं॰ कायस्थ (कायथ, दे॰ + इनि)। सं॰;

कइथी सं॰ स्त्री॰ वह भाषा जिसमें कायस्थ लोग प्राय: लिखते हैं। इसमें अन्तरों के ऊपर पाई नहीं लगती और यह शीधता से लिखी जाती हैं। बैं॰

-यथी, कै-। सं० कायस्थ ।

कइदि सं० स्त्री० क्रैंद, नेल;-होब,-करब,-जाब; ग्रर० केंद्र ।

कहरी सं० पुं॰ बंदी; केंद्र गया हुआ व्यक्ति; पकड़ा हुआ पुरुष या स्त्री; अर० केंद्र + सं० इन् । कहनारा सं० पुं॰ शाखा; फूटब, शाखा निकलना; वि०-नार, इनियार, शाखोंवाला । स्त्री०-नि ।

कइनि सं॰ स्त्री॰ बाँस की पतली टहनी;-ब्रस, दुबला-पतला; 'कइनारा' का स्त्री॰।

कड्याव कि॰ च॰ काई से भर जाना; काई लग जाना; वै०-चाव, कै-; दे० काई। कइरी वि० स्त्री० कयर रंग की; दे० कयर; कयरा का स्त्री०।

कइस वि॰ पुं॰ कैसा ; स्त्री॰-सि॰; वै॰-सन,-नि;-कइस,-सन;-कइसन, कैसे-कैसे, किस-किस प्रकार के।

कइसे कि॰वि॰ कैसे, किस प्रकार; प्र॰-सैं;-कइसे, कैसे-कैसे;-सौ, किसी भी प्रकार; वै॰-सय,-सो, -सौ।

कइहा कि॰ वि॰ कब, किस दिन; वै॰ कहिया,-आ (दे॰); प्र॰-है,-हौ, कभी;-है न, बहुत दिन पूर्व। कडआ सं॰ पुं॰ कौआ;-हँकनी, कौओं को उड़ाने-वाली (एक स्त्री जिसकी कथा प्रायः देहात में कही जाती है); हँकनी, हाँकनेवाली। वै॰ कौआ,-वा सं॰ काक।

क ज्ञाकमामा सं॰ पुं॰ एक जंगली लता और उसका फल जो पकने पर लाल हो जाता है; शायद यह नाम इसलिए है कि पकने पर इसे कौए बहुत खाते हैं। सी॰ ह॰-बोड़ी।

कि जाब कि॰ अ॰ सोते हुए व्यक्ति का बड़बड़ाना; अंडबंड या निरर्थक बातें कहना ।

कडम्रारी सं॰ स्त्री॰ एक जंगली पौदा जो ज़हरीला होता है।

कडबारोर सं॰ पुं॰ बड़ा शोर (जैसे कौए एकन्न होकर मचाते हैं); कौबा + रोर (पं॰ रोला, शोर-गुल);-मचाइब,-करब; ग्रं॰ रोर, गर्जन।

कउन्नाली सं को जो एक प्रकार का गाना; इसके गानेवालों को कउन्नाल कहते हैं और यह प्रायः कई गवैयों द्वारा एक साथ जोर-जोर से गाई जाती है। फ्रा॰ कौवाली।

कउिक्र आब कि॰ अ॰ व्यर्थ चिल्लाना; बंदर की भाँति बोलना; काँवकाँव करना; क्रोध करना; बै०-उँ-,-याब।

कउँची सं ब्ह्री॰ पतली टहनी, विशेष कर अरहर के पेड़की जिसका टोकरी बनाने में उपयोग करते हैं। कउड़ी सं॰ की॰ कोड़ी जो पहले सिक्के की भाँति चलती थी; काम के नाहीं, किसी भी काम का नहीं, व्यथे; दुइ-क, किसी महत्त्व का नहीं; दुइ-क मनई, हलका मनुष्य, चुद पुरुंग; कउड़ी, थोड़ा-थोड़ा बचा करके, कठिनतापूर्वक (धन एकत्र करना); क तीन, बेकार, निर्थंक, सस्ता, वे॰ कोड़ी।

कज्याँ कि॰ वि॰ कौन सा बार, (जानवरों के ब्याने के जिए); खी॰ थीं, किस कता में, कौन सी ? कजिन वि॰सी॰ किस, कौन सी; प्र॰-उ,-नी; तुज्ञ॰

कउनिउँ सतनि देइ नहिं जाना ।

कडनीं कि॰ वि॰ किस मार्ग से, किघर, वि॰ किस; -मोर, किस मोर;-राहीं, किघर ?

कड़ने वि॰ पुं॰ किसं, प्र॰-उ, किसी भी। कडरव कि॰ स॰ 'खपरी' (दे॰) में किसी अब को धीरे-धीरे मूनना (बिना ची तेल के);प्रे॰-सड्ब,-उब,-वाइब,-उब; व्यं॰ जलाना, नष्ट करना, दुखं देना। करा सं० पुं० जाड़ों में तापने के लिए जलाई आग, अलाव;-करब,-बारब,-जराइब; सु०-लागब, बहुत गर्म हो जाना (ज्वर से शरीर का); होब, गर्म हो जाना (कोध से); कि०-रब। सी० छुइरा। कउल सं० पुं० पतिज्ञा, वादा;-करब, वादा करना; -लोब, प्रतिज्ञा ले लेना; क सनई, क पक्का, अपनी बात का पक्का;-करार, शर्ते; फ्रा० कील।

कउत्तहा वि॰ पुं॰ देखने में निकृष्ट; स्त्री॰-ही।
कुउती सं॰ स्त्री॰ दोनों बाहों को दोनों श्रोर से
फैलाकर जितना घेरा बन जाता है उसके भीतर का
स्थान;-भरब, द्वाथों से घेरकर पकड़ लेना; बँ॰ कोल
(श्रंक); दे॰ कोरा, कोर; पं॰ कोल (पास); सी॰
-रवाब।

कउस वि॰ पुं॰ गोरा पर देखने में बुरा; स्त्री॰-सि, -सी: वै॰-हा,-ही।

ककई सं • स्त्री • राब की तरह की पतली मीठी दव वस्तु जो गन्ने के रससे तैयार की जाती है।

ककऊ सं० पुं० 'काका' का न्यं० रूप, संबो० का भी रूप यही है। 'ऊ' लगाकर अनेक संज्ञाओं से घुणात्मक, द्याप्रदर्शक, व्यंग्यात्मक आदि रूप बनते हैं; प्रायः ऐसा किसी वर्णन में ही किया जाता है। ककना सं० पुं० कंगन; लोहे के कोल्हु की चुियां जो 'मूड़ी' (दे०) के मत्थे पर होती हैं। दे०कोल्हु। ककनिआइब कि० स० हाथ से बहते हुए पानी के 'बरहे' (दे० बरहा) के दोनों ओर नीचे से गीजी मिट्टी निकालकर उपर रखते जाना जिससे किन्तरों से पानी बहे नहीं और बरहा पुष्ट हो जाय। वे०-उब,-या-; भे०-या, ककनियाने में सहायता देना। ककहरा सं०पुं० के से 'ह' तक के अचर; दिवी वर्ण-माला पड़ब, चोलब, सारे अचर पढ़ना या याद करना। वे० के सी० ह० ओनामासी।

ककहा सं० पुं० कंबा; स्त्री०-ही; यै० कॅं-;-करबं, कंबा करना।

ककही सं ॰ स्त्री॰ एक घास जिसका फूज कंघी के आकार का होता है और जिसके पत्तों में जबाब होता है। रानी-, रानी कैकेयी; सं ॰ कैकेयी का अपभ्रष्ट रूप।

कका सं० पुं० काका, चाचा; प्रायः कविता में प्रयुक्त; उ० 'करति कका की सौंह''। स्त्री० किक्सा; प्र०-क्का;। काका, काकी।

किन्जा सं रत्नी किन् काकी; यह पुकारने के ही जिए प्राय: कहा जाता हैं; उ० कहो किक्जा, खाब तैयार भा, कहो चाची, खाना तैयार हुजा?-ससुर,-सासु, स्त्री या पति का काका या काकी।

कक्षत सं० पुं० दोनों हाथों की उँगलियों को आपस में फँसाकर ज़ोर से चाहे अपने ही दोनों हाथों या किसी दूसरे के हाथ को पकड़े रहने की मुद्राह -बोहब, ऐसी मुद्रा करना; सं० कंकस्स (क्योंकि प्रकार की स्थिति में कंकस की सी शक्त जाती है); दे० ककनिआहब। कक्कू सं॰पुं॰ काका या 'कक्का' का ध्यार वाला रूप; ऐ प्यारे काका ! कभी कभी काका के लिए परोच में प्रयुक्त; उ॰ हमरे-आजु नाहीं-आये, हमारे काकाजी आज नहीं आये।

कख उरी सं॰ स्त्री॰ काँख; वै॰-खौरी, कँ-;-सु॰काँख के बुंबाल, उ॰-बनाइब,-बनवाइब, काँख के बाल

बनाना या बनवाना।

कखरवारि सं० स्त्री० कखौरी में होनेवाली फुड़िया। कगार सं०पु० नदी या पहाड़ी का किनारा जो एकदम पानी या गड्ढे के पास ही हो। चे०-रा-। कचकच सं० पु० चिड़ियों के बोलने का शब्द; व्यं० कदु अथवा भगड़े वाले शब्द; वि० कुछ कुछ कबा; मु० अनुभवहीन।

कचकचाँब कि॰ ब्र॰ किसी के ऊपर रुष्ट होकर या चिल्लाकर बोलना; ढाँटना; 'कचकच' से। कचकाइब कि॰ स॰ डंक मार देना; सु॰ मारना; वै॰ कुः; यह शब्द प्राय: बिच्छू के लिए बच्चों के संबंध में प्रयुक्त होता है।

कचड़ वा सं व पुं व लड़ाई-मगड़ा; अशांति; वै व

चकड्या ।

कवड़ां सं० पुं० कूड़ा-कर्कट; वि० गंदा, उ० मनई, नीच प्रकृति का पुरुष; वै०-रा; सं० कचर(गंदगी)। कचनार सं० पुं० एक पेड़ और उसका फूज जिसकी तरकारी बनता है। मु०-होब, हरा भरा होना। कचपित्र आ सं० स्त्री० सुष्म तारों का एक समृह जो ठीक गिने नहीं जा सकते; वै०-ची; जा० "औ सो चंद कचपची गरासा"।

कचर सं॰ पुं॰ थोड़ा अपच; अधिक खाने के पर-चात् की दशा;-धरब,-थाम्हब, अपच हो जाना । कचरब कि॰ अ॰ बहुत खाना या मुफ़्त का खाना; स॰ खुब खाना; हाथों, पैरों या गंभीर वस्तुओं से ज़ोर-ज़ोर दबाना; मु॰ बहुत मारना; पे॰-वाइब,-उब,-राइब; भा॰-राई,-रवाई।

कचाब कि॰ स्र॰ हिम्मत न करना; शब्दत: इसका सर्थ है कचा सिद्ध होना; प्रे॰-चवाइब, हिम्मत

हारने में सहायता देना ।

कचाहिन सं॰स्त्री॰ अशांति; दुःख, निरंतर अशांति;-होब; चैं॰-नि,-इन,-इनि, कि-, दे॰ किचा-; शायद 'कीच' से (अर्थात कीचड़ की भांति दुःखद)।

किष्णात्र कि॰ अ॰ दे॰ कचाव; इन दोनों कियाओं का भूतवाला रूप प्रायः बोला जाता है; उ० 'कचान' अथवा 'कचित्रान' बाटैं, वे हिम्मत हार गये हैं; वै॰-याब, कचु-।

कचूर सं॰ पुं॰ एक पौधा जिसकी जह सुगंधित और द्वा के काम की होती है; हरियर-, खूब हरा (जैसे कचूर का पत्ता या उसको जह); इसको जह सुसारी नहीं और वही लगा दी जाती है।

क्त्रेड विश्तुं कुक् कुत्र पक्का; पकते के निकट; स्क्री-- टि।

कचेहरी सं को अदातत; बैठक; सभा;-लागब;-

करब,-ज़ाब । वि॰-रिहा, कचेहरी करनेवाला (च्यक्ति) या,-संबंधी (कार्य)।

कचोरा सं० पुं० कटोरा; यह उच्चारण प्राय: स्त्रियों द्वारा किया जाता है: स्त्री०-री।

कचौड़ी सं॰ स्त्री॰ दाल भरी हुई पूड़ी (दे॰); वह पूड़ी जिसमें श्रालू या श्रीर कुछ भरा हो। कच्च सं॰ पं॰ गिरने या टूटने की श्रावाज; सें,-

घें, ऐसी यावाज के साथ।

कर्च-पच सं ॰ पुं॰ भीड़; शोरगुल; 'कच्च' और 'पच' की अथवा जल्दी जल्दी बच्चों के बोलने की-सी आवाज; बच्चों की बहुतायत; वै॰-बच्च।

कच्चा वि॰ पुं॰ जो पका न हो (फल आदि); अपूर्ण (काम); अनुभवहीत (न्यक्ति); पक्का, जैसा

ही तैयार हों; जल्दी में तैयार की हुई वस्तु।
कची वि॰ स्त्री॰ न पकी हुई; वी में न पकाई हुई
(रसोई); अशिष्ट (बात); सं॰ पानी में पकाई
रसोई; उ॰ हम यनके हाथे क कच्ची न खाब, मैं
इसके हाथ की कच्ची (रसोई) न खाऊँगा; प्री
कचौरी आदि को पक्की कहते हैं।

कच्चै कि॰ वि॰ विना पके या उवाले ही; मु॰-साब, देखकर जलना, देख न सकना; उ॰ मोकाँ देखिकै ऊ-सात है, मुसे देखकर वह बहुत जलता है। प्र॰-

कुच्चे, जैसा मिला वैसा ही।

कझनीं सं• स्त्री॰ कमर से नीचे पहनने का कपड़ा; -काछ्य, ऐसा कपड़ा पहनना; तुल॰ 'कछनी काछे'' जा॰ (ग्रलंकार-भूषित), पदु॰ १०, १२६।

कड़ार सं० पुं० नदी या स्तील का किनारा, ऐसे स्थान की भूमि या खाबादी।

कछू सं॰ पुं॰ कुछ भी; वि॰ कुछ भी, कोई भी; 'कुछु'का म॰ रूप; म॰ कुच्छुइ, कुच्छ, कुच्छी, वै॰ कुछू, कुछु।

कज सं पुं े ऐब, दुर्गणः विश्-जीः फा श्र स्मस कर-दन खुद न दानद सहन रा गोयद कजस्त ।

कजकई सं० स्त्री॰ चालाकी, 'कजाक' (दे॰) होने का गुण्या भाव, कञ्जाक का भा॰, चै॰-पन,-जाकी।

कजकपन सं॰ पुं॰ 'कजाक' से भा॰ सं॰ प्राय: 'कजकई' बोजते हैं।

कजरवटा सं॰ पुं॰ काजल रखने की दक्कनदार डिब्बी जो टॉंगी जा सकती है; स्त्री॰-टी, वै॰-रौ-, ·टी; सं॰ कडजल।

कजरहा वि॰ पुं॰ काजलवाला, काजल लगा हुआ,

स्त्री०-ही, काजर + हा, ही; सं० काजल ।
कजरार वि० पुं० काला, काजल की माँति; स्त्री०रि, काजर + बार (जैसे मिट्यार, बढ़वार), सं० ।
कजरी सं० स्त्री० दीपक से निकला हुआ कालिख;
कालिमा, बादलों की घनी काली घटा;-बन, पुक
घना जंगल जिसका वर्णन कहानियों में आता है;
-लागब, काली घटा छाना; सं० काजल ।

कजरौटा सं॰ पुं॰ कजरवटा (दे॰)।

कजा सं० स्त्री० श्रंत, मृत्यु;-श्राइब,-करब, मृत्यु श्राना, मर जाना:-होब; ग्रर० कज्;, मौत ।

कजाक वि॰ पुं॰ चालाक, स्त्री॰-कि; मा॰ कजकई,-पन,-की; फा॰ 'कड़जाक' जो एक जंगली जाति का नाम है, ये बड़े चालाक तथा बेरहम होते हैं।

कि अध्याय सं कर्जा कि कि कि कि मीन मेव, 'काज़ी' की भाँति बाल की खाल निकालने की किया, -करब,-होब, छोटी छोटी बातों पर अड़ना। बैक-याँ, अरक 'काज़ी'।

कजी वि॰ दुर्गुणवाला या वाली, ऐबी; फा़ कज,

टढ़ापन ।

कटक संग्रही० लड़ाई, सं० कटक (फ्रीज), तुल० मरतिहु बार कटक संहारा।

कट कटाँब कि॰ ब॰ चिल्लाना, रुट होना। कटचरा सं॰ पुं॰ लकड़ी का घर या घेरा, थोड़ी देर के लिए बनाया हुआ घर, वै॰-र; कठ-; काठ + घर। कटच्छर सं॰पुं॰कटा अनर (लिलावट में), अशुद्धि। कटनी सं॰ स्त्रो॰ चूमकर चलने या भागने की किया; कटाईब, पकड़ न जाने के लिए दूसरी और से निकल जाना।

कटनवार सं० पुं० कटा हुन्ना दुकड़ा, बचा हुन्ना भागः वै०-वर ।

कटब कि॰ स्र॰ कटना; मरना; मरब , लड़ना, मरना,-कुटब, कट जाना, प्रे॰ काटब, कटाइब,-बाइब,-उब ।

कटर-कटर सं॰ तथा कि॰ वि॰ किसी कड़ी चीज़ को दाँतों के नीचे काटने या दवाने की आवाज़; ऐसी आवाज़ के साथ; उ॰ चत्राय लिहिस, उसने लख़ी-जल्दी चवा लिया; वै॰कट्ट-कट्ट।

कटरा सं॰ पुं॰ काठ का थेगा; मैदान; जिस मैदान से कोई चीज काटकर साफ कर दी गई हो; जंगल साफ करके अधिकार किया हुआ भाग।

कटलहा वि॰ पुं॰ कटा हुआ; स्त्री॰-ही; 'लहा' लगाकर कियाओं से 'भाग' का अर्थ देनेवाले शब्द बनते हैं; उ॰ फटलहा, फुटलहा; घृषा का भी भाव इससे पकट होता है।

कटवाइव कि॰ स॰ कटाना; मरवा देना; काटने में सहायता देना; वै॰-उब।

सहायता दनाः व ०-उव । कटनासी सं० खी० कटे हुए बाँस का एक दुकड़ाः कोस समस्य में ० चाँक कर ने वाँक ने चाँक ने

होटा दुकड़ा; वै०-वाँ-; कट + वाँस । सं० वंश । कटहर सं० पुं० एक फज और उसका पेड़ जो गिमयों में फजता है; पनस जिसे मालवा तथा महाराष्ट्र में फनस कहते हैं। हरी चंपा, एक चंपा जिसका फूल बढ़ा होता है और जिसकी गंघ पके कटहता की माँति होती है।

कटहरव कि॰ स॰ पीटना; खूब मारना; प्रे॰-राइब,

कटहा वि॰ पुं॰ कारनेवाला; स्त्री॰ ही; सं॰ महा-बाक्सण जो मृत्यु कार्य के दान केता है। कटाँ वि॰ तन्मय; सब कुछ त्याग या कर देने वाला;-होब, किसी काम के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाना।

कटाइब क्रि॰ स॰ कटाना; कटवाना; काटने के लिए स्त्राज्ञा देना, सहायता देना स्रादि ।

कटाई सं० की० काटने की किया, मज़दूरी श्रादि;-करब,-लागब,-देब; प्रे०-वाई।

कटा-कट्ट वि० बिना खन्न जल के, निराहार; क्रि॰ वि०बिना भोजन किये हुए, उ०कारुही से-पराबाय,

कल से ही निराहार पड़ा है। कटानि सं० खी० काटने का दाँच; काटने की जगह। 'आनि' लगाकर 'दाँव' या 'समय' का निर्देश होता है, जैसे 'पहुँचानि' (दे०) = पहुँचाने या पहुँचने का श्रवसर, समय श्रथवा सौक्रा।

कटार वि॰पुं॰ काँटेवाला;स्त्री॰-रि; वें॰ कॅं-,सं॰ कंटक; ट्रुरी-मारब,-मारि लेब, श्राध्मवात करना।

कटारी सं० छी० एक हथियार।

कटासि सं॰ स्त्री॰ काटने की **इच्छा; 'सि'** लगाकर इच्छा प्रगट की जाती हैं; उ॰ हगासि, लिखासि, पियासि।

किटिया सं श्री (फसल के) काटने का मौसम, काटने की किया;-परब,-होब,-करब; वै०-या;-बिनिया, काटकर तथा बीनकर (श्रनाज बटोरना)। कटील वि० पुं० काँटेवाला; श्री०-लि; श्रपत कँटीली डार (बिहारी); तेजधारवाला,काटनेवाला;-श्रांखि, पैनी खाँख, काँटे की भाँति सुभनेवाली खाँख।

कटुत्र्या वि० पुं०जिसके किनारे कटे हुए हों (गहना); स्त्री०-ई।

कटुक वि॰ पुं॰ ज़रा सा भी अप्रिय;-बचन, तिक अप्रिय शब्द; यह वि॰ केवल बात या शब्द के ही लिए आता है, उ॰ मैं तो वनकाँ-बचन नाहीं कक्कों, मैंने तो उन्हें कुछ भी अप्रिय नहीं कहा।

कट्सी सं • स्त्री • बचाने की कोशिश; कंजूसी; -करब, दबा लेना, ध्यावश्यकता से श्रविक बचा लेना; काट लेना (मज़दूरी, इनाम श्रादि); वि• कुटुसिहा,-ही।

कट्रा सं० पुं काटनेवाला ।

कटैयाँ सं पुं की काटने की इच्छा रखनेवाला या वाली; वें ०-वेंथाँ,-वहयाँ श्रादि; यह सब्द किया के साथ ही प्रयुक्त होता है; उ०-चाही,-होय,-वाहिन,-रहिन,-रहीं, काटनेवाले हो, काटना चाहा, काटनेवाले थे,-थी इत्यादि!

कटैया सं० पुं० काटनेवाला; वं०-वैया, **इया**,-

वह्या, आ।

कटोरा सं० पुं० कटोरा; स्नी०-री, रिया,-आ;-यस श्रांखि; कटोरा जैसी (बड़ी चौड़ी) श्रांखें;-यस सुँह बार्ये, कटोरे की तरह मुँह फैजाये।

कटौती, सं० स्त्री० कमी; कम करने की बात; नै०६ उती;-होब,-करन, कम होना, कम कर देना(बेतन, मज़कूरी अथवा मज़कूरों की संख्या)। कट्ट-कट्ट क्रि॰ वि॰ दे॰ कटर-कटर।

कट्ट-कुट्ट सं० पुं० काट-कूट (प्रायः लिखने में), इसी

से कि॰ 'काटब-कृटब' भी बनती है।

कट्टू सं ० पुं ० (काल्पनिक) जन्तु जो काट ले; बचीं को हराने के लिए प्रायः यह शब्द प्रयुक्त होता है, वि॰ भयावह; डरावना, दोनों ही लिंगों में यह शब्द एक सा रहता है।, बै॰ काटू।

कट्टा संग्पं० भूमि के साप का एक अंश जो ४ हाथ होता है; मु - देव, हटना, चलना, स्थान छोड़ना (अर्थात् एक कट्टा भी चलना), प्राय: यह मु॰ नकार के साथ बोलते हैं, वै॰-न देहैं, वह

चलेंगे ही नहीं।

कठई सं० स्त्री० मिट्टी का बरतन जिसमें गाय या भैंस दुही जाती है; यह नाम शायद इससे पड़ा हो कि प्रारंभ में यह बर्तन संभवत: काठ का रहता होगा। काठ + ई ? वै० (ता० सी० ह० आदि में) 'कछई'; 'कच्छप' से ? सं० काष्ठ।

कठंडता सं॰ पुं॰ काठ का बना थाल; स्त्री॰-ती,

कठवति वै०-ठौता,-ती।

कठऊ वि॰ काठ का बना; यह शब्द दोनों लिगों में इसी मकार रहता है।-कोल्हु, लकड़ी का कोल्ह् (जो पहले गन्ना पेरने के लिए प्रयुक्त होता था )। कठकरेजी वि० बढ़े दिलवाला; काठ-- करेज (जिसका कलेजा लकडी का हो); दोनों लिगों में यही रूप रहता है; भा० का रूप भी यही है। -करब, हिम्मत करना; सं० काष्ट्र।

कठघर सं प् दे कटचरा; वै -रा; काठ + घर

(सं० काष्ठ + गृह)।

कठपुतरी सं० स्त्री० कठपुतली;-क नाचि, काउ की बनी पुतलियों का नाच:-होब, खुब काम करते

रहना; सं० काष्ठ + प्रत्ततिका।

कठवपवा सं० पुं० वह बाप जिसने किसी की विषवा गाँ से ब्याह किया हो; प्राय: ऐसे ब्याह नीचे की जातियों में होते हैं श्रीर ऐसी श्रवस्था में पहले पति से उत्पन्न वच्चे माँ के साथ अपने 'कठबपना' के घर आ जाते हैं। काठ + बाप (काठ का बाप, विता जिसमें सच्चे विता की भावनाएँ न हों); सं० काष्ठ।

कठमचवा सं॰ पुं॰दे॰खटमचवा; सं॰काष्ट्र 🕂 मंच। कठाइन वि॰ जिसमें काठ की सी गंध या स्वाद हो; वै०-हिन;-आइब,-लागव। काठ 🕂 आइन

(हिन); सं० काष्ठ ।

कठिन वि॰ जो किसी की बात न समके या न

माने; सुश्किलः भा०-ई,-ताः सं०।

कठुआब क्रि॰ श्र॰ (मिट्टी या दूसरे गीले पदार्थ का) कड़ा हो जाना; 'काठ' से (लकड़ी की भाँति कड़ा होना); सं० काष्ठ ।

कठुला सं पुं कंठ में पहना जानेवाला गहना;

सं० कंठ।

कठेठ वि॰ पुं॰ कड़ा; स्त्री॰-िह; सं॰ क्राष्ट्र (वकड़ी

की तरह);-होब,-करब (भाय: गीली वस्तुत्रों का);

कठोर वि० पुं० कड़ा (शब्द, पुरुष); स्त्री०-रि; भा०

-ई.-ताः सं० |

कठोली सं स्त्री॰ लकड़ी की कटोरी; मु॰-गढ़ब, देर तक निरर्थक बातें करते रहना; 'काष्ठ'।

कठौता सं॰ पुं॰काठ का बडा थाल जिसकी बारियाँ उँची होती हैं जिससे इसमें अधिक वस्त रखी जा सके। सं 'काष्ठ' स्त्री०-ती, कठवति । तुल ० कठौता भरि ले आवा; वै०-उता (दे०)।

कठौवा वि० पुं० कठऊ (दे०); वै०-स्रा ।

कड़कड़ाब कि॰ अ॰ 'कड़कड़' का शब्द करना; ज़ोर-ज़ोर से बोलना।

कडकडाब कि० ग्र० घवरानाः घवराकर चिह्नानाः प्रे०-डाह्ब,-उब; भा० बड़ी;-बडी होब,-परब, घबराहट हो जाना ।

कडवाइब कि॰ स॰ काँडने (दे॰ काँडब) में सहा-यता करना, पिटवाना; भा०-ई; वै० कँडाइब,-

कड़ा सं० पं० पेर में पहनने का गहना:-छड़ा, दो चाँदी के गहने जो एक दूसरे के ऊपर पाँच में

स्त्रियाँ पहनती हैं।

कड़ा वि॰ कठिन, कठोर, बहुत अधिक (दु:ख या बीमारी);-होब; भा० -ई; स्त्री०-ड़ी; ब्रस-भवः उ०वनकै बचब-हैं, उसका बचना ऋसंभव है । कड़ाई सं० स्त्री० कड़ा होने का भाव; सख्ती;-करब,-होब।

कडाकुलि सं० स्त्री० एक प्रकार की पहाड़ी चिड़िया जो जाड़ों में मैदान की श्रोर सैकड़ें। की संख्या में एकत्र उड़ती और बोलती हुई आती हैं। यह बहुत ऊँची उड़ती हैं और ज़ोर-ज़ोर से बोलती हैं; इसी से,-यस, शोर करनेवाला, मुहा० है।

कडाही सं० स्त्री० दे० कराही।

कडी सं रत्री : ज़जीर का एक भागः तकडी का लंबा दुकड़ा जो मकान में लगता है; गाने का एक भागः लकडीवाले अर्थ में वै०-री।

कड़ वि० कड़वा या कडुई; वै०करू; सं० कटु। कड़े-केडे ध्व॰ कीवों को उड़ाने के लिए यह शब्द कहा जाता है; जैसे कुत्तों को बुलाने के लिए 'तृत्' (दे०) इत्यादि ।

कडौं-कडौं ध्व०ज़ोर-ज़ोर से बोले या कर्णेक्ट शब्द; चिल्लाहट;-करब, शोर करना; शा० 'कर्या' से संबद्ध (अर्थात् ऐसे शब्द जो कानों पर आक्रमण

करें)। कृद्ध कि अ निकलना; प्रे काइब, कड़ाइब,-वाह्ब,-उबः पं०।

कहा सं व पुं काड़ा (दे ); - बन ह्व,-पियब । कढ़ाइच कि॰ स॰ निकलवाना; ज़बरदस्ती करके निकालनाः जोर से निकालनाः निकालने में सहा- यता करना (कड़ा, पहना गहना आदि) । चै०-उब;

कढ़ाई सं० स्त्री० कड़ाही; दे० कराही।

कही सं न्त्री व बेसन या अन्य आटे की बनी भोजन की सामग्री, जिसमें मसाले, गुड़ ग्रादि पड़ते हैं श्रीर जो रोटी तथा भात दोनों के साथ खाई जाती है। महाराष्ट्रवाले इसमें और दाल में भी गुड़ डालते हैं।-चट्ट, मराठों का एक घृणात्मक नाम

मयोंकि वे कड़ी बहुत खाते हैं।

कढ़ुआ सं । पुं ज़बरदस्ती किसी की कन्या का हों ला (दे॰) निकलवा कर उससे ब्याह कर लेने का रिवाज;-कढ़ाइब, ऐसा ब्याह कर खेना; 'काइब' (निकालना) से । वि॰ पुं० निकाला हुआ; फेंका हुआ: घर से बाहर किया हुआ; निरर्थक; स्त्री॰

कढ़ै आ सं ० पुं० निकालने वाला; नक्काशी क्रने-वाला, कार्नेवाला या वाली। प्रे०

क्रगाजि सं॰ स्त्री॰ एक जंगली पौदा जिसकी छाल

कड्वी होती है।

कत वि० पुं कितने, कितना; बै रा,-तिक,-ना; स्त्री०-ति, प्र०-त्ती, केत्ती; कविता में 'केते' 'केती' प्रयुक्त होता है। प्र०-त्ता, केता।

कतना वि॰ कितना, स्त्री॰-नी; वै॰ के-,-रा,-री। कतरन सं० पुं० कपड़े से कटे हुए छोटे-छोटे

कतरनी सं० स्त्री० केंची; यस० जल्दी-जल्दी (जीभ चलना)।

कतरब कि॰ स॰ कतर लेना, काट लेना; मु॰ बात बनाना; वै० कु-, कुतु-(धीरे से); प्रे०-राइब,-

वाइब,-उब: भा० -राई,-वाई।

कतर-ब्योंत सं॰ पुं॰ कठिनतापूर्वक प्रबन्ध; किसी प्रकार प्रबंध: करब, किसी प्रकार पूरा करना या जुटाना; दे॰ ब्योंत, बेवँत; कतर (काट कूट) + ब्योंत (प्रबंध)।

कतराब कि॰ अ॰ किनारे चला जाना, अलग हो जाना; घवराना, डरना (किसी बात या व्यक्ति

से)।

कतल सं० पुं० हत्या;-करब,-होब;-क राति, महत्त्व-पूर्ण अवसर (मुहर्रम की कथा से); फ्रा॰ करला। कतहूँ कि॰ वि॰ कहीं; किसी स्थान पर; सं॰ कुन्न; वै०-तौ; प्र०-हूँ,-तौं,-त्त-; चाहै-, चाहे कहीं;-न, कहीं

कतवार सं० पुं० कूडा-करकट; खर-(दे० खर); वै० कताउर।

कताइब कि॰ स॰ कत्वाना, कातने में मदद करना; प्रे०-वाइब,-उब; वै०-उब; भा० -ई,-वाई; कताई-विनाई

कताई सं क्त्री कातने की किया, मज़दूरी आदि: -बिनाई, कातने और बुनने की कला।

कतिक वि० कितना, कितने, (यह। शब्द संख्या तथा तौल चादि सब के लिए प्रयुक्त होता है)। कतिकहा वि॰ कातिकवाला: कातिक में मस्त (कुत्ता); सं० कार्तिक।

कतीं कि० वि० कहीं; प्र०-त्तीं, कहीं भी; वै०-तहूँ,-त्तहूँ,-तहूँ; चाहे कहीं; चाहे जहाँ;-न, कहीं नहीं।

कतौ अञ्च० यातो; वै० कि-।

कत्तई वि० निश्चित, पक्का; कि० वि० निश्चयपूर्वक

(कहना, करना आदि); अर० कतई।

कत्ती सं • स्त्री • एक प्रकार की बधी-बँधाई पगड़ी जिसे सिर पर हाथ से फिर बाँधने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।-दार, कत्ती समेत,-वाला ।

कृत्यू वि किसी भी; प्राय: यह शब्द निरर्थकता प्रगट करने के लिए प्रयुक्त होता है;-लायक नाहीं, किसी काम का नहीं;-काम के नं, निरर्थक।

कथक सं०पुं० नाचने और गाने का पेशा करनेवाला पुरुषः वै०-थि-,-स्थ-; सं० कथा (कथा गाकर सुनाने श्रीर नाटक करनेवाला); भा० -थिकई, कत्थक-पैन,-ई।

कथरा सं ० पुं ० वड़ी मोटी कथरी (दे ०); घु ०

कथरी सं० स्त्री० फटी हुई बिछाने की (कई कपड़ों को एकत्र सीकर बनाई) वस्तुः पके कटहल का छिलका जिसका भीतरी भाग ग़रीब लोग खाते हैं:-गुद्री, फटा पुराना कपड़ा; प० कत्थर-गुद्दर; सं० कन्था; कहा ० कत्थर गुद्दर सोवें मरजादू बद्दिठ रोवें । कथहा वि० कथा कहनेवाला (पंडित या ब्राह्मण); षु० क्योंकि यह उन्हीं ब्राह्मणों के लिए श्राता है जो कथा कहकर ही अपना निर्वाह

करते हैं। क्या सं० स्त्री० सत्यनारायण की कथा; श्रीमद्भाग-वत की कथा; प्रथम अर्थ में पुंक्किक भी बोलते हैं; पर दूसरे अर्थ में सदा स्त्री०:-कहब,-बैठब,-कहाइब, -बैठाइब, ऐसी कथा होना, या इसका कराना; -बार्ता, धामिक सम्मेलन या सत्संग; सं०।

कथिक दे० कथक, प्र०-त्थि।

कद्म सं० पुं० पग, पैर, चरण;-उठाइब, चलने का कष्ट करना,-धरब, चलना, यक-, चारि-, थोड़ी

दूर, फा॰ क़द्म।

कद्म सं० पुं० एक पेड़ और उसका फूल जो गोल पील रंग का होता है और फल में परिवर्तित हो जाता है; साहित्य तथा गीतों में इसका विशेष वर्णन है, प्रायः कृष्ण संबंधी कथाओं में; सं० कदंब; बैं०-िम, कभी-कभी स्त्री० में भी बोलते हैं, जैसे-मियाँ के तरें, कदम के नीचे।

कदर सं १ स्त्री १ मूल्य, आदर: करब, होब, बे-, नकदर, निकृष्ट (वि०), वै०-रि, वि०-री, कृद करने

वाला; फा० कव ।

कदरई सं० स्त्री० दे० कादर, बै०-पन। कदराव कि॰ अ॰ हिस्सत हारना, हरपोक हो जाना, किसी काम में हिचक करना, कार्य मारंभ करके पीछे हटना; कादर (दे०) से।

कधवाँ क्रिं वि० कौन जाने, शायद; वै०-धौं,

-दहुँ,-धौं।

कन सं० पुं० कणः चावल, गेहूँ आदि अन्न के छोटे दुकड़े, अन्न का मैलः;-ख्दी, अन्न का फेंक देनेवाला भाग, निकृष्ट भाग या भोजन, वै०कना, स्त्री०-नी, सं० कण ।

कनइत सं० पुं० एक फूल जो लाल तथा पीला होता है और जिसका पेड़ बड़ा होता है; कनेर, जिसका दूध त्राक के दूध की भाँति विषेला होता है। सं० कर्णेरु।

कनई सं॰ स्त्री॰ कीचड़,-होब, ठंडा हो जाना। कनउज सं॰ पुं॰ कजीज जिसका आल्हा (दे॰) में बहुत वर्णन है;-जिआ, कजीज का,-बामन, कान्य-कुटज ब्राह्मण।

कतऊ संव पुंच काना व्यक्ति, 'काना' या 'कनवा' का आदरप्रदर्शक या व्यंग्यात्मक रूप, स्त्रीव

कानौ।

कनिख्या सं० पुं० याँख का कोना, कि० वि० तिरछे (देखना, ताकना), वै०-याँ,-या, कोन + याँखि (याँख का कोना);-ताकब,-देखब;-यन, खुपके से या जल्दी (देखना)।

कन्चन विव्हरा-भरा,-होब; हरिग्रर-, खुब हरा-भरा (पेबु, बाग म्रादि); सोना,- बरसब, संपत्ति

होना, सं० कंचन ।

कन्चित क्रि॰ वि॰ शायद, सं॰ कदाचित् से । कनचोदा वि॰ पुं॰ बदमाश, हरामी; कन (काना) +चोदा = काने (पिता) का जन्माया हुआ, स्त्री॰-दी।

कन्छट सं॰ पुं॰ स्त्रियों का कोई गुप्तांग; यह शब्द केवल गाली में प्रयुक्त होता है; उ॰ तोरे-में,

तेरे", जैसे "तोरी गाँड़ी में""।"

कन्छेदन सं० पुं० कान छेदने का संस्कार; वै०-

नि, खी०।

कनटोप सं० पुं॰ जाड़ों में पहनने की टोपी जिससे कान ढके रहते हैं; कन (कान) + टोप (टोपी) या तोप (दे॰ तोपब, ढकना); वै०-पा।

कनटाइन् सं० स्त्री० भगड़ालू स्त्रीः, वि० लड़ाका

(स्त्री); वै०-नि।

कनपटी सं० छी० कान के पास का मत्थे का भाग; बै०-टा; कन (कान)+पटी (पटी= दुकड़ा)।

कनफटा सं० पुं० वह साधू जिसके कान फाड़ दिये गये हों; ऐसे साधू कुछ कबीरपंथी और कुछ गोरख-नाथ के ब्रह्मयायी होते हैं।

कनफोर सं पुं जोर का कर्णकह शब्द जो बरा-बर होता रहे;-करब,-होब; कन (कान) +फोर फोरब=फोबना; दे फोरब। कनवोजा सं० पुं० कान के दोनों किनारे का भाग कान + बोजा।

कनमइलिया सं॰ पुं॰ कान से मैल निकालनेवाला व्यक्ति, जिसका यही पेशा होता है। ऐसे लोग अपने श्रीज़ार आदि लिये घूमा करते हैं। कन (कान) + मइलि (दे॰), मैल।

कनमनाव कि॰ अ॰ सोते से जगजाना; बुरा मानना; बड़बड़ाना; किसी बात को बुरा मानकर कुछ कहना या दौड़-धूप करना। कन (कान) + मन; कान से सुनकर मन में (किसी बात को) जाना।

कनरव कि॰ अ॰ किनारे से कटता जाना (फल, पत्ता अथवा पेड़, पशु या व्यक्ति का अंग); किनारा (दे॰) से, यद्यपि 'किनराब' (दे॰) एक दूसरी किया भी है।

कनेवा सं० पुं० काना पुरुष; यह घृ० रूप है और आदरप्रदर्शक रूप है 'कनऊ'। सं० काराः; यह शब्द वि० के रूप में भी प्रयुक्त होता है।

कताब कि॰ अ॰ काना हो जाना; काने की भाँति व्यवहार करना; न देख सकना । सं॰ काणः (व्यं॰)। किन्या सं॰ स्त्री॰ गोद; वै॰ या, आँ; म, गोद में; लेब, गोद में लेना; कभी कभी यह शब्द पुं॰ में भी बोला जाता है।

किन्द्रार वि॰ पुं॰ योग्य; दूसरों के लिए कुछ करनेवाला; स्त्री॰-िर; वै॰-न्दि-;-होव; सं॰ स्कंघ (कंधेवाला); संस्कृत में पुरुषों के बड़े कंधों को सम-र्थता का सूचक कहा गया है-"ब्यूबोरस्कः वृषस्कंधः शालप्रांग्रः महाभुजः" (कालिदास); अथवा 'कनी' (दे॰) से, जिसमें बहुमूल्य टुकड़े हों या होसकें। कनी सं॰ स्त्री॰ छोटा टुकड़ा; प्रायः हीरे या अन्य

भना स० स्त्रा० छाटा दुकड़ा; प्रायः हार या अन्य बहुमूल्य रुतों के दुकड़ों के लिए प्रयुक्त।

कनुत्राय कि॰ त्र॰ गदा हो जाना (पानी का); बरसात के बाद प्रथवा सफाई होने पर (कुएँ या तालाब के पानी का) शदला रहना; भे॰-इंब, मु॰ जिड-, तबियत हट जाना, ऊब जाना। कर्नुई वि॰ स्त्री॰ दे॰ कानी (डँगली, स्त्री)।

कनेठी सं बी कान पकड़ने की किया, या दंड;-लगाइव, देव, कान ऐंटना; इस प्रकार दंड देना; सं कथा + एंटव (दे०)

कनौजिया वि॰ पुं॰ कन्नौज का; दे॰ कनउज; अवध् की कई जातियों में कनौजिया तथा अन्यान्य

मेद होते हैं; सं० कान्यकुब्ज ।
कन्जड़ सं० पुं० एक नीच जाति जिसके पुरुष गीदह
आदि का शिकार करते हैं । ये लोग बहुत लहाके
और प्राय: जंगली होते हैं । इसी से शोरगुल एवं
मगहों के लिए इनका उदाहरण दिया जाता है;
का-यस लहत ही, क्या कंजहों की माँति लहते हो ?
कन्जहा वि० पुं० जिसकी आँखें कंजे (दे०-जा) की
माँति भूरी हों; खी०-ही; आ०-हऊ, १०-हसा;हिआ; वै०-जा,-जी; कहा० करिया बाभन गोरिया
सुद, कंजा तुरुक भुवर रजपूत।

कन्जा सं० पुं० एक कटीला जंगली पेड़ जिसमें काँटे होते हैं। इसकी भाड़ी होती है और इसके फल भूरे रंग के होते हैं जो कई ब्रोपधियों में काम

कन्ना वि॰ पुं॰कीड़ा लगा हुआ (फल, गन्ना आदि) स्त्री॰-बी; क्रि॰-ब, कीड़े से खराब हो जाना। कन्नादान सं० पुं कन्यादान; देब, खेब, होब। कन्नी सं० स्त्री० त्रीज़ार जिससे राज काम करते हैं:-

बसुली, दोनों श्रीजार।

कन्हावरि सं० स्त्री० वह कपड़ा जो वर की ऋोर से बधू के भाई (प्रायः छोटे) के लिए ज्याह में श्राता है: इसी को कंधे पर रखकर वह विवाह संस्कार में भाग खेता है; सं० स्कंघ (कन्धे पर रखने के कारण)।

कन्हेया सं० पुं० श्रीकृष्ण जी; होब, बनब मौज

करनाः सं ।

कपछई सं० स्त्री० विपत्तिः कच्टः;-करवः,-होबः सं० कफचय (जो रोगों का राजा कहा जाता है): बै०-1-A-1E

कपट सं॰ पुं॰ घोखा, जल,-करब;-राखब; जल-; वि०-टी, कपट करनेवाला, सं०; मु॰ काट-कपट, श्रस्पष्ट व्यवहार ।

कपटब कि॰ स॰ काट लेना; बचा लेना; काटब-चुराना; वै० कुपु-; प्रे०-टवाइब, कुपु-।

कपड़-छान सं पु० कपड़े से छानने की किया या नियम; करव, जैसे दवा चादि को करते हैं; कपड़ (कपड़ा) + छान (दे० छानब)।

कपड़ा सं॰ पुं॰ वस्र; लत्ता; से रहब, होब, ऋतुमती होना;-ही, कपड़े की दूकान या व्यापार;-इहा, कपड़ेवाला;-इही करब, कपड़े की दूकान क्रना; कपड़ाही और कपड़ही दोनों रूप प्रचलित हैं। कपार सं० पुं असिर; तोहार-, तुम्हारा सिर (अस्वीकृति प्रकट करने का प्रबल रूप) अर्थात् तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बात गालत है। सं० कपाल, कर्पर;-फोरब,-पीटब,-खाब, परेशान करना।

कपास सं जी कहें; सं कापास ।

कपिला वि० स्त्री० काले श्रीर लाल के बीच के रंग की; प्राय: गाय के लिए ही यह वि॰ आता है; संः।

कपूत सं० प्ं नालायक पुत्र; योग्य पिता का श्रयोग्य पुत्रः सं० कुपुत्रः-होब,-जनसब,-जनसाइब। कपूर संव पुंच कपूर; संव कपूर।

कपूरा सं० पुं • बकरे का अंडेकोव; स्त्री०-री; एक

सुगंधमय जंगली बूटी;-जमाइव।

कपूरी संव खीव एक बूटी जिसके जद में कपूर सी सुगंध होती है। इसकी पत्ती साँप की दवा के काम आती है।

कफ संव प्रकासने पर भीतर से विकलनेवाला सफेद मैत; करव; धरव, होब; संका

कृव कि॰ वि॰ किस समय, प्रश्नी, ज्यो, हुँ,

-हूँ,-बों;-ब्बे न, बहुत देर पहले;-ब्बों त, कभी तो:-डबीं न,कभी नहीं।

कचन कि० वि० बहुत पहले; प्र० कब्बैन, कबयनः कडबौं न (कभी नहीं)।

क्तवरा वि॰ पुं॰ काले और लाल रंग का: स्त्री॰ -री: चित-,काले और सफेद धब्बों वाला:-री: बै॰ काबर, चित-।

क बलै क्रि॰ वि॰ कब तक; वै॰-खीं।

कबाइति सं० स्त्री० नियमानुकूल चलने, उटने बैठने आदि की क्रिया,-करब,-होब,-लेब,-देव; मु० नियमों का अत्यधिक पालन; कष्ट; वै०-वा-; आर्०

क्वायद (कायदः का बहुवचन)।

कवाब सं प् अना हुआ मांस का छोटा दक्डा जिसमें मसाला मिला होता है और जिसे लोहे के सिंकचे पर रखकर सेंकते हैं; होब, भुन जाना, बहुत अप्रसन्न होना; भीतर ही भीतर होना। अर०।

कबाला सं० ५० लिखित बिकी-पत्र:-करब,-लिखब. -होबः ग्रर० कबालः ।

कबाहति सं० स्त्री० परेशानी; भंभट;-करब,-होब; वै०-ट,-टि।

कविताई सं • स्त्री • कविता;-करव; मु • तरकीब, प्रयत्न;-लागब,-न लागब, तरकीब सफल होना या न होना। उ० "कवि कहँ देन न चहै बिदाई, पूछे केसव की कबिताई।"

किवत्त सं० प्ं० छंद का एक भेद जिसे प्राय: पहे-तिखे देहातों भी याद रखते और गाते हैं। सं**०** 

कवित्व।

कविरा सं॰ पुं॰ कबीर का नाम जो प्राय: इनकी बानियों में आया है। उ॰ ''खरी-खरी कविरा कही और कह्यों सब मूठ।"

किंवराज सं • प् • अच्छा किंव; किंवता सुना कर भीख माँगनेवालों की एक मुसमान जाति का व्यक्ति।

कवीं वि॰ राजी;-होब,-रहब,-करब।

कवीर सं० स्त्री० एक प्रकार का गीत जो देहाती फागुन में गाया करते हैं श्रीर जिसमें प्राय: गाली-गलीज होता है। इसके अंत में 'कबीर अररर..." होता है; वै०-रि;-बोखब,-गाइब, ऐसा गीत गाना । भर० कबीर (बड़ा)।

कबीसन सं० पुं० कमीशन;-देब,-खेब,-खाब; ฆं०

कमिशन ।

कबुज सं० पुं० अपच; कब्ज़;-होब,-धरब,-थाम्हव -करबः वि०-जी,-जिहा, जिसे कब्ज़ हो, अपच करने-वाला (पदार्थ); अर० क्रब्ज़।

कबुजा सं॰ पुं॰ क्रब्जा, अधिकार; यह शब्द दर-वाज़ों में लगनेवाले उस लोहे के पेंच के लिए भी आता है जो जरुदी में शेंक दिया जाता है ;-बगाइवः दे० कब्जा।

कत्र सं क्त्री कम में किस् मार कम ।

मः फाँ कमान ।

कबुलवाइव क्रि॰ स॰ स्वीकार कराना,कबुल कराना कमाव कि० ब० काम करना, सज़दूरी करना, स० "कबूलव" से प्रे०; वै०-उब,-लाइब,-लाउब। परिश्रम करके ठीक करना (खेत चादि), प्रे०-वाइब, कबुली सं ० स्त्री० एक प्रकार की सफेद मटर; दे० -उबः सं० कर्म । काबुली; इस प्रकार की मटर को "कबुली केराव" कमास्रत सं० पुं० काम करके दूसरों को खिलाने भी कहते हैं। दे० केराव। वाला व्यक्तिः कमा (कमाकर सहायता करने-कबूतर सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध चिड़िया; फा॰। वाला) = कमाऊ + सुत (पुत्र); वि० योग्य, श्रमी। कबूल वि॰ स्वीकृत,-करब,-होब; फ्रा॰ मक़बूल; कमित्रागिरी सं० स्त्री० तरकीब या चालाकी से क्रि॰-ब, मानना, श्रर० कबूल । कुछ बचा लेने की आदत, कम कर देने की चाल, कबेलू सं० पुं० एक रंग; खपरैल । कमी + फ्रा॰ गीरी (लें लेना) = कभी करके (स्वयं) कबोधनि सं ० स्त्री० न्यर्थ की बात;-गढ्ब,-करब, ले लेना, बै०-यागीरी; ऋर० कीमिया (रसायन)। बकवास करना; सं० बोधय (बतलाना, वर्णन कमी सं० स्त्री० न्यूनता;-करव,-होव। कमीचि सं० स्त्री० छोटा नये ढंग का कुर्ता, कबों कि वि कभी; प्र ०-डबौं; दे ० कब; वै ०-बौं। कमीजः श्वर० कमीज, लै० केमीसिया । श्रधिकार;-करव,-होब,-लेब, कब्जा सं० पं० कमीना वि० पं० नीच. दुष्ट, स्त्री०-नी, भा०-पन, -पाइब,-देब; वें ॰ कब-,-बुजा;-दखल, पूरा अधिकार, -मिनई,-मिनपनः श्रर० कमीनः। वास्तविक अधिकार, दे०-बुजा। कमीसन दे० कबीसन। कम वि॰ थोड़ा; ऋधिक नहीं यह शब्द संख्या तथा कमेटी सं० स्त्री॰ सलाह, कई व्यक्तियों की बैठक, परिमाणवाचक दोनों है: भा०-मी,-ती फ़ा० -करब,-होब, वें०कु-, ग्रं० कमिटी। कम;-तर, कुछ कम। कमेरा वि॰ पुं॰ कमानेवाला । कमकर सं०पं० नीची जाति का न्यक्तिः वि० कमोरा सं० पुं ० बडा घडा, मटका, स्त्री०-री। नीच जिसके माँ बाप का ठीक पता न हो; शूद; कम्मर दे० कमरा, कंबर । कम (काम) + कर (करनेवाला) अर्थात् खेती कय वि० कितने,-ठूँ,-ठें, संख्या में कितने, वै०-इठूँ, बाड़ी या मज़दूरी का काम करनेवाला। भा०-ई। -ठें,-ठीं, कै:-जने, कितने पुरुष,-जनी, कितनी कमगर वि॰ पुं॰ काम का; लाभदायक; स्त्री॰-रि; स्त्रियाँ। प्र० कहुउ, कहुयउ,-ग्राउ, कई। सं० कत फा॰ 'कारगर' का अनुकरण करके यह शब्द बना कर सं० पुं० कल;-पुर्जा; घाँट, तरकीव। लिया गया है। दे० कामगीर। कर संबोध-सूचक शब्द, का, की, उ० यन-,वन-, कमजोर वि० पुं० निर्बत्तः वै०-इ; भा० -री; जेकर बिटिया, जिसकी बेटी, स्त्री० कभी-कभी पं० नाजोड,-डी, फ्रा० कमज़ोर। -रि। कमती सं० स्त्री० कमी, त्रावश्यकता, टोटा: वि०, करइल सं० पुं० बाँस का कोपल, बाँस की नई कुछ कमः फा० कम। डाल,-यस, ख़ूब लंबा। कमबुक्त वि॰ पुं ॰ कम बुद्धिवालाः बेसमकः स्त्री०-करक सं॰ पुं॰ पेट का दुई;-थाम्हब,-पकरब,पेशाब कि; कम + बूक (बुद्धि का बूक हो गया है); सं० रुकने के कारण दुई होना, सं० कर्क। का ध प्राकृत में क हो जाता है। भा०-ई, बुद्धि-करकच सं० पुं० बार बार का भगड़ा,-करब,-होब वि०-हा,-ही,-करनेवाला,-ली, भगड़ालू। होनता । कमरा सं० पुं० कंबल; स्त्री०-री, छोटा कंबल; करकट सं॰ पुं॰ कूड़ा, कचड़ा, कूरा-। वै० कम्मर; कहा० कम्मर पर जब परै पिछौरी करकब कि० २४० ददं करना (काँटा चादि)। जाड़ बेचारा करै चिरौरी। (दे०) करकस वि॰ पुं॰ सख्त काम लेने में कड़ा, स्त्री॰-कमवाइब कि॰ स॰ काम लेना; मज़दूरी कराना; सि, भा०-ई; सं० कर्कश। भा० - ई; वै०-उब; सं० कर्म। करछ सं० पुं० नमकीन एवं कटु स्वाद,-मारब, कमहिंग सं ० स्त्री० काम करने की अवधि: मज़दूरी: वै०-र्छ, क्रि०-छाब, ऐसा लगना। परिश्रम;-करब,-होब; सं० कर्म। करछति सं स्त्री० कलछी, पुं ०-ला. वै० कमाई सं ० स्त्री ० उत्पन्न की हुई वस्तु; आमदनी; कल-। -खाब,-करब,-होब; सं कर्म; फा कमाईगर। करजासं० पुं० ऋगा,-देव,-लेब, वै०-जि, श्रार० क्रज़ं; वि०-जी, ऋणी,-जिहा, ऋण लेनेवाला। कमीऊ वि॰ कमाई करनेवाला या वाली; मेह-नती,-पूत, परिश्रमी पुरुष, सं० कर्म, फ्रा॰ कमा-करनी सं० स्त्री० बुरा काम, वे० कजी; कुल-करब, -होब, सब कुछ करना या होना (बुराभला कमान वि॰ पैदा किया हुआ, उपार्जिस,-खाब, निर्भर सब)। करव कि॰ स॰ करना, प्रै॰-राइब,-वाइब,-उब। रहनाः सं० कर्म। सं स्त्री व तनवाली लोहे या अन्य धातु करोइब कि॰ स॰ करवाना, करब का प्रे॰, बेंंं॰-

डब, प्रे॰ करवाइब,-उब; सं॰ कि ।

करा सं० पुं॰ सन (दे॰) या मूँज (दे॰) का दुकड़ा; दो करे मिलाकर रस्सी बटी जाती है। उ॰ यक करा पेडुग्रा (दे॰), एक दुकड़ा सन, मूँजि, यह शब्द पुं॰ श्रीर स्त्री॰ में तथा बहुबचन में भी एक साही रहता है, चारि करा इत्यादि।

करायल सं॰ पुं॰ एक प्रकार का गोंद या लासा जिसमें खुशबू होती है। इसे देहाती स्त्रिं माँग

सँवारने में लगाती हैं।

करार सं॰ पुं॰ समकौता, वादा, किनारा (दे॰ करारा);-करब,-होब,-मदार, एक दूसरे से किया

हुआ निश्चयः फा० करारदाद ।

करारा वि॰ पु॰ सस्त, बलवान, स्त्री॰-री, सं॰ पु॰ किनारा (नदी या ताल का); वे॰-र, "माँगत नाव करार पै ठाहें"-तुल॰ ।

करारी कि॰ वि॰ अवस्य, निःसन्देह, करार के

अनुसार।

कराल वि० कठोर, निर्देय; सं०।

कराह सं॰ पुं॰ लोहे का बड़ा बर्तन, जिसमें गन्ने का रस आदि पकता है; कड़ाह; स्त्री॰-ही; सं॰ कटाह।

कराही सं ब्ला॰ कड़ाही;-मानव, देव, चढ़ाइव, देवी देवताओं के स्थान पर (कड़ाही में) पकवान बना-

कर त्र्रापित करना; सं० कटाह । इ.स.स. सं० प० इस्टर न्सेट न्स

करवेंट सं० पु० कस्वर,-लेब,-करब,-बदज्ञब। करिंगा सं० पुं० त्राल्हा में वर्षित प्रसिद्ध पुरुष जिसे करिया, करिंगाराय त्रादि भी कहते हैं।

करित्रा वि॰ काला या काली, यह शब्द भी दोनों तिनों में एक सा रहता है, उ॰-मरद,-मेहरारू (दे॰); कहा॰-श्रव्हार भहँस बराबर; करिश्रा वाभन गोरिया स्त:-करिंगन, खुब काला (जामुन)।

करिश्राइव कि॰ से॰ भीतर कर देनां, बंद कर देनां (पद्य, मतुष्य आदि को); बंदी करना; प्रे॰-वाह्ब;

करित्राव का प्रे०। सं० कारा।

करित्राव कि॰ अ॰ भीतर बंद होना, केंद हो जाना, प्रे॰-ब्राइब, उब, सं॰ कारा से, भू॰ करिक्रान । (भीतर बंद या धुसा हुआ)।

करित्रारी सं स्त्री॰ एक जंगली पौदा जिसमें विव होता है।

करिका वि० पुं० काला; स्त्री०-वकी ।

करिखहा वि॰ पुं• काजिख लगा हुआ; काला;-शर्मिदा; वेशर्म, स्त्री॰-हो।

कृरिला सं॰ पुं॰ कालिल;-देब,-लागब,-लगाइब, मुँह काला कर लेगा, (शर्म अथवा बदनामी के कारण)।

करिंगह सं पुं श्रु खुजाहे का श्रोजार जिससे खुनाई होती है, कहा करिगह झाँदि तमासे जाय, नाहक चोट जोजाहा खाय।

करिना संवस्त्रीव कन्याः सवित्राहित लहकोः-दान,-देव:-खत्राहव, कन्यासी को भोजन कराना (प्रायः नवरात्रों में या मानता में );-कुँत्रारि, कुँत्रारी कन्या।

करिया वि॰ दे॰-म्रा;-सुजंग, साँप जैसा काला;-बादर होब, बादलों की भाँति एक्त्र हो जाना। करियाइब कि॰ स॰ बंद करना, केंद्र कर देना; वै॰ करिम्रा-; प्रे॰-वाहब,-उब; सं॰ कारा।

करिवाइन कि॰ स॰ जेल करा देना, बंद करने में सहायता करना (पछुत्रों को); नै॰-उब; सं॰ कारा। करिहानें सं॰ स्त्री॰ कमर;-भर (पानी), कमर तक

गहरा; प्र०-हाईं भर; सं० कटि।

करी सं० स्त्री० दे० कड़ी; यह शब्द प्रायः लकड़ी वाले अर्थ में ही आता है; जंज़ीर श्रीर गानेवाले अर्थ में 'ड़ी' रहता है। दे० कड़ी।

करीना सं० पुं० तरीका, त्रादत, न्यवहार; श्रर०

क्रीन:।

करीज वि॰ निकट;-बी, निकट का (नातेदार); अर॰

करील सं पुं ० एक जंगली पेड़ जो बज में बहुत होता है और जिसका बज-कान्य में प्रायः वर्णन है। करुन्चई सं ० स्त्री० कर आपन; वे ०-आई; सं ० कहु। करुन्चार सं ० पुं ० लोहे का काँटा,-लगाइब,-लागव।

करुआव कि॰ य॰ कड़क्या लगना, कडुआ हो

जाना, सं० कटु।

करुई वि॰ स्त्री॰ थोड़ी देर पूर्व लगी हुई (नींद); इसका अर्थ शायद यों हो गया कि ऐसी नींद का दूरना बहुत बुरा लगता है। सं॰ कद्व।

करुख वि॰ कटु (शब्द),-बोत्तब,-कहब, कड़ा शब्द कह देना; वै॰ कु-; सं॰ कटु, करुष, कर्कश; फा॰ करस्त ।

करेंठा वि॰ पुं॰ काला; काला (व्यक्ति); पृ॰, स्त्री॰

-्ठी, बदमारा काली स्त्री।

करें जं सं॰ पुं॰ कलेजा; हिम्मत; दिज:-करब,-होब; बड़ा-, बहुत हिम्मत; कड-जी, हिम्मतवाला (जिसका कलेजा लकड़ी का सा हो);प०-जा,स्त्री०-जी। करेजी सं॰ स्त्री॰ बकरे खादि के कलेजे का नरम भाग जो खाया जाता है; कठ-,दे॰ करेज।

करेर वि॰ पुं॰ सख्त; कढ़ा; श्रधिक श्रवस्था का (जवान); स्त्री॰-रि; गु॰ पुष्ट, बजवान;-करब,-परब, सक्ती से ब्यवहार करना; भा॰-री,-

सं० पुं॰ करनेवाला; चै॰-या;-धरैत्रा, परि-श्रम करनेवाला; सहायक ।

करैता सं पुं करेबा; स्त्री - बी; वै करइ-; क्हा वकतो-दुसरे नीम चढ़ा।

करैया सं० पुं० करनेवाला; "करैझा" का प्र० रूप। करोइब कि० सं० नीचे से पोंछ या खुरच खेना; अच्छी तरह पोंछना।

करोती सं वस्त्री वित्त मिही के बर्तन में तूथ सौजाया जाय उसके भीतर से सुनी हुई मुखाई जो सींची

होती है और प्रायः छोटे-छोटे बच्चों को दी जाती है। सी० ह०-रवावनि,-वनी,-चनि। करोर सं॰ पुं॰ करोड़; सं॰ कोटि; वै॰ कि-। करोरच कि॰ स॰ खुरचनाः प्रे॰-रवाइव,-उब। करौनी सं० स्त्री० कुछ करने की मज़दूरी। करव कि अ॰ शाप देते रहना, दाँत-,ईंब्यां करना, बुरा चाहना । कलाँगी सं • स्त्री • पगड़ी के ऊपर निकला हुआ अंश; चिड़ियों के सिर पर उठा हुआ भाग, जुलको । क्ल सं० पुं० कुशल, ठीक हालत;-कुसल, अच्छा समाचार;-से;-परव;-पाइव; आराम पाना। कलई सं० स्त्री॰ क्रलई;-करब,-होब; फा़॰ क्रलई। रुलऊ सं॰ पुं कलियुग; सं॰ कलि । क्लक सं र प् व हृदय की अपूर्ण इच्छा;-होब,-रहब, -मिटब,-मिटाइब; ऋर० क़िल्क़। म्लकलाब कि॰ अ॰ (खौलते घी या तेल की) 'कलकल' स्रावाज्ञ करनाः प्रे०-इब,-उब, खौलाना । क्ल-कुसल सं॰ पुं॰ आनंद, मंगल, कल्याण। क्लजुग सं० प्० केलियुग;-हा, कलियुग की (बुरी) बातें जानने या करनेवाला; स्त्री०-ही, वि०-गी, कलियुग का; सं०। क्लिम्सब कि॰ अ॰ दुःखया वियोग से तड्पनाः मे॰-भाइब,-उब,-वाइब,-उब। **ठलपव कि॰ अ॰ हार्दिक इ**च्छा करना; तरसना; प्रे॰-पाइब,-उब: सं० कल्प। **व्यवित्याली सं २ स्त्री० खुजजी की एक उपजाति**; -होब। क्रलम सं० स्त्री० लेखनी; माय:-मि; सं० कलम, फ्रा॰ क्रलमः लै॰ केलमस । **व्यासी क्षेत्र पुर्व पानी का घडा;** स्त्री० सी; सं० कलश; सी॰ ह०-सु। व्लिह सं पूं कमाड़ा;-ही, भगड़ालू: कभी-कभी स्त्री॰ में भी बोला जाता है। वै॰ कल्ला, भगरा-कल्ला;-होब,-करब; सं०। **Бलाँ वि॰ उम्दा, बढ़िया,-रासि, बहुत बढ़िया (वस्तु,** जानवर); प० कजारास, स्वागत; फा० कजान (बड़ा)। **हला सं०** स्त्री० चाल, चतुरता, चालाकी;-करब, -श्राह्ब,-पढ़ब;-वंत, चालाक। bलाई सं० स्त्री॰ हाथ की कलाई;-चड़ी, हाथ पर बाँधने की घडी। क्लाक सं॰ पुं• घंटा; यह शब्द प्रायः बम्बई, कलकत्ते अवि से नौकरी करके लौटे हुए देहाती बोलते हैं; श्रं० झाक, श्रो'झाक (बजे) ह हलाबाजी सं ० स्त्री ० ऐसे खेल जिसमें शरीर को मोदने का अवसर आता हो;-करब,-देखाइब; सं० कला - फा॰ बाजी। **व्याम सं• प्• शब्द**, बात; ज़रा सो बात; यक-, जरा सी बात; श्रर०कवाम।

कलि सं॰ स्त्री॰ श्राराम, सुख, छुटकारा, (बीमारी से) फ़ुरसत;-होब,-पाइब; वै०-ल । कलित्र्या सँ० स्त्री० मांस;-खाब,-बनइब (दे०); अर० क्लियः (मांस-खंड); "हाजिर है जो कुछ दाल दलिया, समिभये उसको पुलाव कलिया" -अकबर | कली सं० स्त्री० बंद फूल; खटाई का दुकड़ा (एक-खटाई); मिरजई (दे०) या करते के किनारे का तिकोना भाग, जिसे कल्ली भी कहते हैं। कलील वि० थोड़ा, कम; अर० कुलील । कलेवा सं० पुं०्सवेरे का पहला भोजन; विवाह का एक रस्म; वै०-ऊ; -करब। कलेस सं॰ पुं॰ कष्ट, दु:ख; सं॰ क्केश;-होब,-देब, -क्रब, दु:ख उठाना;-सित, दुखित, दु:ख में। कलोरि सं० स्त्री० वह गाय जिसके बच्चा न हुआ हो; वि० के रूप में भी प्रयुक्त । कलोल सं० पुं बेल, आनंद, स्त्री-मसंग; करब; वै० कि-; सं० कल्लोल। कल्ला सं०पुं०पेड़ का नया श्रंग; मनुष्य की कलाई,-फूटब,-पकरब; भगरा-, लड़ाई-भगड़ा। स्त्री० - ह्यी (दे० कली)। दे० गदा। कल्लाव कि॰ घ॰ विसने के कारण दुई करना (जैसे चलते-चलते पैर का) | कल्हारब क्रि॰ स॰ घी या तेल में खूब भूनना; मु॰ जलाना, तंग करना, दु:ख देना; प्रे०-ल्हरवाइब. कवर सं॰ पुं॰ नेवाला, ब्रास; वै॰ कौर; सं॰ कवरा सं० पुं० रोटी का दुकड़ा जो प्रायः कुत्ते को दिया जाता है; वैं॰ कौ-;-देब;-माँगब, भीख में भोजन माँगना,-पाइबः सं० कवल । कवल सं पुं कमल, कमल का फूल; वै के-, कॅ-, जा; सं कमल। कवलहा वि० पुं० दे० कउलहा। कवहीं सं० स्त्री० दरवाज़े के पीछे का भाग जहाँ से बाहर की बात सुनाई दे।-लागब, चुपके से सुनना। कवाइति सं० स्त्री० दे० कबाइति । कस वि० पं० कैसा; स्त्री०-सि; कस, कैसे-कैसे; प्रवन्स, किस प्रकार; वै० क्यस, केसस, केस-केस; सं कः। कसक सं० स्त्री० अपूर्ण इन्द्रा; हार्दिक इन्छा; र्वे ० •िक;-मिटाइब,-रहब । कसकुट सं॰ पुं॰ काँसा और पीतल मिला हुआ; वि०-हा, ऐसे मिजावटका बना हुआ (बर्तन); कस (काँसा) + कुट (कुटा हुआ); सं० कांस्य । कसद सं॰ पुं॰ इच्छा, निश्चय:-करब,-होब; वि॰

-दी; अर० कस्द ।

बात; कसने का तरीका।

कसाने संबुधी॰ कस देने की किया; कसने की

कसब कि॰ स॰ कसना; मजबूत करना; कस

देना; मु॰ ताकीद कर देना; डाँट देना; प्रे॰-साइब, -वाइब,-उब।

कसब सं॰ भा॰ वेश्या वृत्ति;-करब,-कराइब, ऐसी वृत्ति करना या कराना। अर०।

कसबा सं० पुं॰ छोटा नगर; बड़ा गाँव। फ्रा॰। कसबी सं० स्त्री॰ वेरया।

कसम सं स्त्री श्रापय;-खाब,-धराइब; चै०-मि; अर् कसम।

कसयपन सं पुं कसाई का कामः निर्देयताः करवा निर्देयी होनाः अर० कस्साबीः व ०-सै न

कसरि सं० खी० कमी;-रहव,-करव,-होव,-पाइव, -देखब; भोजन की कमी, इच्छित काम की अप्रति, -काढब,-लेब,-निसारब, बदला लेना,-निकालना; अर० कसर।

कसा वि॰ पुं॰ कड़ा किया हुत्रा, सख्त बँधा हुया,

मज्बूत फँसा हुआ, स्त्री०-सी।

कसाई सं॰पुं॰पशुओं की हत्या करनेवाला, मु॰ वि॰ निद्यं, कठोर (पुरुष);-क काम, निर्दयता; कसयपन, कसाई की वृत्ति, कठोरता;-करब, अर॰ क्स्साब। कसाब कि॰ अ॰ (किसी पदार्थ का स्वाद) खराब हो जाना, काँसे का सा स्वाद हो जाना, पीतल के बत्तंन में रखी हुई (दही आदि की तरह की) वस्तु का स्वाद-अ॰ट हो जाना; "काँसा" से; प्रे॰ कसवाइब,-उब। सं॰ कांस्य।

कसाला स॰ पुं॰ कष्टः बहुत परिश्रमः;-करब,-होबः

सं० कष्ट।

कृति वि॰ स्त्री॰ कैसी, किस प्रकार की; 'कस' का की: ' केस' ।

कसूर सं० पुं० अपराधः-करवे,-होब,-पाइब, -देखब,-रहबः,-दार,-वार, अपराधी (पुं०),-रि (स्त्री०), अर० कृतुर ।

कसेर सं॰ पं काँसे (और पीतल) का काम करने-वाला, कँसेरा;-पन,-ई, कसेर का काम या व्यापार, सं॰ कास्य।

कसैपन सं ० पुं • कसाई का काम या उसका सा •यवहार, निर्देयता; दे • कसयपन।

कस्तूरी सं॰ स्त्री॰ कस्तूरी; वि॰ चालाक; चलता हुआ;-होब, चतुर हो जाना; वै॰-ह- सं॰। कहँ कि़॰ वि॰ कहाँ, कविता में प्रयुक्त, प्र॰-वाँ।

कहें रई सं ॰ स्त्री॰ कहार हा काम या उसका सा ब्यवहार, वं॰-एन।

कहँरव कि॰ अ॰ कहरना, कराहना, दु:ख के मारे भीरे-भीरे चिल्लाना;वै०-रहब,-लहब(सी॰ह०) मे॰ ुखाहब।

कहरवा सं० पुं कहारों द्वारा गाया जानेवाला एक गीत और उसका राग ।

कहकहा संव पुंच जोर की हैंसी,-मारब,-लगाइब, चरु कहजह (खुन्द्ये कहजह:)।

कहकुति सं स्त्री॰ जनभूति, स्पर्य की बात, सुनव, होव: सं कथ्। कहनी सं स्त्री कहानी, वै कि-, किहि-, हि-, कहब,-सुनब,-सुनाइब; सं कथ्।

कहव कि॰ स॰ कहना, सूचना देना, प्रे॰-हाइब,-उब,-हवाइब,-उब, सं॰ कथ्।

कहवाँ कि॰ वि॰ किस स्थान पर; 'कहाँ' का प्र॰ रूप।

कहवाइब क्रि॰ स॰ कहलाना, सूचना भेजना; वै॰ -उब।

कहाँ क्रि॰ त्रि॰ किस स्थान पर,-कहाँ, किस-किस स्थान पर, जहां-, यत्र तत्र, थोड़ा-बहुत;-है; क्या बात करते हो.-कहब ।

कहाउति सं॰ स्त्री॰ मृत्यु की सूचना,-देब,-जाब;

लाइब,-कहब,-ग्राइब, वै०-वति ।

कहानी दे॰ कहनी।

कहार सं० पुं० एक उपजाति जो पानी भरने, बर्तन माँजने आदि का सेवा-कार्य करती है, तुज्ज० भरि-भरि भार कहारन आना;-री, पालकी उठाने की कहारों की मज़दूरी; भा०-हरई,-पन, वै०-हाँर। कहावति दे० कहाउति।

कहासि सं १ स्त्री १ कहने को अनावश्यक इच्छा या

त्रादत,-लागब,-होब; 'कहब' से।

कहित्रा कि॰ वि॰ किस दिन, कितने दिन पर, वै॰-या, प्र॰-स्रो, जहित्रा-, कभी-कभी, यदा-कदा, कृहिस्रो न, कभी भी नहीं; सं॰ कदा।

कहुँ कि॰ वि॰ कहीं; वै॰ प्र॰ कहूँ; जहँ-,जहाँ कहीं, कहुँ-कहुँ, कहीं-कहीं (तुल ॰ कहुँ-कहुँ वृष्टि सारदी थोरी), कहुँ न, कहूँ न, कहीं नहीं;-नाहीं, कहीं भी नहीं।

कहें कि॰ वि॰ कहने पर, घोबी गदहा प नाहीं चढ़त, कहने से घोबी गधे पर नहीं चढ़ता। सं॰ कथ़।

कहैं आ सं॰ पुं॰ कहनेवाला, बोलनेवाला, टोकने या रोकनेवाला, प्र०-वैया, वै०-या, कहह्या,-या। सं॰ कथ्।

कहों संबो वियों; कहिये, उ०-भैया, क्यों भाई, कहो, बाति ठीक है न, कहिये, यह बात ठीक है न ? बैठ-हों; संव कथा।

काँकर सं० पुं॰ कंकड़, पायर, कूड़ा-करकट (भोजन का रही सामान)।

काँकरि सं० स्त्री० ककड़ी; अं० कुकुम्बर । काँखब कि० अ० काँखना, दर्द के कारण धीरे-धीरे कराहना;-पादब, दुःख के कारण धीरे-धीरे चलना-फिरना ्मु०बहाना करना, हिचकिचाना ।

काँखा-सोती कि॰ वि॰ एक काँख के नीचे से बे जाकर दूसरे कंधे के ऊपर से, जैसे दुपहा बाँधा जाता है। तुल्ल ।

काँ वि सं स्त्री काँब, कँबोरी।

काँच सं० पुं शीशा।

काँजी सं की अवर्षः पानी में डाजका कुछ कर्जों या गाजर आदि के दुक्कों से बनी सटाई जो पाचक रूप से पी जाती है। "दूध दही ते

जमत है, काँजी ते फटि जाय।"

काँटा सं० पुं० काँटा, लोहे का एक श्रोज़ार जिससे कुएँ में गिरे हुए बर्तन फँसाकर निकाले जाते हैं; कुछ देहाती लोग (प्रता०, सु० श्रादि में) 'काँट' भी बोलते हैं। राहि क-,बाधा;-कादब, रून्हब (दे०);-होब, बहुत दुबला हो जाना, सुख जाना (न्यक्ति का); सं० कंटक।

काँड़ब कि॰ स॰ पैर से दबाना; खूब मारना; पीटना; प्रे॰ कॅड़ाइब,-उब,-वाइब,-उब।

काँड़ी सं ० स्त्री० दे० कँड़िया।

काँपच कि॰ श्र॰ कुँपनाः डरना, बहुत भय खानाः ग्रे॰ कॅपाइब,-उन,-कॅपनाइब,-उबः सं० कम्प।

काँपी सं रेजी० लिखने के लिए कई पन्नों की एक बही जो किताबनुमा हो; अं कापी बुक।

काँवरि सं० स्त्री० बहँगी, जिसके दोनों ग्रोर मनुष्य बैठाये जायँ जैसा श्रवण ने किया था;-खेडूब,-बहब, पार करना, कष्ट उठाना।

काँसा सं॰ पुं॰ पीतल और ताँबे की मिलाइट । का सर्व॰ क्या, वें॰ काव, द्वि॰ का-का, क्या-क्या, काव-काव, कौन-कौन सी वस्तु या बात, सं॰ का (वार्ता); संबो॰ क्यों, क्यों जी, किह्ये; इसके आगे संबोधित व्यक्ति का नाम जोड़ देते हैं; पश्चिम में 'कै, कै हो" वोलते हैं। दे॰ कै।

काई सं स्त्री काई, -लाग ,- होब, वि कइआन

(काई लगा हुआ), कड्अहा,-ही।

काउँ-काउँ सं० पुं कावँ-कावँ; करव, होब, व्यर्थ

की बातें करना, होना; वै०-वें।

काकजंघा सं० पुं० एक घास जो दवा में काम धाती है। इसके छोटे पौदे की शाखायें कौए की टाँगों की भाँति होती हैं, इसी से इसका यह नाम पड़ा है। वै० ग-, सं०।

काका सं॰ पुं॰ चाचा, पिता का छोटा भाई; स्त्री॰-

की;-लागब,-कहब, सं० ।

काकुनि सं रुट्टी० एक अब जिसके दाने गोल-गोल सुनहत्वे रंग के होते हैं। माल-, एक जंगली जता जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो ओपिंध के काम आता है।

काची-क्रूची सं० कचढ़ा; प्राय: मातायें छोटे बच्चों का मुँह घोते समय कहती हैं-'काची-क्रूची कौचा खाय, दूध भात मोर (बतासा) भैया खाय।''

काछ्रव कि॰ स॰ वर्तन या द्रव वस्तु को पोंछ लना, साफ करना, प्रे॰ वछ्रवाह्व, उब;वछ्नी,-विशेष प्रकार से घोती पहनना, तुल॰।

काज सं० पुं० कामः काम-,सं० कार्यः करवः होवः, - आहवः, जे आहवः, समय पर सहायक होनाः, जें कार्मे, अवसर विशेष के समय, राज-, संपत्ति, काम-काजी, परिश्रमीः, काम में लगा रहने वालाः। काजर सं० पुं० काजलः पारवः, काजल तैयार करनाः, आंखि क काइब, चतुरतापूर्वक के लेनाः वालाकी

करना;-देव, विवाह की एक रस्म जिसमें बहिन या बुत्रा दूल्हे की श्रांख में काजल लगाती हैं। सं• कज्जल।

काजी सं पुं मुसलमानों के धार्मिक व्यवस्था-दाता; वि काम करनेवाला; काम-, परिश्रमी;

अर० काजी।

काट सं॰ पुं॰ तरकीब; किसी चाल या कठिनाई के विरोध में दूसरी चाल या तरकीब; प्रभाव;

-करब,-निकारब; कूट,-छाँट।

काटब कि॰ स॰ काट देना, मिटाना (दुःख आदि); विरोध करना, न मानना (बात), बीच में बोख देना (दूसरे की बात में); प्रे॰ कटवाइब, कटाइब, -उब; छाँटब, कूटब, राह-, ग्रुम काम के जिए जाते समय, जोमही, गीदड़ आदि का मार्ग में आ जाना। मु॰ पीटना, मुफ्त में खुब खाना।

काटि सुं बी तेल, वी आदि दव पदार्थी की

मैल; वै०-दु (सु०, फ्रै॰)।

दाटू सं० पुं० डरावना जीवः कोई डराने की बातः डरानेवाला व्यक्तिः होवाः । काटनेवाला (पद्य,

ब्यक्ति)।

काठ सं ० पुं० जकड़ी; क उत्लू, अकमैयय, मूर्बं; काठे क जगरूप, नाम के लिए मालिक; काठें मारव, एक प्रकार का दंद जिसमें नैपालवाले अपराधी के एक या दोनों पेर एक लकड़ी में फँसा देते हैं: सं ० काष्ठ।

काठी सं० स्त्री० घोड़े या ऊँट के ऊपर रखने की गद्दी; मनुष्य की बनावट या ढाँचा; सं० काष्ठ से (शायद पहले काठियाँ तकड़ी की बनती थीं)।

काद्रब कि॰ स॰ निकालना; उतारना; कपढ़े पर चित्रादि बनाना;-बीनब, सीयब-, कदाई-बुनाई या सिलाई बादि करना; ब्राँखि-;(नदी का) बहुत बदना; रुष्ट होना । प्रे॰ कदाइब,-दवाइब,-उब; सं॰ कर्ष।

काड़ा सं॰ पुं॰ किसी दवा को पानी में उवालने के बाद जो क्वाथ बनता है; (सत) निकाला हुआ; वास्तव में इस शब्द का अर्थ ही "निकाला हुआ;"

है, 'काइब' से; सं॰ कर्ष । कातज कि॰ स॰ कातना; विनाहब, सब कुछ करना; संसट करना; प्रे॰ कतवाइब, कताइब.

-उब । सं० कात

कातिर सं श्री श्री कि लकड़ीवाले तेल पेरने या गन्ने के कोल्हू में लगी एक पटरी; सन-, नि श्रिध्यगली; पुं सनकातर (देश), सी श्रह कतरी।

कातिक सं े पुं क्वार के पीछे आनेवाला मास;-लागब, (कुत्तों के) मैथुन का समय होना; कि॰ कतिकाब, (कुत्तों का) मस्त होना।

कातिव सं० पुं० दस्तावेज या दूसरा कानूनी आगज्ञ जिखनेवाला, अर०।

कातिल सं पुं हत्याराः; वि पेशान क नेत्रालाः सहत, निर्देयः अर० कातिल । कादर वि॰ पुं॰ डरपोक, निकम्मा, सुस्त; वै॰ खादर (सी० इ०),गादर (दे०): क्रि॰कदराब: भा०कदरई; कदरपनः सं० कायर ।

कादहँ कि॰ वि॰ क्या सचसुच ; शायद; का (क्या ?)+ दहुँ (दे०)= घौ; बै० काघौ, कघौ।

कान सं० छी० सुरन।

कान सं० पुं० कान;-देब,-करब,-लगाइब;कानीं-कान, ज़रा भी, उ० खबर न मिली; सुनना, ध्यान-पूर्वक सुननाः सं ० कर्ण ।

काना सं० पुं० जिसकी एक आँख न हो; स्त्री०-नी। ग्रा०-राम, कवऊ,-नउनू, स्त्री० कानी,-नो,

कनुई।

कानि सं० स्त्री० लज्जा: अपने व्यक्तित्व अथवा मर्यादा श्रादि का ध्यान;-करब,-होब, ध्यान श्रीर लज्जापूर्वक सोचनाः क्रल-. अपने क्रल की लज्जा।

कानू सं॰ पुं॰ बनियों की एक उपजाति। कानी सं रत्री कानी स्त्री: "कानी" कनुई (सी ०)

का आ ० रूप, जैसे 'काना' से कनऊ (दे०)। वै०-नो । कान्ह सं पुं कंधा; डेहरी (दे०) के उपर का किनारा:-देब, शव की टिकठी (दे०) में कंघा लगाना; वैं कांचु (सी०ह०) सं ० स्कंघ।

कान्हा सं० पुं० कृष्यजी;चें० कान्ह, कन्हाई, कन्हेया

(प्राय: गीतों में प्रयुक्त); सं० कृष्ण। काफी वि॰ पर्याप्त: होब,-रहब; फ्रा॰ काफी।

काबर वि० पुं० कबरा (दे०) स्त्री०-रिः चित, काला श्रीर सफ़ेद बूटीवाला; पं ० चिट्टा (सफ़ेद्) + काबर। सं० कबुर।

कावा सं॰ पुं॰ टेढ़ा मार्ग;-काटब, इधर उधर घूमना; फ्रा॰ काव: खुदाई; इस नाम का ईरानी इतिहास में एक लुहार है जो जुहाक राजा को मारता है।-काटि जाब, टाल देना।

काबिल वि॰ योग्य, उपयुक्त; सं ०-लियत:-होब,-रहब:

फा॰ काबिल।

काबुली सं॰ पुं॰ काबुल का निवासी;-चना,-केराव, बड़े-बड़े सफेद चने और मटर के दाने; इस प्रकार की मटर को माय: 'कबुली' कहते हैं। कहा॰ "काबुल गये मोगल वनि आये बोलै मोगली बानी, आब आब करि मरि गये मुद्दारी धरा पानी।"

काम सं० पुं० कार्य, भावश्यकता; मरने के बाद का वस-भीज;-काज, काज-;-में आइब,-में-कार्जे; देश काज; काजी, व्यस्त । सं व कर्म, पं जव कम । कामिल वि॰ पुं॰ अच्छा, बढ़िया: भा॰ कमिलई.-पनः फा॰ कामिल, पूरा।

कायर विव उर्योक, निकम्मा; भाव कयरई, कयर-

काया सं क्त्री शरीर; इच्छा, पेट;-भरब, इच्छा-पृति होनाः संग

कार संव पुं काम, बावरयकताः का कार, संव कार्य; नार, व्यापार। स्थिति । कारन सं० पुं० कारण, भगड़ा;-करब, रोना, किसी के मर जाने पर रोना, बुरी तरह रोना या चिल्लाना। सं० कारणः वि०-नी, भगडा करानेवाला।

कारपरदाज सं० पुं० जो किसी दूसरे का काम करे: नौकर: फा० ।

कारबारी वि॰ परिश्रमी; कुछ करनेवाला; व्यापार-वाला। फा॰ कार 🕂 वार।

काराराति सं० स्त्री० कालीरात; मायः यह शब्द स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होता है या सौगंध खाने के लिए;उ०-वेधी अहै, मैं कुछु नाहीं जानत हों, रात का समय है, सचमुच मैं कुछ भी नहीं जानता ।

कारीगर सं० पं० बारीक कार्म करनेवाला व्यक्तिः भा०-री; फा०।

काल सं॰ प्ं॰ समय; मृत्यु; श्रंत-,मृत्यु का समय; अकाल;-परब, अकाल होना; सु-,अच्छा समय, फसल आदि; सं०; प० कल: (हर कला = रासे = जो प्रति च्राय स्वागत पावे)।

कालिका संश्वीशकाली का छोटा रूप; छोटी

काली; -देबी,-माई; सं०।

काली सं० स्त्री० देवी;-माई, कालीमाता,-चौरा, देवी का स्थान; सं०।

कार्वे-कार्वे दे॰ कार्वे-कार्वे । काव सर्व० क्या; सं० कि।

कासि सं० स्त्री० एक जंगली और लंबी बास जो बरसात में होती है; तुल॰ फूली कासि सकल महि छाई; वै० काँ-,काँस । सं० काश ।

कासी सं • स्त्री • काशी;-पुरी,-धाम,-करवट; सं •

काह सर्व० क्या; प्राय: कविता में प्रयुक्त; दे० का। काही सं • स्त्री • हरा लिए हुए काला रंग; फा॰ काह, धास, भूसा।

काह सर्व० किसी; बै० केड, केंद्र, प०-इ,केड;

-मनई,-जगहा,-चीजि,-बाति।

किंगिरी सं० स्त्री० एक बाजा, जिसे प्रायः भिख-मंगे बजाते हैं;-रिहा, ऐसा बाजा बजानेवाला; वै०-क्रिरी,-क्रिर-।

किचकिच सं क्त्री कीचड़ की अधिकता; कहा-सुनी, व्यर्थ की बातें, बहस; बै०-पिच; खिच-

किचाहिन सं० स्त्री० दें कचाहिन; 'कीच' (कीचड़) से।

किचिर-किचिर सं० पुं० थूकने या बेमतलब की बात की आवाजु: होब, करब; वै०-पिचिर, धिचिर-।

किछ् विं० सर्वं० कुछ; जा०, दे० कुछु। किटकिटाव कि॰ अ० छोटे छोटे परथर या कंकर के उकड़ों की भाँति दाँत में गड़ना; 'किट-किट' श्रावाज से ध्व०। 

किट।व कि॰ घ॰ किसी बात पर हरी तरह तुल

जाना, श्रनावश्यक हठ करना; जान बूसकर सगड़ा करने पर तैयार होना। कित कि॰ वि॰ कहाँ, किधर: कविता में प्रयुक्त; सं० कुत्र । कितना दे० केतना। किताबि सं० स्त्री० प्रस्तकः फा० किताब। कितारा दे० केतारा। कितौ या तो, कहाँ तो। कियाँ सं॰ पुं॰ कीड्य:-परब,-लागब, -कियाँ क,-यस,-भरे क, छोटे-छोटे, बहुत छोटे (बच्चे); सं० कृमि, फा० किर्म। कियाब कि॰ अ॰ कीड़ा पड़ना (फल आदि में); सं॰ कृमि । वै॰ कि-,-ग्रा-। किरतन सं० पुं० कीर्तन;-करब,-होब; सं० कीर्तन; वि०-निहा। किरपा सं० स्त्री० कृपा;-करब,-होब;-निधान सं० कृपा । किराब कि • अ० कीड़ा पड़ जाना; वै० कियाब। किरोध सं० पुं० क्रोध;-करब; वि०-धी,-धिहा; किलकब कि॰ अ॰ खिलखिला कर हँसना: प्रे॰-काइब,-उब। किलकारी सं० स्त्री० हर्ष की हँसी;-मारव। किलना सं० पुं० गोल मोटे कीड़े जो प्राय: जानवरों के बदन पर चिपके रहते हैं: स्त्री०-नी । किला सं० पुं० दुर्ग, अर० कलअ। किल्ली सं ० स्त्री० दरवाज़ों को भीतर से बंद करने के लिए लकड़ी की छोटी चीज,-मारब,-देब;- प० कीली (चाभी); सं ० कीलक। किसनई सं० स्त्री० किसान का काम: परिश्रा: तरकीब:- करब,-लागब: 'किसान' से भा०: सं० किहनी सं० स्त्री० कहानी, छोटा सा किस्सा,-कहब, -सुनाइब,-सुनब,वै०-हि-,सं० कथा, कथानक। कीच सं • स्त्री • कीचड; वै • चु-,-चि; "मीचु है भली पै न कीचु लखनऊ की"। कीचर सं० पुं० आँख से निकलनेवाला मैल; -लागब,-निकरबः वि० किचरहा,-कुचरहा, गंदा । कीटि सं० स्त्री० दाँत या दूसरे श्रंगों पर जमी मैलः प्र०-टी। कीना सं ० पुं ० लज्जा, शर्म, पछतावा:-करब,-होब, -श्राइब;-दार, शर्मदार, फा० कीन: (द्वेष)। कीरति सं० स्त्री० कीति, यश;-करब,-होब सं० कीर्ति । कीरा सं ् पुं कीड़ा; साँप;-परब,-लागब,-काटब, -मारब,-निकारब,-कारब; वै० डा, किरवा; क्रि०

किराब: सं० कीट।

दोय। सं० कीट; कृमि॥

कीरी सं० स्त्री० छोटे-छोटे कीड़े (प्रायः पानी के); चीटी; कबी० साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर

1 19 - Wal 2 red 3 79 12 115

कीलब कि॰ स॰ बंद करना; (देवता मृत आदि) स्थापित कर देना (कील गाड़ कर); प्रे॰ किलाइब, -वाह्ब,-उब । कीला सं• पुं॰ चिक्कयों अथवा जाँत के बीच में लगा लकड़ी का खूँटा, स्त्री०-ली, प० कीली ग्रं० की (चाभी): प्र॰ किल्ला। कुँ अपना सं० पुं० कुर्यों, छोटा कुर्या; इस शब्द में छुटाई के अतिरिक्त स्मृति तथा स्नेह भी सिन्नहित हैं; कवि॰ तथा गीतों में प्रयुक्तः सं॰ कृप । कुँत्रार वि॰ गुं॰ क्वाँरा, अविवाहित,स्त्री॰-रि, सं॰ कुमार,-री। भा०-अरई,-अरपन। कुँचवाइब कि॰ स॰ (पशुत्रों के) ग्रंडकोश निकल-वानाः 'कूँचब' (दे०) का प्रे०रूपः वै०-चाइब,-उब, मु॰ पिटवाना या दंड दिलाना, पशुत्रों के अंड-कोश निकालनेवालों को 'कुँचबिह्या' कहते हैं। कुचाइब क्रि॰ स॰ पिटवाना, दे॰-वाइब । कुँडिकाइब कि० य० 'कूँडि' बो ना (दे० कूँडि); स० (खेत) इस प्रकार बोना; प्रे०-वाइब,-उब कुंड सं पुं नदीया तालाव का गहरा स्थल; कुंडल सं० पुं० कान में पहनने का ग्राभूषण, जिसे मद्भी पहनते हैं। कुंडलिया सं० स्त्री० प्रसिद्ध छंद;-कहब,-पदब,-लिखब । सं० कुंडली। सं• स्त्री० जन्मपत्री;-बनाइब,-देखब, -बिचारबः पुरानी पद्धति से यह पत्री कुंड-जित करके रखी जाती है. इसी से इसका यह नाम पड़ा है। सं०। कंजा सं० पुं० एक रोग जिसमें शरीर भर में दाने पड़कर ख़ुजली होने लगती है। कंजी सं ० स्त्री ० चाभी; श्रसली उपाय, रहस्य:-देव,-भरव,-श्रइँटव, उकसाना; किसी ऋगड़े श्रादि के लिए उकसाना। कुंदा सं॰ पुं॰ मोटी लकड़ी का भारी भाग; यस, बहुत मोटा; स्त्री०-दी; फा० कुंद, मोटा, मुड़ा हुआ, तेजहीन। कुंभ सं० पुं ० एक राशि; महत्वपूर्ण पर्व जिसमें प्रयाग, हरद्वार आदि स्थानों पर मेला होता है; स्त्री॰-भी, छोटा कुंभ जो ६ वर्ष पर लगता है; बडा प्रति १२ वर्ष पर;-लागब;-नहाब; सं०। कुंभी सं क्त्री व छोटा कुंभ, जो ६ वर्ष पर आता है;-पाक, एक मकार का नरक्। कुआँ सं० पुं ० कुवाँ,-इनारा लेब,-ताकब;-धरब, दूब मरना, क बियाह, देहात में दो कुओं का ब्याह भी होता है; दे० बियाह । सं० ऋप । कुन्त्रार सं॰ पुं॰ क्वार का महीना,-री, क्वार में होनेवाली फसलः;-रा, क्वार का, उ०-घाम, क्वार की कड़ी धूप। कुइद्याँ सं० स्त्री० छोटा सा -याँ ।

कुकरम सं० पुं० बुरा काम, करब, होब, सं० कुकर्म; वि०-मीँ।

क्रकर-छिनारा सं० पुं० बुरी तरह फँस जाने की स्थिति, क्योंकि कुत्तों के मैश्रुन में दोनों बहुत देर तक फॅसे रहते हैं, बुकुर (बुकुर दे०) + छिनारा (दे०) सं० कुक्कुर ।

कुकुरद्ता वि॰ (वह व्यक्ति) जिसके दाँतों के उपर दांत हों. कुकर (बुक्रर) + दंता (दाँतवाला), संव कुक्कर + दंत ।

कुकुर-निनियासं० स्त्री० कुत्ते की नींद, बीच-बीच में टूट जानेवाली नींद, जरुद टूट जानेवाली निद्धाः सं० क्रवकर + निद्धाः सोइब, जागब, ऐसा सोना या जगना।

कुकुर-मुत्ता सं० पुं० एक सफेद छतरीदार घास जो प्रायः वर्षा में होती है। विश्वास यह है कि जहाँ कुत्ते मृतते हैं वहीं यह होती है। सं० कुक्कर + सूत्र।

कुकुरही सं विश्वी कुत्तों के बार-बार भूकते रहने की किया,-होब: सं० क्रक्कर।

कुकुराव कि॰ श्र॰ कुतिये का गाभिन होना, उसका क्रुत्ते से संगम कराना; सं० कुक्कुर ।

कुकुसब कि॰ श्र॰ (फल या अनाज के दाने अथवा फजी आदि का) विना पके सुखकर खराब होना. वै०-सु-,प्रे०-साहब,-उब ।

कुकुही सं० स्त्री० रोने की किया;-कदाइब, कुँ कुँ करके रोना प्रारंभ करना; ही अथवा ही लगाकर ताँता स्चित करनेवाले शब्द प्राय: अवधी में बनते हैं।

कुचकुचवा स० पुं० उल्लू; इस नाम का एक इति-हास है। कहते हैं कि जब जन्मणजी को शक्ति खरी अपीर हनुमान दवा के लिए पर्वत ही उटा लाये तो बहुत विलंब हो गया और सारी रात बीत गई। उल्लू पत्ती बोला-"काच-कूच काच-कूच" अर्थात् जल्दी 'कुच-कुचा' (दे०-इब) कर द्वा लगाओ । तभी से इस पत्ती का यह नाम पड़ा। कुचकुचाइब कि॰ स॰ पत्थर से छोटे-छोटे दुकड़े करके कुचेल देना (पीसना नहीं), ध्व० 'कुच-कुचे'

से। कुचरा सं॰ पुं॰ बड़ा माड़, स्त्री॰ री, कुचरी-बदनी, बुहारी; प्राय: कुचरा अरहर के सुखे पेड़ों से बनता है; सं व कृचिका।

कुचाब कि॰ अ॰ (महुएका) फूलना; दे॰ कृच्,-चा। कुचाल सं० स्त्री बदचलनी, बुरा व्यवहार, वै०-लि, सं क + चाल (चल् , चलना)।

कुचिला सं० पुं० एक विष; जहर-खाव, विष खा-ना ।

कुचुर-कुचुर कि॰ वि॰ बेशरमी से या दूसरों की भावना का ध्यान किये बिना (ताकना); आँख फैलाकर, ध्व ा

॰ पुं • जिसकी झाँसे बंद सी हों, जो

ठीक देख न सके; जिसकी श्रांखें साफ न हों. स्त्री०-री, वै० कुचुर । कुच्राइव कि॰ स॰ कुछ मूँद लेना ( आँख ). जलदी-जलदी बंद करना; दुई के मारे बंद करना। कुच्छ वि० कुछ का प्र० रूप प्र० रखुई। कुछ-कुछ वि० कि० वि० थोड़ा सा, थोडा-थोडाः कुछ न कुछ, कोई न कोई सन्त्र या बात । प्र

कुछ वि० कुछ; ५०-इ,-च्छुइ, छ । वै० कि-। कुजगहाँ कि० वि० बरे स्थान पर: शरीर के ऐसे स्थान पर जहाँ पर चीट, फीड़ा आदि शीघ ठीक न हो सके। सं० कु 🕂 जगह (दे०), फा० जाय. गाह, बँ० जायगा, रथान।

कुलग्रात सं क्त्री निदा, चुपके चुपके की हुई विरोध या समालोचना की बातें; सं० कु + युक्ति श्रथवा उक्तिः वै०-जु-, दे० जुगुतिः, क० 'बुजुगुति

क्रत रहनियाँ'-समीर।

क्रजाति सं० स्त्री० नीच जातिः, जाति-, अनजान लोग, कोई भी, चाहे जो। सं० कु + जाति; मु० कुजाती क (अजाती) भात, गहित वस्तु।

कुर्जान सं ० स्त्री० कुबेला, विलंब (भोजन, स्नान मादि के लिए);-होब,-करब; जूनि-, समय पर, चाहे जिस समय; सं० कु+जूनि कि० वि०-नीं,विलंब से।

कुटइन्रा सं० पुं० ऋटनेवाला; वै०-या,-टैया; भा० कूटने का पेशा, कूटने की मजदूरी।

कुटना-पिसना, सं० पुं० कूटना-पीसना; घर का काम; गृहस्थी।

कुटनी सं० स्त्री० दृती, स्त्रियों को पराये पुरुषों के लिए बहकानेवाली स्त्री; पुं०-ना।

कुटम्मस सं० पुं० बुरी तरह की मार; घोर दगढ: कुटाई; 'कूटव' से;-होब,-करब: व्यं० ।

कटवङ्या दे० कुटह्या।

कुटवाइब कि॰ स॰ कुटवाना, पिटवाना, मरवाना; भा०-ई; वै०-उब।

कुटाइब कि॰ स॰ कुटाना, कूटने में मदद देना; मा०-ई, कूटने की मजदूरी; वै०-उब।

कुटानि सं० स्त्री० कूटने की मिद्दनत या आवश्य-कता।

कुटासि सं० स्त्री० कूटने की इच्छा। क्रटिआइव कि॰ घ॰ हँसी करना; योंही कहना; स० छेड़ना; दे० कृटि; वै०-याइब,-उब। कुटिहा वि॰ पुं॰ मजािकया; हँसी करनेवाला; स्त्री०-ही: कृटि + हा। क्रटी सं • स्त्री • क्रटिया; प्र ०- ही; सं ० ।

कुद्रक वि॰ पुं॰ जरा भी कठोर नहीं; तनिक भी कद्व नहीं; शब्दों अथवा वाक्यों के लिए ही प्रयुक्त; संक कहुं।

कुदुम सं० पुं । परिवार, बालबन्चे पित्रवार, सान्दान; सं • कुट्ब ( अक्टूक् नेव्येत क्रिया अव

कुदुर-कुदुर कि॰वि॰धीरे-धीरे (चवाना, काटना या

खाना); ध्व० ।

कुटुराइब कि॰ स॰ घोरे-घोरे श्रीर श्राराम से खाना; बिना परिश्रम किये खाना; श्र॰ मौज करना; "कुटुर-कुटुर" से (श्रर्थात् 'कुटुर-कुटुर' की श्रावाज़ करते रहना)।

कुटेम सं० पु॰ अतिकालः विलंबः करव, होबः

सं • कु + टेम (श्रं • टाइम) समय।

कुटेव सं॰ पुं॰ ब्रेरी आदत;-परब,-होब; सं॰ कु +

देव (दे०)।

कुट्ट वि॰ समाप्त (बात-चीत, समझौता खादि);-करब,-होब; प्रायः बच्चे खपने खेल में प्रयुक्त करते हैं। प्र०-हैं।

कुट्टी सं० स्त्री० कटा हुआ चारा;-काटब ।

कुठाँव सं० पुं० ब्रुस स्थान; शरीर का ऐसा भाग जहाँ, वाव, फोड़ा अमिद अधिक दुःख दे; ठाँव-क्रि॰ वि॰ किसी भी स्थान पर । सं० कु + ठाँव। कुठार सं० पुं० कुल्हाड़ी; तुज० धरहु दंत तृत कंठ कुठारा; सं० ।

कुठिला दे॰ कोठिला।

कुड़क दे० कुरुक।

कुड़की दे० कुरकी (दे०) = स्थान।

कुढ़िया सं० स्त्री० छोटी कूँड़ी (दे०); वै०-स्रा; सं० कुंड ।

कुढंग सं० पुं० बुरा ढंग, बुरी स्थिति; वि०-गी,

-गा, बेशऊर, मूर्ख ।

कुड़ब कि॰ अ॰ भीतर ही भीतर रूप्ट होना (किसी के ऊपर); (हृदय का) निराश हो जाना; प्रे॰-दृाइब,-उब।

कुणनी सं स्त्री बोटा कूँड़ा (दे०); बड़ा मिट्टी

का बर्तन; वै॰ कुँडनी; सं० कुंड।

कुतरक सं॰ पुं॰ कुसमय अथवा अब्यवस्थित भोजन स्नान आदि; होब; करब; सं॰ कुतर्क; दे॰ तड़क, ताव-तड्क।

कुतवाइव क्रि॰ स॰ कृतब का प्रे॰ रूप; वै॰-उब; मा॰-ई, कृतने की क्रिया या उसकी मज़दूरी।

कुतुत्र्या वि० पुं ० श्रंदाज से निश्चितः बिना गिना या तोला, स्त्री०-ईः दे० कृतवः वै०-ना ।

कुद्राब कि॰ अ॰ कूदकर चला जाना (वि॰ बच्चों का); कूदब, से; प्रे॰-रवाइब,,-उब (?)

कुतुनब क्रि॰ स॰ काट बेना, थोड़ा सा कतर बेना; वै॰-रब; प्रे॰-नाइब,-राइब।

कुदानि सं श्की ० कूदने लायक स्थिति; होब; कूदने की किया, चतुरता आदि ।

कुद्दाइब कि॰ स॰ कुदाना; ऋदने में सहायता करना; मे॰-दनाइब,-उब; 'ऋदव' का मे॰; भा॰ -ई।

कुद्रारि सं० स्त्री० कुदाल; कुल कै-,बड़ा कपूत; पुं० -दरा,-दारा; सं०।

कुनकुनाव कि॰ अ॰ कुत्र कर वा जगवा; बुरा

मानना, कुछ कहना (बुरा-भजा); चेतना, उत्ते-जित होना ।

कुदांसि सं स्त्री० कूदने की प्रवत इच्छा;-लागब; कुनह सं॰ पुं॰ ईंप्यां, द्वेष,-करब,-राखब; वि०-ही, -दार; वै० कंस; फा० कीनः।

कुस सं ूपुं ० ईन्या, द्वेष; राखबः वै० कुनह खुंस;

वि॰्न्सी,-हा,-ही, दे॰ कस,-नही।

कुनाई सं • स्त्री • सूखी पत्तियों का चूरा; भूसे का वारीक भाग।

कुनीति दे॰ कुनेति; सं॰ 'कुनीति' को 'कुनेति' समम लिया गया है; देहातियों को इन दोनों का भेद नहीं ज्ञात होता।

कुनेति सं रुत्री श्रुरी नीयत; होब, बसब (मन माँ, जिउ माँ); सं श्रु + अरं नीयत; वि०-ती, -तिहा, ही बुरी नीयतवाला या वाली।

कुपित वि॰ अपसन्नः प्रायः परिडत लोगं ही इसे बोलते हैं; या व्यं • अथवा प्र॰ में साधारख लोगः; वै॰ को-: सं॰ ।

कुपुटब कि॰ स॰ थोड़ा सा काट खेना; उत्पर से ज़रा सा काटना; सु॰ बीच में बात काट खेना; वै॰-पटब; प्रे॰-टाहब,-वाहब,-उब ।

कुपूत दे० कपूत।

कुपैंच सं० पुं० बुरा दाँव, ऐसी स्थिति जिसमें दोनों ब्रोर गड़बड़ हो; चें परब, पशोपेश में पढ़ जाना; सं० कु + पेंच (दे०)।

कुप्पा सं॰ पुं॰ बड़ी पीपी; पीपा; चमड़े का बर्तन; -होब, रुष्ट होकर मुँह फुला लेना; स्त्री०-पी; सं० कूपक, कूप ।

कुफार सं॰ पुं॰ ब्यंग्य; कटु वाक्य; सं॰ कु +फार (दे॰) ऐसी बात जो फार की मांति चुमे या हृदय को फाड़ दे;-कहब, बोजब।

कुफुति सं र्स्त्री० आंतरिक वेदना;-करव,-होब; फा॰ कोफत।

कुफुर सं॰ पुं॰ भीषण परिवर्तन; घोर तथा **भवां**-छनीय स्थिति; करब, होब श्रर॰ कुफ़ (घार्मिक श्रविश्वास)।

कुबजासं र्न्स्त्री० प्रसिद्ध कुबड़ी स्त्री जिससे कृष्ण जीकाप्रेम था।सं०-ब्जा।

कुबरहा वि॰ पुं॰ जिसके कृबड़ हो; स्त्री॰-ही; ृष्ट॰-हवा,-हिया।

कुवरी सं०स्त्री० कुबजा का दूसरा नाम; टेड़ी लकड़ी जो छड़ी की जगह प्रयुक्त हो।

कुबाच सं० पुं० बुरा बचन;-कहब,-बोलब; वै० -च्य; सं० कबाच्य।

कुमसब कि॰ घ॰ (फल का) पकने के स्थान में सूख जाना; मु॰ (न्यक्ति का) सूख जाना; प्रे॰-सवाइब, -साइब, उब; सं॰ 'उन्म' से = (गर्मी के कारण) बुरी तरह (कु) पकना। वै॰-मु-।

कुमारग सं॰ पुं॰ बुरा मार्गः वि॰-गो, मर्गिहा, हो, तुज्ज-गामीः सं॰ कुमार्गः।

कम प्रयुक्त; फा॰ कूचः; बड़ा भाड़ू; भाड़ूका अम भाग; कुत्र वृत्तों के फूल, जैसे महुए का। कूँची सं • स्त्री • चित्र बनाने का छोटा बुश; दात्न

का अगला भाग जिससे दाँत साफ होते हैं;

पुं•-चा।

कूँटा सं • पुं • डंडल के डुकड़े जो अब तैयार हो जाने पर खिलयान में पड़े रहते हैं; स्त्री :-टी, छोटे-छोटें ऐसे द्रकड़े जो जानवरों को खिलाये जाते हैं; वि० कुँटहा ।

कूँटी सं श्री तंबाकू के छोटे निकम्मे दकड़े या नाज के डंडजों के छोटे-छोटे दुकड़े जो द्वाई के

बाद बचते हैं।

कूँड़ासं० पुं० मिट्टो का बड़ा घड़ा; स्त्री०

कुँड्नी; सं० कुंड ।

कूँ ड़ि सं श्री अते की जती हुई गहरी पंक्ति; पानी चजाने का खुत्रे मुँह का लोहे या मिटी का बर्तन जिसे 'बरेत' में बाँच कर सिवाई के लिए काम में लाते हैं;-बरेत (दे०);-बोइब, पंक्ति में बीज बोना, 'खिटुआ' (दे०) नहीं; सं० कुंड; 'कूँड़ा' का स्त्री०।

कूँड़ी सं० स्त्री० एक खुत्ते सुँह का मिट्टी या पत्थर का बतँन;-सोंटा, भाँग घोंटने का सामान; सं०

कुंड।

कूं यत्र कि ० अ० ठहर ठहर कर दर्द करना (पेट का) | कुर्यों सं॰ पु॰ कुर्यों का प्र॰ रहा। सं॰ कूर।

कूरु सं अधी शोने की आवाज; स्त्रियों के भेंटने की उतनी आवाज जो एक साँस में रोने पर हो: एक, दुइ-रोइब; "कुहुक" का वै : रूप।

कू कब कि ल (घड़ों में) कुक देना; पे अक्का-

इब,-वाइब,-उब ।

क्रुइर संग्यु ० कता; स्त्री ० रि; सं० कुक्कुरः । क्रूच सं॰ पुं॰ (महुर का) फूत; लोब, फूत लोगा; वैश्-चा; किश्कुबाब (देश)।

कूचर वि॰ एं० जिसकी आँख मुख मुखाती हो; दे० कुचुरा; स्त्री०-रि; कि० कुचुराब; प्र०-रहा।

कूटब कि॰ स॰ कूटना, मारनाः प्रे॰ कुटबाइब, -उब; काटब-, कम करना, काट-, काट-छाँट ।

टे सं भ्त्री व हसी, मज़ाक्त; करव, होब; वि व कुटिहा; कि॰ कुटिग्राइव (दे०)।

कूद्व सं० पुं० एक अनाज का सा दाना जो फना-हार के काम आता है।

कूत सं० पुं० ऋतुमान, ऋंदाज्ञ ;-होत्र,-करव्,-लगा-इवः अत-, असंख्यः कि०-व, अनुमान खगानाः वि० कुनुमा।

कूत-कूत ध्व० छोटेकुतों को बुजाने का शब्द; 'कुता' से खबु॰ रूप।

कृतम कि॰ स॰ (संस्था अयवातील आदि का)

**अनु**सान जगानाः प्रे० कुताइब,-तवाइब,-उब । सं पु क्द-फाँद;-करब,-होब; पू० -वि-वि।

कृद्व कि अ० कृद्ना; प्रे० कुदाइय,- द्वाइब, -उब: सु॰ जल्दी करना, घबरा जाना, बेसमभी करना, राज़ी न होना;-फानब, इछरब-।

कुवति सं० स्त्री० शक्ति;-होब,-करब,-देखब; श्रर॰ .कूबतः प्र० कुब्बतिः वि० कुब्बती,-दार ।

कूबर सं० पु० कूबड़ ;-निकरब,-होब; वि० कुबरहा,

कूबासं० पुं० जिसकी पीठ टेड़ी ही: स्त्री०-बी। कूरा सं॰ पुं॰ ढेर, हिस्सा;-लगाइब,-करब,-देब, -लागवः स्त्री०-रीः; कि० कुरित्राइवः लघु० कुरौनी,

-रउनी; ऋर०कूर: (पजावा दे०)।

कूरी सं • स्त्री • छोटी ढेरी;-चलाइब,साँप या अन्य विषैत्वे जंतुओं के विष उतारने के लिए सरसों की "कूरी" पर मंत्र पढ़कर फूँक मारने की किया करना जिससे रोगी के रखे हुए हाथ जंतु विशेष की कृरी पर रेंगते-रेंगते स्वयं पहुँच जाते हैं। इसी से विष के मकार की सूचना मिल जाती है श्रीर वही पीजे सरसों पीस कर विव-न्यास श्रंग पर मले जाते हैं। कि , कुरियाइव; जूरी-, अव-शेव वंश,नाम व निशान; वै० प्र०-ही।

कूला सं० पुं० दिख के नीचे का भाग, पीठ के पीछे कमर के दोनों त्रोर का निचला भाग; वै०

कूर्वासं० पुं० 'कुर्यां' का म० रूप; सं० कूप। केंचु आ सं े पुं े प्रसिद्ध कीड़ा; मु े बहुत अस-हाय और निर्वेत;-परव, पेट में रोग के कारण केंचुए

केंचृोले सं० स्त्रीः साँप की केंबुल;-छोड़ब। के उसर्व० कोई; प्र०-ऊ,-हु; वै०-व, को-,क्यउ; केउ-कोई कोई,-न, कोई नहीं; सं० कोऽपि । केकर सर्वं किसका; स्त्री ०-रि,-रे, किसके; वै० -हरुए; प०-हि-,-हुई (नायँ); मुत्र०-का,-की । केक्राहा सं० पुं ० केह्डा; वै० कें —।

केकडरा दे० करुहरा। के कही संव स्त्रीव कै हेवी; रानी-, महाराणी कै हेवी; वैश्व क नई सं वि के हेशी।

के काँ सर्व० किसको; ल० सी० ह० हिकाँ। के उर्दे कि॰ वि॰ किस स्थान पर। वै॰ क-,-ठाईं; -डॉवॅं,-डाहर ,-हिर,-ठाइर, सं० कि स्थानं,-ने । केतत वि० पुं० कितना बड़ा; स्त्री०-ति, प्र०-हत ।

केत्रता वि० पु० कितना; स्त्रो०-नी; वै०-रा,-री, क-, कतिक, केतिक: सं० कत।

केतव कि॰ वि॰ यातो; वै॰ कितौ, केन, कतव; प्र०-त्त-, कितौ ।

केतहँत कि॰ वि॰ कहाँ तकः दे॰ यतहँत, वत-। केतहाँ कि॰ वि॰ कहाँ; वै॰-हँ; सं॰ कुत्र। केताहा सं० पुं० मोटा गन्ना; स्त्री० हो, छोटा या

कम मोटा गन्ना; वै०-रा। केत्विक दे० केतनाः म ०-ति-, कत्तिक, कतेक। केती दे० केतव।

केथा सं ु ं किस (वस्तु); स्त्री-थी; वै०-थुआ; प्र० त्यू, त्यौ, कित्यौ; सं० कः। केथ् वि किसी, किसी भी; प्र० स्थू, स्थी, थी। केंद्र हैं दे किंदहुँ; क किंधों। केर कारक चिन्ह का, की-वै० का; स्त्री०-रि। केरमुत्रा सं॰ पुं॰ पानी में होनेवाला एक सागः; लघु०-ईः; वै०-वाः; फ्रा० करमः; तु० करमः कल्ला वै० के -। केरकुआ सं पुं एक जंगली फल जो काँटेदार काडी पर होता है; इसका साग विशेषत. जेठ, दशहरे के दिन खाया जाता है। केरा सं० पुं ० केला; स्त्री० लघु०-री, सं०कदली। केराना सं० पुं ० किराना, अनाज;-करब, नाज की दूकान रखना; दे० केराइव कि० स०। केराया सं० पुं० किराया; वै०-वा; भारा-,-भारा; अर० किराय:। केराव सं० स्त्री० मटर; संबंधकारक के साथ इसका रूप 'केराई,-ये' हो जाता है;-ई,-ये क खेत; -क दालि कि॰ इब, सूप में अनाज अलग करना। ये री सं० स्त्री० छोटे-छोटे जंगली केले; सं०कदली। केलि सं • स्त्री • खि बवाइ, मज़ेदारी;-करब; सं • । केवला दे० कवल। केव वि॰ सर्व॰ कोई;-केब, कोई कोई; वै॰-उ, कोई; सं० कोऽपि। केवट सं० पुं० एक जाति जिसके खोग् मञ्जूजी मारने, नाव चलाने आदि का काम करते हैं; स्त्री॰ -टिन,-निः; तुल्र ०;-हिया, केवटों का मुहज्जा। केवटी सं० स्त्री० कई अन्नों की मिली दाल: वै० केउटी, क्य-। केवाँचि सं० स्त्री० एक जंगली पेड़ जिसकी फलियों

"छतीसी के छेद केंवाच करावती"-समीर; वै॰ केवाँर सं० पुं ० किवाइ; स्त्री०-री; वै०-रा;-देब, -मारब,-वठँगाइब (दे०)। केस वि॰ कि॰ वि॰ कैसा; वि॰ स्त्री॰-सि;-केस, कैसे-

की सुंदर तरकारी होती है, पर उनके ऊपर के

बालों से खुजली उठती है; इन्हें एक दूसरे प्र

फेंककर स्त्रियाँ एक दूसरे से हँसी करती हैं:

कैसे;-स, कैसे, किस प्रकार; वै० क्यस, क्यसस.

कस, कसस।

केसरि सं० स्त्री० केसर, ज्ञाफरान; बहुमूल्य पदार्थ, अलभ्य वस्तुः मु ०-फरब,-होब, अझुत वस्तु देना (किसी व्यक्तिया वस्तु का); वै०-र; सं०; वि० -या,-आ।

वेहर कि॰ वि॰ किथर, वै॰ क्य-।

केहाँ-केहाँ ध्व० छोटे बच्चे के चिल्लाने या रोने की आवाज;-फरब; कि॰ केहाँब; वै॰ क्यह ैं-; भो॰, मै० वध-,च्य —।

केहि सर्वा किस ? इसमें कारक जग जाते हैं, उ० कर,-पर,-से,-काँ; सं कर्

केंद्र सर्व० किसी भी; ईसमें भी ऊपर की भाँति सभी कारक संयुक्त कर दिये जाते हैं; के या केंडि का प्र० रूप।

के संबो० क्यों जी, क्यों भाई, हो, इसके प्रागे प्राय: संबोधित व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाता है; सी० तली, त० ह०; पू॰ अ० में 'का'। कै सर्वं कितना, कितनें;-ठूँ,-ठीं,-ठें, कितने,-जने, -जनी, कितने व्यक्ति:-दू,-ठें लगाकर संख्या की स्पष्टता की जाती है; प्र०-यो,-यो,कई, कितने ही। कैर वि० पुं ० सफेदी लिए हुए; स्त्री०-रि; वै०कैग़, -रहा, कयर; श्रं॰ फ्रेयर |

कैसन वि० पुं० कैसा, स्त्री०-निः, वै० कइ-, कइसः

प्र०-नौ, चाहे जैसा ।

कैसे कि॰ वि॰ कैसे; वै॰ कइ:, कइसय;-कैसे, कैसे-कैसे; प्र०-सेव,-स्यो, चाहे जैसे। कैहा कि॰ वि॰ कब, किस दिन, वै॰ कहिया (दे०)

यह शब्द वास्तव में 'ह' और 'अ' के विपर्यय से बना है। प्र०-है, बहुत दिन पूर्व; सं० कदा। कों खिसं • स्त्रीं • गर्भ, पेट;-में, गर्भ से (उत्पन्न), -खीं, पेट से; सं० कुति; वै० को-; मै०भो०। कोंचब कि॰ स॰ कोंचना, छेद करना; प्रे॰-चाइब, -चवाइब,-उब; सं० कुच्।

कोंछ सं पुं ० (स्त्रियों का) ग्रंचल; वै०-छा;-पूजब, एक संस्कार जिसमें नई बहुओं और सधवाओं के विदाई के अवसरों पर उनके आँचल चावल गुड़ श्रादि से भरे जाते हैं:- छे क चाउर, ऐसा दिया हुआ चावल, गुड़ श्रादि । सं० कुन्ति, मै०, भो० खोइँछा ।

कों छि सं० स्त्री० फलों का गुच्छा जो पैड़ पर हो;

सं० कृति।

कोंछी सं ० स्त्री ० ऊँचे पेड़ों से फन्न तोड़ने के लिए जंबी लग्गी में लगी हुई एक जाजी जिससे फल साबित मिल सकें।

कोंडिलाचब कि॰ घ्रा॰ घानन्द के मारे नाचनाः कोंड़ (दे०) + नाचब ?

कोंड़ सं० पुं० ञ्चानंद; हँसी;-करब, मज़ाक करना, त्रानंद लोना, हँसी करना; सं श्रहीड़ा ?

को सर्व० कौनः वै० के, कवन,-नि (स्त्री०); सं० कः; ल॰ सी॰ ह॰।

कोइना सं• पुं० महुएका फल; वै०-या (जौ० प्रतः); स्त्री०-नी, भो०।

कोइरी सं ुपं ० एक हिन्दू जाति के लोग जो कंठी पहनते और मांसादि नहीं खाते; स्त्री०-रिनि; वै०-यरी, इक:;ये लोग शाक पैदा करते इपीर बेचते हैं; दे० कोयर।

कोइल सं० स्त्री० कोयल; वह पका आम् जो किनारे स्ख कर विशेष सुगंध देता हो। कहते हैं ऐसे फज पर कोयज पाद देती है तभी यह ऐसा हो जाता है; वै०-ति, के ति । वर्वेतिया, ववहुत्तरि;-जी, काली स्त्री (स्त्रियों द्वारा गाली में प्रयुक्त)।

कोइला सं० पुं० कोयला; होब, जल जाना, क्रोध करना, जल कर राख हो जाना; वै० क०-; क्रि० -ब, जलती लकड़ी का-होना या बनना । कोई सर्व० कोई; वै०-उ, केव,-उ; प्र०-ई;-ऊ, केऊ; सं० कोऽपि । कोई सं० स्त्री० (पश्च के) पेट के दोनों किनारे जो खाने पर भर जाते हैं;-उपराव । कोड सर्व० कोई;-कोउ, कोई कोई; तुल० कोउ कोउ पाव भक्ति जिमि मोरी; सं० कोऽपि; प्र० -ऊ। कोकसास्त्र सं० पुं० कासशास्त्र;-पढ़ब; सं०

कोकसास्त्र स॰ पु॰ कामशास्त्रः पढ्बः स॰ कोकशास्त्र।

कोका वि॰ मूर्ख, उल्लु;-बाई, बेढंगा;-दास, ्निरा उल्लु; बै॰ को-।

कोट सं॰ पुं॰ पहनने का कोट; अं॰; स्त्री॰महल; बढ़े आदमी का मकान; टें, राजदरबार में; मालिक के घर, दूसरे अर्थ में; बै॰-टि।

कोटर सं० पुं० रहने का स्थान; ग्रं० क्वार्टर; बै० ्का-।

कोटि सं० स्त्री० करोड़ों यत्न । कोठरी सं० स्त्री० छोटा कमरा; सं० कोष्ठ ।

कोठा सं॰ पुं॰ मकान के उत्पर का तल्ला; छत के नीचे बना हुआ वह स्थान जिसमें वस्तुएँ सुरचित रखी रहें; सं॰ कोष्ठ; रिं, भंडार का रचक।

कोठी सं० स्त्री० माल रखने या बेचने का बड़ा स्थान; महाजन का घर; नये प्रकार का बँगला; -चलब, कारबार होना; सं० कोष्ठ।

कोड़ा सं० पुं० चाबुक; मारब, जगाइब। कोड़ी सं० स्त्री० बीस की राशि; दुइ, चालीस;

कोड़ सं० पुं ० कुष्ट, कोड़ी का रोग; कि०-दियाव, ु-त्राव, कोड़ी हो जाना; सं० कुष्ट ।

कोढ़िकस सं० पुं• कोढ़ का प्रारंभ; कुष्ठ का फैलाव; वि०-हा,-ही।

कोढ़ी सं॰ पुं॰ (ब्यक्ति) जिसे कोड़ हो; वि॰ घृणित; बुरी आदतों वाला; सं॰ कुब्ठी; कि॰ -हिआब,-याब।

कोतल वि॰ पुं॰ खाली (सवारी), मु॰ खाली हाथ; ्कि॰ वि॰ बिना कार्य सिद्ध किये; फा॰।

कोतवाल सं पुं पुलीस का अफ़सर जो एक नगर की शांति का उत्तरदायी होता है; वै० कु-; भा०-ली; गी० सैयाँ भये-अब डर काहे कै?

कोतहगरदिनिश्रा वि॰ जिसकी गर्दन छोटी हो; फा॰कोताह + गर्दन; ऐसे लोग चालाक और दीर्घ-जीवी माने जाते हैं।

कोताह वि॰ कम, तंग; भा॰-ही, कमी;-ही करब, बचाना, कंजूसी करना; फा॰ कोताह; कुताही (कमी); भो॰।

कोंतित्रा वि॰ दुबला-पतला और ऐसे बैटक का जो शीघ्र बढ़ा न हो (बैल, व्यक्ति); वै०-या,-ती; मै॰ काँत । कोदई सं० स्त्री० कोदो का चावल या भात; सं० कोद्; वै० कः।

कोद्वॅ सं० पुं० कोदो का पेड़, चावल या बीज ्यादि; वै०-दो,-दो; भो०; सं० कोद्र ।

कोन सं० पुं० कोना, कोण; आरी, खेत का कोना और किनारा; गोड़ब, जुताई के बाद खेत के किनारे, कोन आदि के बचे हुए भागों को गोड़ना; स्त्री०-निया, मकान की छत का कोना, का घर, कोनेवाला कमरा; स-, कोने की और; वै०-ना कि०-नाब, कोने में जाना; नियाब, निआइब, कोने में छिपना; छिपाना; कस, वि० कोने की ओर; न्सै, प०।

कीप सं पुं कोध; करवः कि वः राम क-, भग-वान की कुदृष्टि (यह किसी बरे श्रवसर का वर्णन करते समय प्रारंभ में कहा जाता है); भवन, वह स्थान जहाँ कोध करनेवाला व्यक्ति जाकर बैठे। कोमर सं पुं नदी के कटाव का वह कोना जहाँ

घास आदि बहुतायत से हो।

कोमल वि॰षु ० नरम,त्राराम-तलबः भा०-ई: सं० । कोय सर्व० कोई: कविता में प्रयुक्तः ''जाको रास्नै साइयाँ मारि न सिक्टै कोय''; सं० कोऽपि । कोया सं० पं० जानवरों के खाने का चारा-पाटी.

कोयर सं॰ पुं॰ जानवरों के खाने का चारा; राही, चारे की कटाई, उसकी कमी स्नादि।

कोयरी सं० पुं० यह जाति शायद साग-भाजी की खेती करने के कारण ही (कोयर की) ऐसा कह-खाती है। वै०-इरी, कह-दे०; स्थ्री०-रिनि; कोयर-वाली।

कोरचा सं० पुं० ब्रिपा हुआ धन, चुराकर बचाया हुआ पैसा; करब,ऐसी बचत करना; वै० कव-,वि० -चहा,-ही, इस प्रकार पैसा जोड़नेवाला या वाली। मै० कोंसल, भो० कोसिला ?

कोरट सं॰ पुं॰ रियासत की सरकार द्वारा देख-रेख; कोर्ड (चॉव वार्ड);-होब, (किसी के इलाक़े की) सरकार द्वारा देख रेख होना,-करब; खं॰ कोर्ड।

कोरमव कि॰ श्र॰ लटक कर मर जाना; रस्सी से लटककर श्रात्मवात करना; मु॰किसी के यहाँ खाने के लिए पड़े या लटके रहना; प्रे॰-माइन दे॰ वर-मब,-माइच।

कोरव सं॰ पुं॰ छत में जगनेवाजा जकड़ी या बाँस का डुकडा; बै॰-रो, रो; मु॰-गनब, भूखा रहना; रात को भूखा रहने पर यदि नींद न श्रावे तो छत के नीचे जेटा व्यक्ति जकड़ियाँ गिनकर ही समय काट सकता है।

कोरवर वि॰ पुं॰ सुखा (पकौड़ा), गीजे को भिज-वर (दे॰) कहते हैं; सु०-करब,-होब, भूखा रह जाना; कोरा ही रहना, दे॰ कोरै।

कोरा सं॰ पुं॰ गाढ़े का थान; वि॰ न धुला हुआ (नया कपड़ा); उपयोग में न आया हुआ; स्त्री॰ -रि,-री (घोती); प्र॰-रै,-रिहि,-रिनि । कोरा सं० पुं० गोद; लेब, गोद में लेना; में लुकाब, शरण लेना, मदद माँगना; पं० कोल (पास), इ.० कौली (भरना): क्रि॰-इब, दे०,-शाँ, गोद में,-होब. गोद में होना, छोटा होना (बच्चे का)।

कोराइब कि॰ अ॰ (गाय रेंस का) ध्यानेवाली होना; उपर के ही शब्द से यह क्रिया बनी जान पडती है अर्थात् गोद, अंक या पैट (गर्भ से या बच्चे से) भरा होना। वै०-उब: भो०-इराइब. मै०

कुरहरायल ।

कोरान सं० पुं० कुरान; कसम, कुरान की सौगंद;

वै० कु-;श्रर० ।

कोरि संवस्त्रीव किनारा, धार;-मारब, धार को मोड़ देना, छाँट देना;-निकरब, किनारा निकलना या निकला रहना;-कसरि, कमी-वेशी, दुर्ग्ण:-होब: मै०-र।

कोरी सं पुं शूदों की एक उपजाति; शायद 'कोल' से इस शब्द का संबंध हो।

कोरै कि॰ वि॰ कोरा ही; बिना काम किये हुए ही:

कोरी दें कोरव; वै० कोरौ; बाती, छुप्पर छाने का सामान, मै॰ बत्ती; भो०।

कोलवा सं० पुं० खेत का छोटा दुकड़ा; छोटा सा

खेत; यक-, दुइ-;वै० क्व-।

कोलिया सं रत्नी । छोटी सी गली; वै०-या। कोल्हार सं॰ पुं॰ कोल्हू (गन्ने का) का घर; गुड़ पकाने का स्थान; मै० कल्हुत्रार, भो० कोल्हवाडी। कोल्ह सं॰ पुं॰ तेल यागन्ना पैलने का पेंचः -चलब,-चलाइब,-पेरब,-हाँकब ।

कोवा सं पं व कटहल के फल के भीतर के मीठे बीज; साँप के छोटे बच्चे; चै०-म्रा, पो-(प्रत०जौ०)

मै०-आ।

कोसा सं पुं किट्टी का छोटा कटोरा; स्त्री ०-सिष्ठा,-याः सं० कोषे।

कोह सं० पु० कोधः करवः कि०-हाब, क्रोध करनाः वि०-ही (क०) सं० क्रोध। तुल० बाल ब्रह्मचारी

अति कोही।

कोहबर सं० पुं० विवाह के समय का वह स्थान जहाँ वर बधु एकत्र बैठाये जाते हैं; तुल 0; सं कोह (क्रोध) + दर, जहाँ वर कभी-कभी क्रोध करे बा स्टेः विवाह में कई बार दूवहा रूटता और मनाया जाता है। मै० कोबरा,-घर।

कोहँ डी संव्हत्रीव्दर्तन आदि गृहस्थी के सामान:-करब, सामान लेकर गाँव छोड जाना; शाव 'कोहा'

(दे०) से-।

कोहेँड़ा सं० पुं० कुम्हड़ा; सं० कुप्सांड। कोहँ हौरी सं० स्त्री० सफेद बुरहड़े से बनी बडी।

को हाँर सं० पुं० मिडी का बर्तन बना नेवाला: स्त्री०-रिनि,-र्हान,-इन; भा०-हेंरई,-पन, सं० क्रंभ-कार: हाँरी; जार्ं मीहिं का हँसेसि कि कोहँरहिं?"

मै० कुम्हार, भो० कोहाँर।

कोहा सं० ५ ं० मिही का बड़ा कटोरा; बोये खेत का एक छोटा खंड; संकोष, मै० भो०।

कोहाइिन सं० स्टी०, कुम्हार की स्त्री; वहा० ही-हानि-चुतरे प आवाँ, जल्दी-जल्दी में कुम्हार की स्त्री ने आवाँ अपने चृतदों पर ही लगा लिया। को हाब कि० अ० मचल जाना, कोध करना, सठ

जाना; सं० क्रोध।

कौंसल सं० पुं० सलाह, राय;-करब,-होब; अं०

काउंसिल।

कौ आ सं॰ पुं॰ दे॰ कउन्रा; सं॰ काक। कौत्र्याब दे० कउन्राब।

ख

खँखारव कि॰ थ॰ खाँस देना (स्चनार्थ), वै॰ खें-, दे० खखार । खँघारव कि॰ स॰ पानी से घोना (बर्तन को); सु॰ नष्ट कर देना;-घारि उठब, नष्ट हो जाना, सट से नष्ट होना। खूँचिया सं स्त्री छोटी टोकरी (घास ब्रादि के लिए);-भर, बहुत से; पुं॰ खँचवा, खाँचा; इन टोकरों में अनाज नहीं रखाँ जा सकता, क्योंकि " इनमें बड़े बड़े छेद होते हैं। लघु०-चोली,-ला; वै०-या। खॅंचुहा सं॰ पुं॰ कब्बुग्रा; स्त्री०-ही; वै॰ खें-; सं॰

खें मड़ी सं० स्त्री० एक छोटा सा बाजा जो एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से बजाया जाता है;-बिहा, ऐसा बाजा बजानेवाला ।

खंमार वि॰ पुं॰ मिला हुन्ना (श्रन), खालिस नहीं; प्र0-राः श्रंभर-, रही। खंड सं० पुं० भाग, (मकान का) पूरा अंश, उ० दुइ खंड के मकान, सं०;सु०-डै-खंड, दुकड़े-खंडब कि॰ सं॰ दुकड़े करना; तोड़ देना; तुल॰ श्रजगौ खंडेउ ऊखि जिमि :: सं॰ खंड । खुँड़हर सं० पुं० खँड़हर;-परव,-होब; सं० खंड । खेंड्सरी सं क्त्री व्यांड बनाने की द्कान; सँड्-साल; वै०-सारि,-र। खँडिन्त्रा सं्रत्री० डकडा (मञ्जली, मांस का);

सं वंड; कि ०-इब, दुकड़े करना । खुँड्वा सं० पुं० हाथ का कड़ा; वै०-आ।

खँढ़ उली सं स्त्री व हैंट के दुकड़े; वै०-हो-, खँड़-; सं व्यंद + अवित (इकड़ों की पंक्ति)।

खडूँ चड़ सं० पुं० खरचर; वि० छ राब, भिव-भिक करनेवाला, रही; वै० खैं-, खद्मड़ ।

खड्चब कि॰ स॰ खींचना, ले लेना, प्रेट-चाइब, -वाइब,-उब।

खद्देंतड वि० पुं० निकृष्ट (त्यति), मगहालू ; सी० -हि ; वै० छैं-,-यँ-।

खड्नी सं० स्त्री० खाने का तंदाकृः पीनेवाला तंबाकू 'पियनी' (दे०) वहलाता है; 'खाब' (दे०)

से; सं० खाद्।
खद्दर सं० खी० दुशल; खैर; होब, बन्छा होना,
-मनाइब,-माँगब,-करब; बै०-रि, खैर; घर० ज़ैर;
क्बी० "क्बिरा खड़ा बजार में सब की माँगै खैर"
खद्दरीत सं० स्त्री० दान, मुप्तत में देना:-करब, दान

करना,-लेबः वि॰-ती, मुफ़्त, वैं०;-ति,-य-; ऋर० ख़ैरात ।

खइरियत सं० स्त्री० कुशल;-करब,-पूछव,-होब; वै०-य-,-ति;

खहरी वि० रत्नी० खैर रङ्ग की; पुं० खयर (दे०)। खहलिर सं० रत्नी० रहे; महा बनाने की लकही की बनी चीज़; मुड़-, चक्कर में डालनेवाली बात, परेशानी; करब, तंग करना; मुड़ (मृड़ = सिर) + ख-, सिर को मधनेवाली (बात)।

खह्रहेंस सं० पुं० भंभट; (हदय या मस्तिष्क को) खा डालनेवाला ? 'खाब' से (खह + हँस); होब, -करब, -रहब, जिउ कै-, परेशानी; अथवा चय (खंय-खह) + हस (हास-हस) स्थिति जिसमें चय तथा हास हो ? या जिसमें 'हँसी' (सुख) का चय हो।

स्वर्डेसिन्धाव क्रि॰ श्र॰ फ़ुँमलाकर बोलना, जल्दी से चिल्ला उठना; फ़ा॰ फ़ुँखार से ? अर्थात् डरावना होना; दे॰ कडिकश्राव ।

खुक्तव कि॰ श्र॰ चिरुलानाः स० दांटना, दरानाः प्रे॰-कवाइवः वै॰ घ-।

खउफ सं० पुं० ध्यान, हर, चिंता;-लागन,-होब,
-करब,-लाब,-रहब; वै० खौ-,-फि; ऋर० ख़ौफ़ ।
खउरा सं० पुं० खुजली (प्राय: पश्चओं, विशेषतः
कुत्तों की); होब; कि०-ब, खुजली से क्रिष्ट हो
जाना; वि०-रहा,-ही; कहा० गाँडि-ही सखमले क
भगवा ! प्रे०-इब, खुजला ।

खउलव कि॰ अ॰ खौलना, उबलना, प्रे॰-लाइब,

खउहिट सं० स्त्री० खाने के लिए दी हुई मज़दूरी, अनाज आदि; लेब, देव; वि० फूहड़ (स्त्री०)

खकसी सं॰ स्त्री॰ एक जंगली फल जिसकी तर-कारी होती हैं; वै॰ खे-,-खूसी।

खखरहा वि॰ पुं॰ पुराना, बीच-बीच में छेदवाला (टोकरा); स्त्री॰-ही, (मजली, दजरी दे॰) वे॰ खाँखर, खँँ-।

खखराव कि॰ श्र॰ पुराना होना, छेदवाला हो जाना; 'बाँखर' हो जाना।

र खाब कि ० श्र० जोर से हँसना, प्र०-क्खा-; र खाय क हँसव, रहा मार के हँसना।

रू छ।र सं० पुं० जमा हुआ थूक, गले के नीचे से निक्शला हुआ थूक; बै० खे-,खँ-; कि०-ब, आवाज़ करके थूकना; बै० खे-,खँ- (दे०)।

खखुरडी सं० स्त्री० अट्टे का डेंटल जिसमें से दाना

निकल गया हो: वै० खु-।

खग सं० पुं० पची; केंद्रेल क० कहावतों श्रादि
में प्रयुक्त; "खग जानै खग ही की भाषां"; सं०।
ए. उद्य कि॰ अ० घटना, कम पड़ना: सं० चय से ?
ए. उद्या सं० पुं० पश्च ओं का एक रोग जिसमें खुर
सड़ने लगता है; कि०-डाब, खाडब, ऐसे रोग से
असित होना।

खचाखच कि॰ वि॰ पूरी तरह (भरा रहना); प्र॰

------

खँचीला दे० खँचित्रा। खजनची सं० पुं० कोषाध्यक्तः, रुपया रखनेवाला। खजाना सं० पुं० कोषः, मु० बहुत सा मालः व्यं० कुछ नहींः, होब,-धरब,-धरा रहबः, अर० खुजानः; -नची (अर०-नःदार)।

खजुत्र्याचे कि॰ द्र॰ खुजाना, खुजलाना, पे॰ इब, -उब, बाइब; सु॰ चूतर खजुत्राइब, पछताना,देखते

रह जाना; खाज (दे०) से।

खजुितहा वि॰ पुं॰ जिसे खुजली हुई हो; स्त्री॰ -ही।

खजुली सं० स्टी० खुजली, खाज; दे० खाज। खजूरि सं० स्त्री० खजूर का पेड़ झौर उसका फल; सु० बहुत लंबा; कहा० सरग से गिरा-मँ श्रटका। अर्थात् छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवंति।

छ टइहा वि॰ पुं॰ खटाई का शौकीन; जिसमें खटाई रक्खी गई हो (बर्तन); स्त्री॰-ही।

खटक सं० पुं० संदेह, चिता; बे-,ान ; वै०-का, खुटका; प्र० खुडक,-का;-करब,-होब,-रहब। खटकीरा सं० पुं० खटमल; कहा० कायथ औ

खटकार। स॰ पु॰ खटमल; कहा॰ कायथ आ खट-चेका जानै पराई पीरा; खट+ कीरा (दे०) कीड़ा, खाटका कीड़ा !

खटलुस वि०पुं०थोडा खद्दा, ज़रा खद्दा; स्त्री०-सि । खटपट सं० स्त्री० अनवन, मन-सुटाव,-रहब,-होब, कोशिश, दौड़ धूप,-करब, वि०-टी,-टिहा; दौड़-धूप-वाला, तिकड्मी।

खटपटी सं कि स्त्री० पैर में पहनने की खड़ाऊँ; वि॰ खटपट करनेवाला, तिकड़मी; वै॰-टिहा। खटमचवा सं॰ पुं॰ छोटी-सी चौकी या खाट जिस पर रोगी श्रादि को उठाकर या बैठाकर ले जायँ;

पर रागा आदि का उठाकर या बठाकर वा जाय; खट (खाट) + मचेवा (दे०); वै०-चित्रा (दे०) । लट्टान हे० सरकीरा ।

खटमल दे॰ खटकीरा।

खटरस वि॰कई रसोंवाला, मज़ेदार; सं॰ षट्रस । खटर-पटर सं॰ पुं॰ खट-पट की आवाज़; थोड़ा बहुत गड़बड़; अनबन, टहर-ठहर के लड़ाई मगड़ा;-लाग रहब, भगड़ा लगा रहना। खटराग सं० पुं० कंकट; -करब,-होब;-रहब; षटराग (छ: राग जिसको जानने में समय तथा परिश्रम चाहिए)।

खटखट सं॰ पुं॰ समाज में स्थान, रोब, मान; -होब; वास्तव में इस शब्द के अर्थ हैं "खट-खट की आवाज्" अर्थात् समाज में नाम-कीर्त्ति ।

खटाई सं रत्री० खटाई;-परव,-डारब; -मिठाई श्रच्छाई-बुराई।

खटाऊ वि॰ खटानेवाला, बहुत दिन तक रहने-वालाः दे व्खटाव ।

खटाक सं० पुं ० जल्दी;-से, तुरंत, वै० खट से, प्र०-इ-,-का।

खटाब कि॰ अ॰ चलना (वस्तु का), बहुत दिन तक टिकना या खराव न होना।

खटारा वि॰ प्राना या प्रानी (गाड़ी, मोटर

आदि), बेकार, रही।

खटासि संवस्त्री वहापन, थोडी खटाई, वै०-स। खटिश्रा सं० स्त्री० खाट;-निकरब, मर जाना (तोरि-निकरे, तू मर जा, प्रायः यह शाप खियों के मुँह से सुना जाता है।) वै०-या;-मचित्रा, घर का सामान। पुं०-टवा, सं० खट्वा।

खटिक सं॰ पुं॰ एक जाति जो सुत्रर पालते. पश्थर आदि का काम करते हैं, स्त्री ०-किन -िन.

भा०-कई,-पन।

खटोला सं० पुं व बच्चों की छोटी खाट, उड़न-.

छोटा सा वायुयान; स्त्री०-ली।

खड़ा वि॰ पं॰ खड़ा; स्त्री॰ डी;-होब,-करब, (हृदय, मन श्रादि) फिर जाना, उदासीन होना; कि॰ -हाब।

खड़ंजा सं० पुं• दूटी हुई इंट; वै०-रक्षा, स्त्री०

खड़कब कि॰ भ्र॰ खड़ की आवाज करना; प्रे॰ -काइब,-उव।

खड़काइब कि॰ स॰ खड़खड़ करना, खड़खड़ाना, खोलने के लिए ढकेलना, वै० खु-उब; खड्कब का प्रे॰ रूप।

खड़खड़िया सं० स्नी० गाड़ी जिसके पहिये खड-खड़ करते हों; पुरानी गाड़ी; बच्चों के खेलने की गाड़ी; वै०-या।

खड़ग सं॰ पुं•तजवार; कहा॰ या गीत में प्रयुक्त, वै -गि।

खड़बड़ सं० स्त्री० घबराहर, परेशानी; होब, -मचब,-परब,-मचाइब; वै०-इी;-डी में परब, क्रि० -दाब, खलबली में पड़ना, गिर पड़ना, खराब होना, नष्ट हो जाना।

खड़बड़ाइव कि॰स॰खराब कर देना, (स्थिति आदि) खबबली में डालना, परेशान कर देना ।

खड़बिड़हा वि॰ पुं॰ टेढा-मेढा; वै॰-बीहड़, खिड-; स्त्री० ही। सं वट् + हिं० बीहद, छः (कोण का) श्रीर भारीच कि राज्य

खड़मंडल सं॰ स्त्री॰ नाशः गड़बड़ः-होब,वै॰ खाः-, -िल; खर (गदहा) + मंडल (मंडली) = मूर्खी का समाज या षट् (छः) (जैसे षड्यंत्र में) + मंडल; श्रथवा खल (दुष्ट) + मंहल ।

खड़ा वि॰ पुं॰ उठा हुआ; स्त्री-ड़ी; कि॰-दिश्राब, खड़ा करना, वै० ठिंद आइब (दे०)।

खढिआइब कि॰ स॰ खड़ा करना; बै॰ ठ-(दे॰),

खत सं० पुं० पत्र;-पत्र, समाचार;-त्राइब,-मिलब:-लिखबः फा॰ खत।

खतम वि॰ समाप्त;-होब,-करब; सु॰ मृत; फ्रा॰

खतरा सं० पुं० भय, भयानक स्थिति:-खाब, घोका खाना (प्र० त्रा,-त्त-);-होब: फ्रा०।

खतहा सं० पुं० गड्ढा, छोटा गढ़ा; करब,-खनब; मु॰ पेट,-भरब, पेट पालना,-भरना, जीना; स्त्री०-ही।

खता सं प् कसूर, ग़लती, अपराध;-करब,-होब: बै॰-ताँ; वि॰ वार; फ्रा॰-त:।

खतिश्राइब क्रि॰ स॰ खतियाना, क्रम से सुची बनानाः स्वाता बनानाः वै०-या,-उबः स्वाता (दे०) से।

खतिश्रौनी सं रत्री रजिस्टर जिसमें खेतों का व्योरा हो; खेतों का खाता; वै०-श्र**उ**-।

खद्रच कि॰ घ॰ खराब हो जाना; प्रे॰-राइब, -रवाइब,-उब; खादर (दे०) से, क्योंकि नदी की बाढ् के कारण प्रायः खाद्र की भूमि खराब हो जाती है और फुसल भी नष्ट हो जाती है: वै०-राब खद्रबद्र सं० पुं० गडबड्:-होब,-करब; ध्व० खदर (दे० खदर) + बदर, निरर्थक; द्वि० शब्द, 'खादर' से, जैसे खादर का भाग कभी सुखा कभी जलमय रहा करता 'है, शायद 'खहर' भी इसी से ਵਕਾ 🖆 ।

खदराउर वि० पुं• खाद्वाला, उपजाऊ; स्त्री०-रि; -रें, उपजाऊ स्थान में; वै०-दि-,-गर,-हा ,-गउर। खदानि सं० स्त्री० खोदने की जगह; खान; बै०-न; सं० खन् (खोदना)।

खोदगर वि० पुं० खादवाला; स्त्री०-रि,-रें, ऐसे स्थान में; खादि + गर (फा॰ प्रत्यय); प्र॰-गौर,

खदुका सं० पुं० ऋष लेनेवाला; यही शब्द स्त्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। शायद सं अवद (खाना) से, "खानेवाला" के अर्थ में है।

खदेरव कि॰ स॰ पीछा करना; हाँकुना, भगाना, निकाल देना; प्रे ०-वाइब,-उब ।

खहर सं॰पुं॰ मोटा कपड़ा जो हाथ से कते सूत का बना हो; मोटो और सादी वस्तु।

खनकव कि॰ अ॰ सिक्कों की भाँति आवाज देना या करना, वै॰ खु-, प्रे॰-काइब, मु॰ रुपयों की अधिकता होना; ध्व०

खनकाडब कि॰ स॰ सिक्कों की तरह बजाना, बहुत सा रुपया एकत्र करना, मु० कमाना, जोइना । खन बन सं॰ पुं ॰ सि कों या धातु के बत नों की त्रावाज,-होब,-करब, प्र०-ब्रखन्न;-नाखन्न, खनाखन ध्व०।

खनता सं० पुं० खोदा हुआ स्थान, गढ्ढा, स्त्री०

-तो, वै० खंता; सं०खन् से।

खत्र कि॰ स॰ खोदना, प्रे॰-नाइब,-नवाइब,-उब, -खोदब, हाथ से काम करना, जुनीन या खेत में कुछ करना; सं वार्, मु जिर-,नाश करने की कोशिश करना; खनि डारब, हठ करना; दुआर खिन डारब, बार-बार (किसी के घर) त्राकर तंग करना। फा॰ कंद्रन।

खतमाँ कि॰ वि॰ चलभर में, तुरंत ही बाद, सं॰ चण+( ां = में);वै नि-,प्र०-नि खनि,बार-बार,-नै माँ,-मँ; च ए का यह अग्राभ्राध्य रूप दूसरे अर्थ में

नहीं बोला जाता। खनाइब दे॰ खनब।

खनाखन्न सं० पुं० बहुत से चाँदी सोने की त्रावातः दे० खनखन ।

खनि किं वि च च परा में, एक बार;-यस,-्वस, चलभर में ऐसा कि: वैसा; सं • चल; प्रायः थोड़ी-थोड़ी देर में ही परिवर्तनशील स्थिति के लिए प्रयुक्त। वै०-नु, प्र०-हि,-नै,-नै में ।

खाने ग्राइव कि॰ स॰ खाली करना, वै॰-न्हि,-हा-, -उब; खाली का 'ल' परिवर्तित होकर 'न' हो गया है; दे०वाली (फ़ा०वाली), यदि 'वलिग्राहव' बने तो उसका दूसरा ही ऋर्थ होता है; दे० खलि-।

खानि अ। ब कि० अ० खाली हो जाना; प्रे०-इब: 'खाली' से; वै०-न्हि-,-या-,-हा- ।

खपइब क्रि॰ स॰ खपानाः वै॰-पा-,-उ-, प्रे॰-बाइब, -उबः 'खाब' का प्रे०।

खपची सं• स्त्री॰ लकड़ी या पत्थर का पतला दुकड़ा, वै०-च शी (प्र०), खि-,पुं ०-चा,-पीच।

खपटा सं पुं ि मिही के वर्तन का दूटा छोटा हिस्सा, स्त्री०-टी, वै० खि-।

खपड़ा सं० पुं० मकान की छत पर रखने के लिए मिटी के पके हुए दुकड़े, करब, छाइब, पाथब।

ख गति सं० स्त्रो० खगत,-होब,-करब । खपती वि० खब्ती, ग्रधपागत, वै०-प्रती,-प्ती, ग्रर०

ख़ब्त।

खपन कि॰ ग्र॰ पूरा पड़ जाना, समाप्त हो जाना, मे॰-इब,-उब,-पाइब,-उब, दे॰ खोपब।

खारी सं • स्त्रो • मिही को कड़ाही जिसमें दाना अदि भूना जाता है, मु॰ कालो वस्तु,-लगाइव, मुह-जागब,-जगाइब, शर्म के मारे मुँह काजा करना या होना, त्रि०-रिहा।

ख्याइव क्रि॰ स॰पूरा करना, वै॰ उब; पे॰-पत्राइब, बै॰ खि-।

खप्स सं प्रिक्ष का कोश वर्षन जिउने है।

तात्रों के लिए दूध, शराब आदि रखा जाता है; -देब,-चढ़ब,-चढ़ाइब ।

खफाँ विव नाराज, कुद्ध;-होब,-रहब,-करब; अर० खुफ: (उदास, कुद्ध), सं व खब्प (क्रोध)। खफीफ वि॰ कम, थोड़ा (चोट ग्रादि); ऋर॰।

खफीफा सं० पुं० छोटे मामलों को देखने की श्रदा-

लतः अर० खंकीकः ।

खबरदार वि॰ होश में, होशियार; सचेत; सँभल कर (रहना); यह शब्द दूसरों को सावधान करने के लिए प्रयुक्त होता है। भा० -री;-करब, सावधान कर देना;-री करब, रक्षा करना, बचाना; **अर० ख़बर 🕂 फ्रा० दार ।** 

खबरि सं॰ स्त्री॰ समाचार, चिंता, पता;-लेब, -करब,-होब,-रहब; मु०गाँडी गर्दने क-(नाहीं), कुछ पताया फिक्र (न होना); वै०-र; अर० खबर (समाचार)।

खबोस वि॰ बुड्डा और बद्द्युत; अर॰ ख्बीस, बुरा (दिल और सुरतवाला) ।

खबोर वि० पुँ० खूब खानेवाला (पशु); स्त्री०-रि; 'खाब' से।

खब्जू वि० मुक्त खानेवाला; जिसे इधा-उधर फिर कर मुक्त खाने की जत पड़ गई हो। खाब (दे०) से।

खिमित्रा सं० स्त्री० छोटा खंभा; वै०-म्हि-,-हा,-या; सं० खंभ ।

खमीर सं० पुं० खमीर;- उठाइव,-उठव; फा० । खमीरा सं० पुं० एक मकार का बढ़िया पीनेवाला तंबाकः वै०-म्ही-।

खमोस वि ) पुं ० खामोश, चुप;-करब,-होब,-रहब;

स्री०-सि, भा०-सी; फ्रा० खामोश।

खयका संव पुंव भोजन;-करब,-होब; वैव खायक; खाय (खाने) क (का) = खाने का (सामान)। खयकार वि० नष्ट;-होब,-करब; सं० चय या फा० खाक (मिट्टी); वै० खै।

खयर सं० पं० खैर, कत्था; वि० इस रंग का; स्त्री०--रि,-री, खैर रंग की;-राही, कत्था बनाने की किया, उसका न्यापार ऋादि प्र०-रा (वि० के अर्थ

में)।

खयराति दे० खइ-। खयरिश्चत दे० खइरि-।

खयानति सं की दूसरे की वस्तु हड़प बोने की क्रिया;-करब,-होब; वै०-त; ऋर० ख्यानत।

खरंजा सं० पुं० दे० खड्ग्जा।

खरइव कि॰स॰ गर्म करना (घो या तेल का); आग

पर 'खर' करनाः प्रे०-वाइब ।

ख : सं० प्ं० जंगतो घास;∹ख्दुर (दे०),-पाती; वि० गर्म, खौजा हुम्रा (घो, तेज);-कस्ब;-राब, सफ़त या अनुदार होना, निर्देयता करना, कि॰ हव; वै॰ -उत्रः प्रे०-बाइवः नारते या लाने में विजंबः-क्राबः -होब, (खाने पोने में,) देर करना; द्वै : खराई: -सेवर, कभी देर कभी सबेर (खाने पीने में);-करब, -होब।

खरकब कि॰ घ॰ 'खर' से होना, खर खर की त्रावाज करनाः प्रे०-काइब,-उबः प्र॰ खु-,-इ-।

खरखर वि॰पुं॰ साफ (ध्यक्ति), निर्लेप; जो लगाव की बात न करे; भा०-ई,-पन; स्त्री०-रि।

खरखराब कि॰ ब्र॰ 'खर खर' करके गिरना (बास

श्रादि का); प्रे०-इब,-उब ।

खरचा सं० पूं० खर्च;-चलव,-करव,-होब; वै०-च; स्री० ची (दैंनिक न्यय), वि० चत्राह, खूब खर्च करनेवालाः उदारः कि०-चव (काम में लाना);

फा० खर्च,-पात,-पाती।

खरजुर सं० पुं० जुकाम; होब, करव (खाने में विलंब करना); कि॰-राव (जुकाम पाना); दे॰खर; .खर + जुरव (एकत्र होना) या जुड़ाब (जूड़ = ठंड) खरद्वाइब क्रि॰ स॰ खराद कराना; खरादब का प्रे॰; वै॰-उब; भा॰-ई, खरादने की क्रिया या उसकी मजुदूरी; अरं ब्लाद्, 'ख्रादी' करनेवाला ।

खर्ब सं० पुं० ९०० अरब; ऋरब खरब लौ दरब है उदै ग्रस्त लों राज-तुल । सं० खबै ।

खरबराई सं० छी० नारता; खर (दे०) +बराइब (बचाना, रोकना) वह खाना जिससे 'खर' न हो; वै०-राव,-बचाव,-करब,-देव ।

खरवूज सं० पुं० खाबूजा; प्र० खाजा, जिसे बच्चे

प्रयुक्त करते हैं। फा॰ खुरबूजु:। खर्मकरा सं० पं० एक घास जिसके सिरे पर

'मकरे' (दे॰ मकरा) के पैरां को माति लंबे फैजे हुए अंग होते हैं; खर + मकरा।

खरल संव पुंब दवा कूटने का बर्तन,-करब, कूटना। खरहरा संग्पुं० घोड़े की पीठ साफ़ करने का बुश; बड़ा फॉड़: करब, होब; कहा० "दाना न घास-दूनौं जून"।

खरहा सं० प्ं० खरगोश; खो०-हो ।

खरही सं० स्त्री० कटी हुई फुपत्त की ढेरी;-करब,-लगाइबः मु॰राशिः बहुत (धन) राशिः,खर (धास)। खराई सं श्वी • कुसमय जन्नपान या भोजन के कारण गले या पेट में गड़बड़, सिरदर्द आदि; -करब,-होब।

खराऊँ सं० पुं० खड़ाऊँ;-पहिरब; 'बर' की खरों की भाँति जिसमें खुर हों (वह पैर में पहनने की

खराटाँ सं० पुं० सोते समय नाक या मुँह से निक-खनेवाली आवाज्;-लेब; प्र० खर्राटा; 'खर्र-खर्र' की आवाजः ध्व०।

खराद सं० पं० खरादने को मशीन; कि॰-ब; प्रे० -रदवाइव -उब; अर०"खराद" जो "खरादी"करने-वाले के लिए आता है।-पर चढ़ाइब।

खराद्व कि॰ स॰ खरादना; खराद करना। खराब वि॰ पुं० रही, बुरा; स्त्री०-बि, भा०-बी;

ुक्राव, होव

खराब कि॰ श्र॰ सख़्ती करना, रोब दिखाना (राजा या शासक का); 'खर' (गर्म) से। खरिया सं • स्त्री॰ दे॰ दुद्धी;-मही; सं ॰ खटिका।

खरिश्राइव कि॰ स॰ कमाना; खूब नफ़ा करना; वै०-या-; 'खरा' (अच्छा लाभ) करना ।

खरिका सं० पुं० दाँत साफ करने की लकड़ी. तिनका;-करब; खर + इक् जैसे तृण से तिनका। वै०-रचा,-रिचा ।

खरिदवाइव कि॰ स॰ खरीद करानाः खरीदव का प्रे॰: फा॰ ख्रीद: भा॰-ई: फा॰ ख्रीदन।

खरिद्वार सं० पुं० गाहक; स्त्री०-रि।

खरिहान सं० पुंठ खलिब्रान;-होब,-करब;-नी, नथे अनाज का एक अंश जो नौकरों को मिजता है। खरी सं० स्त्री० खजी; तिज, सरसीं ब्रादि की रोटी जो तेज निकजने पर इनसे कोल्हू द्वारा तैयार होती और जानवरों को खिजाई जाती है।-दाना, दाना-,-भूसा।

खरोता सं० पुं० दे० ली-,फा०।

खरोद सं० स्त्रो० क्रय;-करब,-होब; वें०-दि;-दारी, कय का क्रम, बड़ी खरीद;-दार, ख़रीदनेवाला, गाहक; वै० खरीदार; क्रि०-व; फा०।

खरीद्ब कि॰ स॰ खरीद्ना, मोल लेना; प्रे॰ -रिदवाइब,-उब; भा०-दि,-द; फ्रा० ख़रीदन। खरुस वि॰ संबर्त (बात), कठोर (बचन);-कहब, -बोलब,-भाः -ई; क्रि॰-साब, (दे०); वै०खन्स ।

खरीच सं० पुं० नो बने या छिलने का चिह्न; बै० -चा,-रौंच,-लागब; कि०-ब, नाखून से छिजना, काँटे,

चाकू ग्रादि से छिल जाना । खल वि० पुं० दुःट; स्त्री०-लि; भा० -ई;-ई

करबः; सं०। खलइब क्रि॰ स॰ 'खाल' (दे॰) करना; नीचे करनाः; वै०-ला-,-उवः; दे० खलाइव ।

खलकति सं० स्त्री०जनता; बहुत से लोग; दुनिया; वै० खि: ऋर० ख़िलकत !

खजलाब कि॰ य॰ खजाखज को यावाज काना; उबजना, खौजना; प्रे०-इब,-उब; ६त्र०।

खज्ञा सं० पुं विती को देखने या सँभाजने के जिए बना दुआ छोटा मकान (रहने का मुख्य घर नहीं जो अन्यत्र होता है);-करब,-होब; वै० -खँगा; दे० पाही ।

खलबला दे० खड़बड़, बड़ी; इन दोनों में 'ल'

बदलकर 'ढ़' हो गया है। खतरा सं पुं चमड़ा;-उतारब; स्नी०-री,-राई; कि॰-रिमाइब,-जिम्राइब, मरे पद्य का चनड़ा उतारना; वै॰ छु-; सं॰ छाजा; दे॰ छुजा,

खोलराई। खलल सं॰ पु॰ गइबइ, बाधा (पेट आदि में); -करब,-दोब; अर॰ ख़तल।

खलाइव कि॰ स॰ 'खाल' करनाः खाल + आइवः

वै॰ खल-,-उब; उ॰पेट-,भूख बतलाने के लिए अपना पेट पचाकर दिखाना ।

खलार वि॰ पुं॰ कुछ नीचा; स्त्री॰-रि;-रें, नीचें, नीची भूमि में; दे॰ खाल (इसी में 'आर' लगा-कर और 'खा' से 'ख' होकर यह शब्द बना है, जैसे 'ऊँच' से 'उँचास')।

खलास वि॰ बंद, खतम;-करब,-होब; अर॰। खलासी सं॰ पुं॰ सामान को साफ करनेवाला

खिलाञ्चा वि॰ खाली; जिस पर कुछ जदा न हो; में; दे० खाली; वै०-या; क्रि०-इब,

खिलिश्राइव कि॰ स॰ मरे हुए या मारे हुए पशु की खाल उतारना; वै०-लरिब्राइव,-याइव; सं० छाला से (छ = ख); सी० ह० निकाइब।

खितगर वि॰ पुं॰ कुछ खाली; फुरसतवाला; स्त्री॰-रि; वै॰-हर; खाली 🕂 गर।

खालिफा सं० पुं० दे० खलीफा।

खितहर वि॰ पुं॰ खाली; जिसके पास समय हो; बो॰-रि; क्रि॰ वि॰-रॅं, फ़रसत में; खाजी + हर। खलीता सं॰ पुं॰ थैली, जेब; अर॰ खरीत: (थैजा), वैश-रित्ता, सी० ह०।

खलीफा संव पुंव दर्जी; दर्जी को संबोधित करने का यह संभ्रांत शब्द है। आर॰ ख़लीफ़ः (नेता); अफगानिस्तान आदि देशों में यह बढ़ई, लुहार बादि के लिए भी बाता है; उनके चेले उन्हें ऐसे ही पुकारते हैं -- गुरु अथवा नेता मानकर।

ख्लुई वि॰ स्नो॰ नीचे वाली (भूमि स्नादि); 'खाल' से छो॰; दे॰ खाल,-लें।

खवइत्रा सं० पुं० खानेवालाः वै०-या,-वैया । खनउं अति सं विश्व खाने की आदत, किया

श्रादि;-होब्र,-परबः वै०-वाईः सं० खाद्। खवही सं बी (दूरहे, समघी त्रादि के) खाने के समय दिया गया नेग (दे०);-देब,-पाइब,-जोब;

सं० खाद्। खवाइब क्रि॰ स॰ खिलाना; 'खाब' का प्रे॰; वै॰ खि-,-उब; खाब-, भोजन करने कराने का संबंध; सं० खाद्य।

खवाई सं॰ स्रो॰ खाने की किया, व्यवस्था, सुविधा आदि;-करब,-होब।

खबार सं पुं ० खानेवाता; खूब खानेवाता; स्त्री०

खवास सं० पुं व्यक्तिगत नौकर; जो नौकर पान त्रादि खिलावे या भोजनादि के समय सेवा करे; प्ः स्त्री -िसनः -िन ऋर० ख़वास (भीतर जाने-वासे व्यक्तिगत नौकर)।

खर्वे आ दे॰ खवइआ; वै॰-वैया,-वह्या।

खस सं॰ पुं॰ पानी में होनेवाली वास जिसकी जड़ पानी ढालने से सुगंध देती है। फ्रा॰।

खसकव कि॰ म॰ भीरे से चत्र देना; खिसक पहना;

हट जाना; प्रे०-काइब,-उब,-कवाइब,-उब; वै०

खसकाइब क्रि॰ स॰ हटा देना, भगा देना, चुरा लेना, छिपा देना; प्रे०-कवाहब,-उब; वै०-उब,

खसखस सं प्ं बाने में 'खसबस' करने का स्वाद; जीभ में 'खसरखसर'(दे०) लगने का भाव; -होब,-करब,-लागबः वै०-सरखसरः प्र०-साखस. -स्सवस्सः ध्व० ।

खसबू सं ॰ स्त्री ॰ सुगंध;-आइब,-देब,-लेब,-रहब: वै॰-बोय, खु-।

खसम सं॰ पुं॰ पति; प्रेमी; कभी-कभी स्त्रियाँ यह शब्द एक दूसरे को गाली देने के लिए असक करती हैं;-करब, मर्द कर खेना (विधवा का); फ्रांग खसर-खसर दे॰ बसबस्।

खसरा सं॰ पुं॰ एक बीमारी, जिसेमें छोटे-छोटे दाने सारे शरीर पर हो जाते हैं।

खसरा सं॰ पुं॰ पटवारी का एक कागज जो प्रत्येक गाँव के खेतों के संबंध में होता है । खिता श्रीनी, दो महत्वपूर्ण कागज जो प्रत्येक पटवारी बनाता

खसलति सं० स्त्री० ब्रादत; खराव ब्रादत;-परव, -होब; ग्रर० ख़सबत ।

ख इराब कि॰ अ० गिर पड़ना (शरीर या किसी अन्य स्थान से कपड़ों आदि का)।

खहान वि॰ पुं॰ हहान-, भूखा-प्यासा, परेशान, घबराया हुन्रा; स्त्री०-नि-नि; हहाब (दे०) अलग बोला जाता है पर 'खहाब' कोई किया नहीं है। खाँखर वि॰ पुं॰ (कपड़ा) जिसके आर-पार दिखाई पड़े; खी॰-रि; दे॰ खँखरहा; क्रि॰ खखराब।

खाँचत्र कि॰ स॰ खोंबना (चित्र, अंक आदि); प्रे॰ खँचाइब,-उब; वै॰ खीं-,खैं-, घीं-; सं॰ खुच्। खाँचा सं० प्ं० बड़ा टोकरा (भूसा त्रादि रखने के लिए); खो॰-ची; वै॰ खँचवा,-चिम्रा,-या । खाँची सं० स्त्री० छोटा खाँचा;-भर, बहुत से (बब्चे ब्रादि); कि॰ खँचित्राइब, टोकरों में भरना (पत्तियाँ स्नादि)।

खाँड सं • स्त्री • देहाती शक्कर; सं • खंड; पं • में इसका उच्चारण "खंड" ही होता है।

खाई सं० स्त्री॰ गहरी नाली या खेतों के चारों और खुदी भूमि;-खोदव; वै० खाँ-,-ईं,-ही।

खाऊ वि॰ खानेवाला, बहुत खानेवाला; रिश्वत खानेवाला; हज्जम कर जानेवाला; बेईमान;-वीर, हड़प जाने में निर्भय या बेशर्म।

खाक सं० स्त्री॰ मिट्टी, गर्दे, धूल;-नाहीं, कुछ भी नहीं;-होब, नष्ट होना,-कइ देब, नष्ट कर देना; -भभूत, साधू का दिया राख का प्रसाद; प्र० खैकार, (दे॰);-मँ मिलब;-मिलाइब; वि॰ -की, मटमैखे रङ्ग का; एक प्रसिद्ध साधू 'खाकी-बाबा' नाम के थे। फ्रा॰ ख्राक्र।

खाङच क्रि॰ ग्र॰ 'खङवा' रोग से क्रिष्ट होना; दे॰ खङवा।

खांज सं॰ स्त्री॰ खुजली;-होब; बै॰-जु (फै॰ सु॰ प्रता॰),-जि।

खाजा सं० पुं० खामा; एक प्रकार की मिटाई। खाट सं०स्त्री० खटिया; पुं० खटवा; लघु० खटित्रा (दे०); सं० खट्वा।

खादा वि॰ पुं॰ खेबा और बदस्तत; लंबा-चौड़ा (व्यक्ति); सं॰ बैलगाड़ी का रास्ता: सिलसिखा; सु॰-दें लागब,-लगाइब, किसी रास्ते पर लगना या लगाना; यक-दें लागब, किसी सिलसिले से लग जाना।

खाता सं पुं ० हिसाब का पत्ता; हिसाव की किताब या उसका पत्ता विशेष; बही-, हिसाव की बही; बं० बई, पुस्तक; क्रि० खितिश्राइब, ब्योरेवार हिसाब करना।

खातिर सं० स्त्री० श्रादर, मान; करव, होव; क्षातिर, के वास्ते; तवाजा, श्रावभगत, सम्मान (में दी हुई दावत); होब, करव; निसा-, वि० निश्चित, वेफिक; निसा-रहव, होब, श्रर०; हंशाय-(भगवान की हच्छा)।

खाद्र सं॰ पुं॰ नदी के किनारे का माग; कि॰ खदराब, खदरब (दे॰); (२) वि॰सुस्त (सी॰ह॰)। खाद्दि सं॰ स्त्री॰ खाद; सु॰-होइ जाब, न उठना, पड़ा रहना (सुस्त व्यक्ति के जिए); वि॰ खदिगर, नाउर,-हा।

खानजादा सं॰ पुं॰ एक प्रकार का उच्च श्रेणी का सुसलमान; खान + ज़ाद:, खान का पुत्र।

खानदान सं० पुं० वंश, परिवार:-नी, एक ही कुल का, अच्छे घर का फां० ख़ान्दान (घर)।

खानपान सं पुं खाना-पीना; एक साथ का खाना-पीना;-करव,-होब,-रहब; सं ।

खानसामा सं पूं जिला प्रकानेवाला नौकर; भंडारी; फ्रा॰ खान: (घर) + सामाँ, सामान, जो घर के सामान की देख-रेख करता हो।

खाना सं॰पुं॰ भोजनः-ियना, खाना-पीनाः-दाना, कुछ भोजन,-करब,-होब।

खानि सं॰ स्त्री॰ किस्म, प्रकार; यक-, दुइ-; दुइ-करब,-होब, (खाने-पीने में) दो प्रकार का व्यवहार करना, पचपात करना;-खानि के, तरह-तरह

खापब कि॰ श्र॰ कोल्हाड़ में गरम रस के खौजते रहने पर उसमें धीरे-धीरे ठंडा रस डालते रहना; स॰-दहाइब, काम चलाना, पूरा करना (दे॰ दहा-हव); 'खपब' से संबद्ध या उसका प्रे॰ ?

खोत्र कि॰ स॰ खानाः प्रे॰ खनाहव,-उब, सं॰ भोजनः करव, भोजन बनानाः,-होब, भोजन तैयार होनाः सं॰ खाद

खाम वि॰ पुं कर्त, खोटा; स्त्री॰-नि; भा०-मी, कमी, बृटि; होब, र

खार वि॰ पुं॰ नमकीन, खारा; स्त्री॰-री; वै॰ खरित्रा (दे॰),-रि, प्र॰-री; सं॰ चार ।

खारुत्राँ सं० ५० एक रङ्गीन कपड़ा जो प्रायः पतला होता है श्रौर श्रव बहुत कम श्राता है; वै०-वाँ।

खाल सं० स्त्री० चमड़ा; वै०-लि; लघु०खलरा,-री,

खा त्र वि० पुं० नीचा, गहरा; कि० वि०-लें, नीचे; -लें-ऊँचें, ब्रुरी स्थिति में,-गोड़ परव, घोखा खाना; कि० खलाव, गहरा या नीचा हो जाना (प्राय: भूमि का); म० खाली (नीचे), पं० खन्नी। खाला सं० स्त्री० बुग्रा;-क घर, त्राराम का स्थान;

ञालासं० स्त्री० बुत्रा;-क घर, त्राराम का स्थान; कबीर ने इसे एकाध स्थल पर प्रयुक्त किया है। इपर० ख़ालः।

खाली वि॰ रिक्त;-हाय,-पेट; फा॰; वै॰ खिज्ञा, -या।

खावा सं॰पुं॰ खाया हुआ (भाग);-पिश्वा;स्त्री॰-ई। खास वि॰ पुं॰ विशिष्ट; स्त्री॰-सि; फा॰

खाँसव क्रि॰ ब्र॰ खाँसना, खाँसी से पीड़ित होना; प्रे॰ खँसाइय,-वाहब,-उब।

खासा वि॰पु ॰श्रन्छा, ठीक-ठाक; बड़ा; स्त्री॰-सी। खासित्रात सं॰ स्त्री॰ विशेषता, गुण; वै॰-य-,-ति। खाहमखाह कि॰ वि॰ श्रवश्य, बिना चुके, निःसंदेह; यदि दूसरों की इन्छा न भी हो; कोई चाहे या न चाहे तो भी; फा॰।

खिंचचाइब कि॰ स॰ खिंचाना, निकंखवाना; वै॰ -उब; भा॰-ई, खिंचाने की क्रिया या उसका पारि-

श्रमिक, परिश्रम श्रादि; सं० कर्षे । खिंचानि सं० स्त्री० खींचने की मिहनत; सं० कर्षण ।

कथण । खिचुहा सं० पुं० कछुत्रा; बै० खें-, खँ-;स्त्री०-ही, दे० खँचुहा, सं० कच्छप ।

खिचाइव कि॰ स॰ खिचवाना; 'खींचंब' का प्रे॰;

्वै०-उब; भा०-ई; सं० कर्षय । खिंड़रिचि सं० स्त्री० खंजन पत्ती ।

खित्राव दे०-याब।

खिखिष्ठात कि॰ य॰ जोर से हँस देना; बिना मतजब हँसना या क्षट से हँस पड़ना; ध्व॰ 'ब्रि-खि' करना।

खिचिखिच सं० स्त्री॰ हट; दोनों श्रोर सींचन की क्रिया; श्रापत्ति:-होब,-करब; वै॰ वि-।

खिचरी सं० स्त्री० खिचड़ी;-खाब, विवाह के समय का एक कृत्य जिसमें वर तथा उसके साथियों को मोजन के समय उपहार मिलता है;-होब, काले और सफेद की मिलावट हो जाना (बालों में), पुं०-रा, जिसमें उड़द का साबित दाना चावल के साथ पकता है; कि॰-रिम्नाब; खिचरी नाम का एक त्योहार मी है जो माघ में संक्रांति को पड़ता है और उस दिन उड़द को खिचड़ी खाई और दान दी जाती है।

खिजमत सं॰ स्त्री॰ सेवा;-करब,-होब; वै॰-ति, प्र॰-जा; फ्रा॰ ख़िदसत।

खिजाब सं० पुं० बालों पर लगाने का मसाला; -करब,-लगाइब; श्रर०।

खिमारी सं रत्नी० दूध की वह अवस्था जब वह गर्म होने पर फट जाय;-होब; कि०-रिआब, -याब।

खिमाइब कि॰ स॰ रूट करना, परेशान करना; खीमब (दे॰) का प्रे॰: वै॰-उव; मा॰-नि; इसका विलोम "रुमाइब" श्रीर "रिमाइब" है।

खिटखिट सं० स्त्री० खिटखिट की आवाज; किसी बात पर न्यर्थ की बहस;-करब,-होब; ध्व०, क्रि० -टाब।

खिड़बिड़हा दे० खड़बिड़हा।

खिद्मत दे० खिजमत।

खिदिर-बिदिर वि० पुं० खराब, नष्टप्राय;-होब, -करब; प्र०-द्दि-;सं० छिद्र ? दे०खद्रब, खदर-बदर।

खिन्नी सं॰ स्त्री॰ एक बड़ा पेड़ और उसका फल जो मीठा होता है; वै॰-रनी; सं॰ चीर (क्योंकि इस फल में दूध भी होता है)।

खिपचा सं० पुँ॰ दे॰ खपची; प्र॰ खपीच;-ठोंकब, कष्ट देना; वै॰ ख-।

खिपड़ा दे० खपड़ा; वै० टा,-टी।

खिपाइब दे॰ खपाइब।

खियाव कि॰ अ॰ विसना, कम होना; भे॰-वाइव; वै॰-आव; सं॰ चय।

खियाल सं० पुं० ध्यान, हॅसी;-करब,-होब,-रहब, -म्याहब; फा० ख़्याल ।

खिरकी सं० स्त्री० खिड़की।

खिरनी दे० खिन्नी।

खिरपव कि॰ स॰ किसी काम में लगा देना; प्रे॰ -पवाइब,-पाइब,-उब।

खिलकति सं० स्त्री॰ घादत, तमाशा, भीड़; ु-करब; फ्रा॰ ख़लकत।

खिलव कि॰ ग्र॰ खिलना, प्रसन्न होना; प्रे॰ -लाइब,-उब।

खिलाफ वि॰ पुं॰ विरुद्धः -होब,-रहब,-करबः भा॰ -तिः स्त्री॰-फिः घर॰ ख़लाफ्र।

खिल्ली सं॰ स्त्री॰ हँसी;-करब;-उड़ाइब,-होब; \_ हँसी।

्रवा। खिवाइब कि॰ स॰ दे॰ खवाइब, प्रे॰ खिउ-।

खिसकढ़ी सं॰ स्त्री॰ खीस निकालने की घादत, बात या किया; वै॰-दई; वि॰-दा,-दवा; खीस ू +कादब (दे॰)।

खिसकब कि॰ घ॰ खिसकना, धीरे से चल देना; -काइब; वै॰ ख-।

खिसकाइब दे॰ खसकाइब।

खिसखिस सं • स्त्री • दाँतों में बालू की तरह लगने

की क्रिया या भावना; क्रि॰-साव;-होब,-करब, ्लागब, प्र॰-सिर-खिसिर; ध्व०।

खिसहिट सं० स्त्री शर्मै; खिसिया जाने का भाव, भेप:-मिटाइव: वै०-सिहट।

खिसित्राब कि॰ त्र॰ शर्माना, ऐसी स्थिति में पड़ना कि सुँह न दिखाने की हिन्मत हो; प्रे॰ -वाइब,-उब; खीसि (दे॰)।

खिसिहट दे॰ खिसहटि।

खिरसा सं॰ पुं॰ कहानी; वै॰ खीसा;-कहब,-सुनब, -सुनाइब; 'खीसा' का प्र॰ रूप ।

खिस्सू वि॰ खीस निकालनेवाला; भेंपू; शर्माने-वाला।

खींचखाँच सं० पुं० इधर उधर को खींचने की किया;-करब,-होब; बै०- तान, खैंच-।

खींचब कि॰ स॰ खींचना; प्रे॰ खिचनाइब,-उब, खैंचनाइब;प्रे॰ खैं-, घीं-,घैं।

खीमच कि॰ अ॰ रुष्ट ही जाना; पे॰ खिंमाइब, -बाइब,-डब; सं॰ खिद्।

खीरा सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध फेल।

खीरि सं० स्त्री० खीर; दूध चावल का बना मीटा पकवान; सं० चीर।

खीलब कि॰ स॰ खूब बंद कर देना; कील से बंद करना; सं॰ कील ।

खीलि सं० स्त्री० धान के भीतर का भुना हुन्ना चावल; फोड़े के भीतर की नुकीली चीज जो उसके पकने पर निकलती है; खियों की नाक में पहनने की कील; म०-ली; सं० कील!

खीसा सं० पुं० जेब; फा० कीसः (जेब के भीतर का भाग)।

खीसा सं० पुं० किस्सा, कहानी;-कहब,-सुनब, -सुनाइव; प्र० खिस्सा, फ्रा० क्रिस्सः।

खीसि सं रूजी विनती करते, माँगते अथवा दुई होने के समय ओटों के खुलर्न से बनी मुँह की आकृति;-काढ़ब,-निपोरब,-निकारब; वि० खिस्सू, -निकाल देनेवाला (कुछ करनेवाला नहीं); कि० खिसिआब; पुं ० खीस।

खँटिआइव कि॰ स॰ खूँटी पर रखना या टाँगना, वै॰-उब: खुँटी (दे॰) से ।

खुइलब कि॰ अ॰ कूदकर चलना; तेज चलना; भे॰-लाइब,-उब।

खुइसट वि॰ खुसट, रही।

खुँक्का बि॰ खाली; वै॰ खो-,-क्खा।

र्खुखंडी सं॰ स्त्री॰ बिना दाने की ''बालि'' (जोन्हरी की); दे॰ 'बालि'; पुं•न्डा ।

खुखुई सं॰ स्त्री॰ बरसात के दिनों में कुछ वस्तुओं पर जम जानेवाली 'भुकुड़ी' (दे॰) ऐसी चीज; -लागब।

खुचुर सं० पुं॰ दोष, ऐब;-काढ़व।

खुँटखुटाइब कि॰ श्र॰ 'खुटखुट' करनाः ध्व॰। खुटिहन सं॰ पुं॰ वह खेत जिसमें 'ख्ँटी' वाले नाज बोये जायँ; दे॰ खुँटी; वै॰ खुँ-। खुद कि॰ वि॰ स्वयं; प॰ दै; दौ; फ्रा॰।

खुदरा वि॰ पुं॰ ह्रेटा, छुटा; दे॰ खुदुर, खुदुर-

खुनकव कि॰ अ॰ आवाज करना; रुपये या पैसे की मौति शब्द करना; प्राप्ति होना; प्रे॰-काइव, -वाइब,-उब; ध्व॰ खुन।

खुनहा वि॰पुं॰ खुनुवाला, मारनेवाला; स्त्री॰-ही,

ख्न 🕂 हा; फ्रा॰ खूँ।

खुनाइच कि॰ स॰ दौड़ाना; 'ख्न' गरम करना (दौड़ा कर); भे॰-साइच,बै॰-उब; यह शब्द केवल घोड़े के लिए आता है।फ़ा॰ खुँ।

खुनाब कि॰ अ॰ जोश में आना; खून चढ़ जाना; एक कतल करने के बाद औरों को सारने के लिए तैयार हो जाना; जा॰ खूँसे।

खुन्स सं० पुं० द्वेष; दे० कुँस; वै० खुनुस । खुफिञ्चा वि० गुप्त; गुप्त विभाग के कर्मचारी;-रहब,

-राखब,-होब; वै०-या;त्रर० खुफ़ियः।

खुबसूरत वि॰ पुं॰ सुंदर; वै॰ ख-;का॰ ख़ूब (अन्छी) + सूरत (शक्त); स्त्री॰-ति।

खुर्चैकि० वि० बहुत ही; 'ख्ब' का प्र० रूप; वै० -पै;फा० खुब (अच्छा)।

खुमचन कि॰ स॰ पकड़ के दबा देना; खूब पीटना, मारना; मे॰-वाइब,-चाइब,- उब, बै॰-मु-।

खुमार सं॰ पुं॰ श्रंतिम प्रभाव (नशे का); वै०-री; फा॰ खुमार (नशा खाने या पीने की इच्छा)। खुरकब कि॰ श्र॰ 'खुर' की श्रावाज़ होना, ऐसी श्रावाज़ करना; प्रे०-काइब,-वाइब,-उब; वै०-द-,-द-।

खुरखुर सं॰ पुं॰ 'खुरखुर' की श्रावाज; क्रि॰-राब, -राइब।

खुरचन सं० पुं ० किसी अच्छी चीज़ के खुरचने से जो निकतो, जैसे मलाई, दही आदि का-,वै०-नी, जो विशेषतः मक्खन या छाछ के खुरचन के लिए आता है।

खुरचन क्रि॰ स॰ दवाकर पोछना; खुरचना; प्रे॰ -वाइब,-उब,-चाइब; प्र०-चारब; दे॰ घुरचब; सं०

खुरचारब कि॰ घ॰ खुर से या नाख्न से पृथ्वी को खुरचना; सं॰ खुर में चारब (चळाना); 'खुरचब' मी 'खुर' से संबद्ध है, क्योंकि पशु प्रपने नखों या खुरों से पहले पहल पृथ्वी खुरचते देखे गये होंगे जिससे बर्तन या उसमें लगी हुई वस्तु को खुरचने की इच्छा मनुष्य में हुई होगी। वै॰ -रिहारब; प्र॰ धुर-।

खुरदी सं० स्त्री० हाथी के दोनों स्रोर खटकती हुई थेजी जिसमें सामान रखा जाता है। वै०-दीं, -एदी; फ्रा॰ खुर्द (छोटा) हाथी की तुखना में यह थेजी बहुत होटी होती है. शायट डबी से यह नाम दिया गया हो। फ़ा॰ खुर्जीन (दो भागों वाला वह थैला जो ऊँट, गधे आदि पर रखते ैं)।

खुरदुर वि० खुरदराः स्त्री०-रि ।

खुरपा सं० पुं० घास खोदने का एक लोहे का श्रोज़ार; स्त्री०-पी; क्रि०-पित्राइब, खुरपा या खुरपीसे (घास)साफ़ करना, खोदना।

खुरपित्राइब कि॰ स॰ खुर्पी से साफ करना; प्रे॰ -यवाइब, उब।

खुरमा सं० पुं० खुर्मा, एक मिठाई जिसके दुकड़े कोटे छोटे छुहारे की भाँति काटे जाते हैं; अर० खुर्म: (छुहारा या खज्र); स्त्री०-मी; उ० "हजवैया की बेटी बड़ी सुनरी काटित है खुरमी-खुरमा"-गीत। खुरतुर सं पं० खुड्बुड़ की श्रावाज; चृहे की हघर-उधर फिरने की श्रावाज, वै०-इ-इ; कि०-राब, -इाब, जाइब।

खुराई सं ० खी ० खुर के चिह्न:-चीन्हब,-देखब; वै०

·ही; सं o खुर ।

खुराक सं० स्त्री० भोजन; एक समय का खाना; -की, मोजन का पैसा, वि० खूब खानेवाला; वै० स्तुरकिहा,-ही; वै० खो-;फा० खु-।

खुरासानी सं०स्त्री० एक प्रकार की जवायन; शायद यह पहले खुरासान से श्राती थी जो ईरान का एक भाग था।

खुरि स्त्री० खुर; कि०-आव।

र्जुरिञ्जान कि॰ ४० गर्भ से निकलनेनाले पशु की खुर दिखाई पड़ना; जन्म होना; 'खुरि' से; सं॰ खर।

खुरी सं०स्त्री० खुर रखने का समय, त्राने का समय (पशु के); खुर; मदन-, खुर का विचला भाग; सं० खुर।

खुरुर-खुरुर सं० पुं० खुर-खुर की ब्रावाज़; ध्व०; चै०-खुडुर-खुडुर;-बुडुर, गइबड़; बीमारी या **मृ**त्यु; -होब;-करब ।

खुरुस दे० खरस।

खुलता वि॰ सुन्दर, जँची हुई; देब, अच्छा लगना; = खुला हुआ (बंद नहीं) = हँसता हुआ।

खुलव किं घ० खुलना; प्रे० खोलब, खुलाइब, खोलवाइब, उब; घकिलि-, बुद्धि काम करने लगना; घाँखि-, बाति-।

खुलासा वि॰ साफ, स्पष्ट;-करब,-होब,-कहब; प्र०
-साटि, साफ-साफ;-पेट,-दस्त; वै०-साँ; फ्रा॰ सः।
खुलाइव क्रि॰ स॰खोलने का प्रबंध करना; धाँखि-,
बीमारी आदि में बंद हो गई घाँख को फिर से
दवा द्वारा ठीक कराना।

खुस वि॰ प्रसन्न, खुग;-करब, होब,-रहब; फ्रा॰ खुग (श्रच्छा),भा॰-सी;-हाल, श्रच्छी हालत में, धनी; फ्रा॰ खुग।

खुसकी सं० स्त्री० सड़क का रास्ता; स्वा रास्ता; स्वापन; फा॰ खुरक।

खेती-वाला, किसान; सं० चेत्र।

खेताएी सं० स्त्री० खेतों का पड़ोस; गाँव से दूर

स्थान; खेत + आरी (पास); सं ० होत्र + अवित ।

खेतिहर सं० पुं० विसान, खेती + हर; सं० चेत्र। खुसामंद् सं० स्त्री० खुशामदः;-करबः,-होबः;-बरामदः, ख़ुश करने के अनेक तरीके, फा० ख़ुश + आमद खेदव कि॰ स॰ हाँकना, निकालना, भगाना; प्रे॰ (स्वागत); वि०-दी; खुशामद करने के लिए उत्सुक, -दाइब,-द्वाइब,-उब; सी०ह० ल०-दिब। खेप सं पुं बोभ; जितना एक बार में लद सके; -टर् , निरा खुशामदी, न्यर्थ का खुशामदी। वै० खें- कि०-पित्राइब,-उब, खेपों में परिवर्तित खुसिन्त्राली सं० स्त्री० खुशी, बानंद का ब्रवसर, करना (खाद, फसल आदि को); सं॰ चिपु (फेंकना) न्नानंद-प्रदर्शन;-करब,-मनाइब,-होब; फ्रा० खुश <del>|</del> से अर्थात जितना एक बार में उठाकर फेंका जा सं० आली (पंक्ति)। खसी-ख़ुसी कि॰ वि॰ प्रसन्नताप्वेक; बिना कुछ खेम सं १ पुं ० कुशल, कल्याण;-कुसल,-पूछव; सं ० कहे सुने; फ्रा॰ खुशी। खुँट सं०पुं कान का मैल; काइब, निकारब; किनारा, त्तेम; वै० छे-। श्रतिम सीमा, क्रि॰वि॰-रें, कपड़े के कोने में। खेमा सं० पुं ० तंबु;-डारब,-परब; फ्रा० खेम: । खूँटा सं पुं ० लकड़ी या लोहे का मेख;-गाड़ब, डट खेल सं० स्त्री० खिलवाड, मनोरंजन:-करब-मचाइब, जोाना; स्त्रीं ०-टी,-यस, छोटा, न बढ़नेवाला । -होब; वै०-लि;-वार; क्रि०-ब; सं०। खूइ सं० स्त्री० म्रादतः; खराब म्रादतः;-होब,-रहबः; खेलब कि॰ अ॰ खेलना, खेल करना; भूत श्रादि के वै०-य, खोय, खोइ; फ्रा० ख्य; दे०खोइ। त्रावेश में त्राकर भूमना, कुछ कहना चादि; प्रे॰ खुदा सं० पुं० अन्न का रही हिस्सा, टूटे भाग -लाइब,-लवाइब,-उब; वि० लार, खेलनेवाला, पदु, (चावल ब्रॉदि के); स्त्री० दी; कन-खुदी, (चावल पहलवानः सं वेल। ब्रादि कें) छोटे-छोटे कण और पिसे भाग, सं० खेवइया दे० खेइब। खेवट सं० पुं० पटवारी के कागज जिसमें भूमि के कण। खून सं० पुं० लोहू; हत्या;-करब,-होब; वि०-नी, अधिकारियों का विवरण होता है;-लागब, अधिकार हत्यारा; फ्रा॰ खून; क्रि॰ खुनाइब,-नाव (दे०)। होना,-होब-करब;-पट्टी, ऐसे पत्रों में प्रवेश, इनका खूनब कि॰ स॰ कूटना, चोटों से पीस देना; मु॰ लेख आदि। खूब मारना, मार-मार कर 'खून' निकाल देना: खेवनहार सं० पुं० (नाव) चलानेवाला, खेनेवाला; खेवन (खेइब) + हार; कविता में ही प्रयुक्त। प्रे॰ खुनाइब,-वाइब,-उब। खूप कि॰ वि० खूब; प०-पै; फ्रा॰-ब; वै० खुपै खेवा सं० प्ं० (नावका) पूरा बोक्स या खेप; जितना बं व्यूप; भा ०-बी। एक बार में खेया जा सके। ख्य सं० दे० खुइ। खेहा सं • पुं • (लकड़ी पर लगी) घाव; स्त्री • • ही; खूसट वि॰ रद्दी, बेकार (न्यक्ति); सूखा और वै० छेहा,-ही;-लागब,-मारब,-लगाइब; सं०छिद् । खैंचब दे॰ खहूँचब; इसी प्रकार दे॰खहूँतड़-,खहचड़ निकम्माः भा० खु-पन,-ई । खूहा सं० पुं० बुरी बात, श्रपराध, तुहमत;-लगाइब, (खेंतड़, खेंचड़)। खेका सं० पुं० भोजनः वै० खय-;-करव (भोजन -पारब,-लागब; स्त्री०-ही,-उड़ाइब; प्र० हूही। बनाना),-होब, भोजन तैयार होना; सं० खाद। खेइब कि॰ स॰ खेना, चलाना; प्रयोग में लाना: मु० निभाना; प्रे०-वाइब,-उब; भा०-वाई; क० खैकार वि० नष्ट, नष्टमाय:-करब,-होबै: सं० चय + -वैया, खेनेवाला, वै०-वइत्रा,-या। खैर सं० स्त्री० कुशल; वै०-रि, खद्दर,-रि; श्रर० ख़ैर; खेकसी सं॰ स्त्री॰ एक जङ्गली फल जिसका साग बनता है; पुं०-सा; वै० ख-। 'कतथा' के अर्थ में इस शब्द का रूप 'खबर' खेखार सं पुं मूँ इ से निकला हुआ लबाब, -थूक; क्रि॰-ब, जोर से थूकने या गला साफ करने खैरावि० पुं०कत्थई या भूरे रंगका; स्त्री०-री; की भावाज करना; पहेली-"बनमाँ बुदवा खेखारै" वै०-य-। खैराति दे० खइ-। -कुल्हाड़ा। खेढ़ा सं० पुं० कठिन स्थिति; बेढंगा काम। खोंखर वि॰ पुं॰ भीतर से पोला; प्र॰-रू; स्त्री॰ 🕆 खेढी सं० स्त्री० पशुत्रों के बच्चे पैदा होने पर योनि -रि; दे० भोंभर; यह शब्द प्रायः श्राभूषणों के लिए से निकली हुई मांस और खुन की थैली;-गिरब, मयुक्त होता है। -गिराइब; सी० इ० ल० भर । खोंङिल-बाङिल वि॰ टूटा-फूटा, जैसा-तैसा; दे॰ खेत सं० पुं ० खेत; करव, (चंद्रमा) निकलना (ग्रॅंजोरी; खोङ । जुन्हैया खेत किहिस); किं - तित्राइब, मानना, खोंचब क्रि॰ स॰ खोंच देना, हाथ या दूसरी चीज लिहाज करना;-बारी; भा०-ती, खेती-बारी;-तिहर, से खोद देना; श्रांख में मार देना; प्रे०-वाहब,

-चाइब,-उब; कहा० काना होय खोंचि जाय।

खोंचा सं ९ पुं रस्सी का बुना हुआ थैला जो फला

तोड़ने के काम में आता है; स्त्री०-ची।

खोंची सं स्त्री नाज, साग भाजी त्रादि में से निकालकर लिया हुआ टैक्स;-काइब,-लेब। खोंड वि॰ पुं॰ कम, खंडित;-करब,-होब; यह प्राय: श्राय, इनाम श्रादि के लिए श्राता है। सं० खंड ? खोंढर सं० पुं० पोल, खाली स्थान;-करब,-रहब, खोंदा वि॰ पुं॰ जिसका एक या दो दाँत हूट गया हो; स्त्री०-डी, ग्रा०-डे,-डई, ऊ; बच्चे खेल में कहते हैं-''खोंढा दाँत विजीली क विया, वह माँ हगै सियारे क घिया।" खोंपी सं० स्त्री॰ कलम (हजामत की);-कड़ाइब, -कादब, कलम कटाना, काटना; पुं०-पा (हास्या-त्मक); हल के लोहेवाले फल के नीचे लगनेवाली जकड़ी जिसकी गावदुम शक्त भी पुरान ठाट के हजामत के कलम की भाँति होती है। खोंस-खाँस सं० एं० इघर-उघर; व्यर्थ की बातें; -करब,-लगाइब। खोंसब कि॰ स॰ बाहर से लगा देना, जोर से लगाना; मु॰ (शिकायत) कर देना; प्रे॰-वाइब, -साइब, उब। खोद्या सं० पुं ० खोया; वै०-वा। खोइ सं० स्त्री० बादत, बुरी बादत; वै०-य, खूइ। खोडब क्रि॰ स॰ खोना, मिटा देना; प्रे॰-वाइब, -उब; वै०-उब; मु० खोय जाब, विधवा हो जाना; (पति के बिना) गुम हो जाना; सं० चया खोका सं० पुं० लकड़ी का खुला बब्बा; वै० -खा। खोक्खा वि॰ खाली; प्र०-क्खे, वै॰ खु-। खोड़ सं० पुं कपड़े का वह भाग जो काँटा, कील श्रादि लगने से फट गया हो;-लागब; वै० खोंग; वि०-ङिल। खोज सं० स्त्री० तलाश;-करब,-होब,-पाइब; क्रि० -ब, वि०-जी, छानबीन करनेवाला,उत्सुक: वै० -जि। खोजब कि॰ स॰ तलाश करना; खोजना; प्रे॰ -जाइब,-उब,-जवाइब,-उब। खोजवार सं०पुं ०खोजनेवालाः वै०-जारः स्त्री०-रि। खोजा सं० पुं ० पुरुष जिसके मूँछ दाड़ी न निकलती होः वै०-मा। खोजाई सं० स्त्री० खोज करते रहने की कार्रवाई. पद्धति श्रादिः प्रे०-वाईः वै० ख्व-। खोजासि सं० स्त्री० खोज करने की ऋत्यधिक या श्रवुचित इच्छा;-लागव; 'श्रासि' लगाकर श्रति-शयोक्ति अथवा अनीचित्य का प्रदर्शन होता है. जैसे बकवासि। खोजी वि॰ खोज का शौकीन। खोभर संव्युं बीच का भाग जिसमें खोखलापन हो, सहब, होब वैक को । स्रोमा दे०-जा

खोट वि॰पुं॰ शरारती, तंग करनेवाला; तुल • छोट कुमार खोट श्रति ";भा०-पन, टाई; स्त्री०-टि। खोता सं० पं० घोसला:-बनइब । खोद्-खाद सं० पुं० थोड़ा सा काम, खेती का कुछ प्रारंभिक काम; करव, होब; क्रि०-ब-ब, खोद-खाद करना, खोदना-खादना; सं० खन् । खोदब कि॰ स॰ खोदनाः प्रे०-दाइब,-दवाइब,-उबः खनब-,कुछ करना, खेती का कुछ काम करना। खोभार सं० पुं० विकट स्थान, संकट, खतरे की जगह; वै॰ ख-;-मँ, विपत्ति में (पड्ना, रहना)। खोय सं० खी० त्रादत, बुरी त्रादत; दे०-इ। खोराँट वि॰ घाघ, पक्का; प्र०-रॉट। खोरा सं० पुं० कटोरा, गिलास; पूरा शब्द 'ब्राब-खोरा' पानी-पीने का बतन हैं; फा़ ज़र्दन, पीना, खानाः पीने या खाने का वर्तन। खोराक सं०स्त्री० खुराक; एक व्यक्ति का भोजन; वै० खु-; फा॰खूराक; वि॰-की, खूब ऋधिक खानेवाला। खोरि सं० स्त्री० गली;-खोरि, गली-गली। खोरिश्रा सं० स्नी० कटोरी; वै०-या। खोल सं० स्नी० मोटी दुहरी चादर (त्र्रोड्ने के लिए) जिसके चारों श्रोर मगजी (दे०) लगी होती हैं: वै०-लि:-ग्रोडब: फा० ख़ोल। खोलब क्रि॰ स॰ खोलनाः प्रे॰-लाइब-वाइब,-उब। खोत्तराई सं० स्त्री० छितका; व्यं०-खात्त;-निकारब; दे० खलरा,-राई; क्रि०-रव,-राइब, मुँह से खिलका निकाल-निकालकर खाना। खोवा सं० पुं० खोया; वै०-था। खोह सं पुं निर्जन स्थान; दूर की जगह; फ़ा॰ कोह ? प्र०-हे, उ० खोहे में, बड़ी दूर और सुन-सान जगह। खौकव कि॰ अ॰ जोर से बोलना, डाँटना; प्र॰ -्किञ्चाब,-इब; वै० घौ-। खौखित्राव कि॰ स॰ डॉटना; ध्व॰ खौ खौ करनाः प्र०-स्राइव । खौफ सं० पुं० डर, भय;-खाब,-लागब,-करब,-होब; वै॰ खडफ; फा॰ ख़ौफ़। खौफिश्रा सं० पुं० गुप्तचर,-पुलीस, पुलीस का एक गुप्त विभाग या उसका सदस्य; दे॰ खु-; वि॰ गुप्त; वै॰ खो-;फा॰ खुफ्रियः। खौर सं० पुं० राख जो मत्थे में लगाई जाती है। खौरहा वि॰ पुं॰ जिसे (विशेषत: कुत्ते को) खुजली हुई हो; स्त्री०-हो; दे० खउरा; क्रि० खौराब, वै० खउरहा; मु॰ दरिद्र । खौरा दे० खउरा। खौलब कि॰ अ॰ खौलना; प्रे॰ लाइब,-वाइब,-उब; मु॰ गर्म पहना, रुष्ट होना, लोहू-,ताव आना, क्रोध होना; वै० खड-। खौहिट दे० खउहिट। खौहार सं व प् मंभट, मगडा, म परव, न्यर्थ के ममट में पढ़ जाना; वै॰ खउँ-।

गंगा सं० स्त्री० गंगाजी;-उठाइब, गंगा की शपथ खाना;-जाने, गोरैया, शपथ, सं०।

गंगबरार संब्धुं वह भूमि जो नदी के पाट के कारण जोत में न बासके।

गेंछ।ई सं० स्त्री० गाँछने (दे० गाँछन) की किया, संदरता या मजदूरी; गाँछने की मिहनत; प्रे० -वाईं।

गंज सं० पुं ० हेर;-लागब,-करब; कि० गाँजब (दे०)

प्रे॰ गँजाइब; फ्रा॰ गंज।

गँजव कि॰ श्र॰ एकत्र होना, बहुत होना, श्रिषक (धन, सामश्री) होना; प्रे॰ गाँजव, गँजाइब, -वाइब, एकत्र कराना, रखवाना; फ्रा॰ गंज, देर । गँजवाइब कि॰ स॰ इकट्टा करना करना, वै॰-उब । गँजहुँड़ सं॰ पु॰ बड़ा बर्तन; बड़ा पेट; गज (हाथी) + हंड (हंडी या हंडा = बतन), हाथी का बर्तन; वै॰ गज-,यह शब्द प्राय: पेटू या बहुत खानेवाचे के लिए मयुक्त होता है। -भरव, (पेटू का) पेट भरना; 'हाँड़ी' (दे॰) या हंडा जिसमें चीजें 'गाँजी' या एकत्र रखी जायँ।

गॅजहा वि॰ पुं॰ गाँजा पीनेवाला; स्त्री०-ही,

गाँजावाला,-ली, दे० गाँजा।

गॅंज[इव कि॰ स॰ एकन्न कराना, ढेर करके रखवाना, भर देना, ग्रमिक कर देना, प्रे०-वाइव,-उब।

गँजाई सं० स्त्री० गाँजने की किया, मज़रूरी अयवा पद्धति; प्रे०-वाई, वै० गँजानि (केवल पद्धति या विधि के अर्थ में)।

गँजासि सं० स्त्रो० गाँजने की बड़ी इच्छा,-लागब, -होब; कियाओं में 'स्रासि' लगाकर इच्छा या

उत्कंठा-सूचक संज्ञाएँ बनती हैं।

गँजित्रा सं० स्त्री॰ कमर में जपेटकर या लटकाकर रुपया-पैसा रखने की बुनी हुई थेजी, वै॰-या, ('गाँजव') से जिसमें एकत्र कुछ 'गांजा' या रखा

जाय)।

गंजा वि॰पं॰ जिसकी खोपड़ी पर बाख न हों।
गंजी सं॰ स्त्री॰ शकरकंद; यह दो प्रकार का होता
है, बाल खोर सफेद; व्यं॰ मु॰ कुछ नहीं, केवल
लिंग (क्योंकि इसकी शकल लिंग से मिलती है);
-निकोलव, व्यर्थ का काम करना, कुछ न करना।
-फराक, बनियान; प्राय: बनियान को "गंजी" ही
कहते हैं, पर शौकीन नवयुवक-फराक (खं॰
फाक?) कभी-कभी कहा करते हैं।

गँजेड़ी वि॰ पुं॰ गाँजा का शौकीन, गाँजा के नशे में मस्त, गाँजा का ब्रादी; इसी तरह 'माँग' से

'भॅगेड़ी' बनता है। वै०-री।

गॅंजै आ वि० पुं० गॉंजनेवाला; प्रे०-वैश्वा, वै० -बा गंठा सं० पुं० प्याज़ का मोटा बड़ा दाना; स्त्री० -ठी; यक-पियाजि, बिना पत्ते का प्याज ।

गैंठि आब कि॰ स्र॰ गांठ पड़ जाना; सं॰ ग्रंथि। गैंठी वि॰ स्त्री॰ जैंची, ठीक से तैयार की गई (बारात, बात, महफ़िज़ स्नादि); वै॰ गँ-,पुं॰-ठा। गैंठील वि॰ पुं॰ गांठवाला, पुष्ट; हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ;

ुञ्जोटा पर चुस्त (ब्यक्ति); स्त्री०-लि; वै-ला। गॅठुली सं० स्त्री० फल की गुठली;-परब, गुठली पड़ जाना; वै० गे-, ग-; क्रि०-लिब्राब,-याब,

गुठली पड़ना ।

गँठैत्रा सं॰ पुं॰ गांठनेवाला, ले लेनेवाला; प्रे॰ -ठवैया, वै॰-या,-वहन्त्रा,-या, गँ-।

गँठौनी सं॰ स्त्री॰ गांठ लगाने या गांठने की मज़-दूरी; कम बोला जाता है।

गंड सं॰ पुं॰ गाँड; प्रायः गाली में ही प्रयुक्त, उ॰

दुत तोरे-में।

गंडा सं॰ पुं॰ (पाय: हन्मान या भैरव का) प्रसाद स्त्ररूप संगीन घागा जिसे भक्त लोग पहनते हैं। चार की संख्या को भी गंडा कहते हैं; उ॰ यक-(चार) पहसा, दुइ-(ग्राठ)।

गंडू वि॰ पुं॰ गांडू; यह शब्द यों भी नीच जातियों द्वारा एक दूसरे को फटकारने या डॉटने के लिए प्रयुक्त होता है; उ॰ दु (या दू)-,दुत गाँडू।

गॅड्रुआ वि॰ पुं॰ गाँड मारने या मरानेवाला, अप्राकृतिक व्यभिचार करने और करानेवाला; वै॰ -हा,-वा; क्रि॰-व, अपनी बात से विचल जाना; साथ न देना।

गेंडुहा वि॰ पुं॰ शायद यह ''गेंडुआ'' का प्र॰ या ए॰ रूप है जो फटकारने के ही लिए आता है;

स्री० ही।

गंदा वि॰ पुं॰ मैला, श्रापित्र; खी॰-दी; वै॰-ला, -ली; फ्रा॰ गंद: ।

र्गंध सं० स्त्री० दुर्गंध, महक;-ग्राहब,-देब; वै० गन्द,-न्हि ।

गंधात्र कि॰ श्र॰ बदबू करना; वै॰-न्हाब; सं॰गंध। गंधि सं॰ स्त्री॰ बदबू,-आइब,-देब; वै॰-न्हि; सु-,

्रजुशबू, दुर-, बहुत बदबू। गॅसनहर सं० पुं० गाँसनेवाला, डाँटनेवाला; की०-रि।

गँसना सं॰ पुं॰ गाँसनेवाला, यह शब्द यों तो व्याकृरण-सिद्ध है पर बहुत कम प्रयुक्त होता है। स्मीव-नी।

गॅसिनि सं रची० सिकुड्ने या कसने की किया, "गसब्" से, जैसे "फॅसिनि" (फॅसब से)।

गसब कि॰ अ॰ गैंस जाना, प्रे॰ गाँ; साइब-सनाइब-(दे॰)। गॅसाइब कि॰ स॰ डॅंटवाना, ''गाँसब" (दे॰) का प्रे॰-चै॰-उब, प्रे॰-सवाइब,-उब।

गइत्रा सं० स्त्री० गऊ, गाय;-राखब,-दुहब,-माता; दे० गऊ।

गइबुद्धा वि॰ पुं॰ स्रावारा, जिसके घर-बार का पता न हो: फ्रा॰ गायब।

गइर वि॰ पुं॰ भ्रन्य, श्रपरिचित, बाहरी; वै॰ गयर; फा॰ गैर;-करब, संतोष करना, तितीचा करना, सहना।

गई वि॰ स्त्री॰ बीती,-गुजरी, पुरानी;-बाति, पुरानी बात ।

गर्डेंखा सं ॰ पुं ॰ ताक; दे ॰ ताख; सं ॰ गवाच, क्योंकि प्राचीन काल में ये ताक गौ के नेत्रों के आकार के बनते थे।

गडँगीर वि॰ दुं॰ वालाक; जो अपनी 'गौं' पर न चूके; गर्ड (दे॰ गौं +गीर (फ्रा॰) पकड़ने वाला, वै॰ गौं-, गर्व-।

गर्जेंछा सं० पुं० नई शाखाः गाँछाः-फूटब,-फोरबः बँ॰ गाछ (वृत्त)ः स्त्री ॰-छीः वै० गाँछा ।

गाउँज सं० पुं० गूँज; धूआं श्रादि की घूमती हुई लहर; पद-, पाजामे का वह नाम जो पुराने देहा- तियों ने इसे बड़े फूइड़पन के साथ दिया है—-अर्थ "जिसमें 'पाद' गूँजे (बाहर न निकल सके); कि० - व।

गडँजब कि॰ अ॰ गूँजना, हर्षित होना; मनेंनन-, भीतर ही भोतर प्रसब होना, फूला न समाना; प्रे॰-जाइब,-उब।

गडव्यारासों वि॰ बहुत ही सोधा; गऊ की भाँति; गऊ + रासि (प्रकार) सं॰।

गाउत्राई सं क्त्री अफगाह, जनस्व, अनिश्चित बात; फ्रा॰ गुफ़्तन (कहना);-करब,-होब।

गडकसी सं रत्री० गोवध; फा० गाव + कुशी; वै०-व-; फा० कुश्तन (सारना)।

गडवाती वि॰ गड की हत्या करनेवाला; सं॰ गो + घात + इन ।

गउचर सं पुं • गायों के चरने के जिए रखा भूमि; वै॰ गो-; सं • गोचर; इस नाम का एक स्थान बदरीनाथ के पास है।

गउदान सं० पुं ० गोदान,-देब-करब,-होब; सं०। गउधुरिया सं०स्त्री० गोधुली; सं०।

गडमाता सं॰ स्त्रो॰ गोमाता; सं॰; बै॰ गव-।

मंडर संव्युं करकीब, पेच;-करब,-बगाइब; विव-री, चतुर्-गार, कुत्र न कुत्र राह;-होब; फ्रांव ग्रीर

गर्डरा सं॰ स्त्री॰ गौरी,-पार्वतो, वार्वती बी;-माता; सं॰ गौर; वै॰-री, तुल॰ ।

गर्डहत्या सं श्लो । गऊ के मारने का काम, पाप आदि: करवे, दोव, जागव; सं शोहत्या।

गऊ सं क्लो॰ गायः वि॰सीधा-संन्या,-मनदेः कसम, गाय की शवथः,-माता,-बरामन,गो बादाया,-गोहारि। गगरा सं॰ पु ॰ लोहे, ताँबे ग्रादि धातुत्रों का घड़ा; स्त्री॰-री, मिटी का घडा ।

गच सं॰ पुं॰ चूने की जुड़ाई: फा॰ गच, चूना। गचकब कि॰ स॰ आराम से खाना, बेकारी में बैठे-बैठे खाते रहना; प्र०-काइब, ध्व० 'गचक' (भोजन के पेट में गिरने की आवाज) से; व्यं॰ हज़म कर खेना, चुरा खेना, गर्भधारण करना, सहवास में पूरा खिंग भीतर कर खेना।

गचकका संबंध पुँ० निर्द्वेन्द्र भोजन,-मारब, ख्व खाना, ध्व०, प्र०-चागच;-च्च (क्रि० वि०),

गंचन कि॰ ग्र॰ (कौड़ी या श्रोंड़े का) ढाही (दे॰) के या दूसरे श्रोंड़े (दे॰) के पास पहुँच जाना, स॰ -चाइन,-उन, पास ।

गचर नाचर कि॰ वि॰ जल्दी-जल्दी और अधिक (खा जाना); कि॰ राइब; ध्व॰; प्र॰ घ-।

गचाका दे० गचक्का, बै०-क,-क से,-घें, दे० कचाक, ध्व० 'गच' ।

गचागच क्रि॰ वि॰ जल्दी-जल्दी श्रौर खुब (भोजन या सहवास); प्र०-च्च।

गञ्जाब किंश्चिश्व गाँछा फोड़ना, गँछाना; वै० गँ-; वँ० गाछ (पेड़); वि०-न, नई पत्तियों तथा डालोंवाला; दे० गलछा।

गज सं० पु॰ कपड़ा या भूमि की एक नाप; ३ फीट; मु॰-करब, नियंत्रित कर जेना, सीघा कर देना (क्योंकि गज़ सीघा होता है), हरा देना; हाथी; फा॰ गज़ (प्रथम अर्थ में); सं॰ गज (अंतिम अर्थ में)।

गजरदम्म सं० पुं० बड़ा सबेरा, मातःकालः;-मी, बड़े सबेरे, सुर्योदय के बहुत पूर्व ।

गजर-बजर सें॰ वि॰ एक में मिला हुआ; ऋरपण्ट; -करब,-होब।

गजरा सं॰ पुं॰ फूजों की माला; बड़े-बड़े फूजों का हार:-डारब,-पहिरब,-पहिराइब ।

गजरिहा वि॰पु ॰ गाजर वाला (खेद, वर्तन भादि); स्त्री॰-ही।

गजल सं• पुं० घंटा, घंटे की आवाज; प्रेम की कविता, फारसी या उद्दे का एक छंद; अर॰ गृजल (पोक्नेवाले अर्थो में); अर॰ में इसका वास्तविक अर्थ है "स्त्री॰ से वार्तालाप = प्रेम की बात"।

गजक सं॰ पु॰ एक मिठाई।

गजट सं े पुं े विज्ञापन पत्र; -करब, कराइब, प्रकाशित करना या कराना, होब; ग्रं गज्र ।

गजब सं० पुं ॰ म्राश्चर्यजनक स्थितिः भयानक काम, करव, होव, गुजरब, गुजारबः श्चर ॰ गज़बः कोषः वि॰ मद्भुत ।

गजबाँक सं पुं वह बढ़ा बाँक या अंकुश को पीजवान रखता है। सं गज न बंक; दे बांक। गजी सं स्त्री पूर्व प्रकार का कवड़ा: मजुदूत कपड़ा;शा॰ 'गज' से (हाथी के चमड़े जैसा मोटा या मजबूत)।

गजुत्रा दे० गेजुत्रा।

गड़िसा सं० पुं० सुख, आनंद; मारब, आनंद करना, ऐश करना; शा० (गज = हाथी की तरह पानी में आनंद से) दूबा रहना, खाने पीने में दूबा या मस्त रहना; दूध या घी की अधिकता या धार से उसमें जब 'बुल्ले' (दे० बुल्ला) उठते हैं तो उन्हें भी 'गठका छूटव' कहते हैं; वै०-क्का, ज्जा (दूसरे अर्थ में)।

गिर्मिन वि॰ पुंर्ण्यास पास (बोया या उगा हुआ); इसका विपरीत शब्द 'विड्र' (दे०) है; कि०

-नाव।

गभूभा दे० गण्मा।

गर्ट्ड सं क्त्री॰ गला; गर्दन; लै, गले तक, -द्वाइब, जबरदस्ती करना, मार डालना; लगाइब, गले मदना; वै॰मँ ; बैठब, गला बैठ जाना, चलब, गाने में गला अच्छा चलना। (लै॰ गटर, ड॰ गल्पन)।

गटकब कि॰ स॰ जल्दी खाया निगल जाना, श्रिधिक खाना; प्रे॰-काइब,-कवाइब,-उब; सा॰

-वाई।

गटकौद्यति सं० स्त्री० गटकने की बादत, उसही पद्धति या निरंतरता; वै०-कउन्नति, नति ।

गटकंका सं॰ पुं॰ एक बार में या फट खा जाने का क्रम,-सारब; 'गटक' का प्र॰ रूप; बै॰-क्क। गट्ट-गट्ट क्रि॰ वि॰ बड़े-बड़े कौर करके जल्दी-जल्दी (खाना), प्र॰ गटा-गट, -गट; बै॰-ट।

गृहा सं ॰ पुं॰ एक मिठाई जिसमें चीनी के गोल-गोल दुकड़े कारे जाते हैं; 'गिर्टी' (दे॰) से संबद्ध; स्त्री॰-हो, लै॰ गटा (बूँद्)।

गट्टर सं ू पुं वड़ी गठरी; स्त्री गठरी; ब्यं पुं

-ठराः; कि ० गठरित्राइब,-ग्राब,-उब ।

गट्ठा सं ॰ पुं॰ बड़े-बड़े दुकड़े, कई दुकड़े एक में बँधे; गाँठि (दे॰) से संबद्ध; क्रि॰-ब, ऐंठकर दुकड़े बन जाना या (प्याज के) गट्ठे पड़ना; पिया-जिक-,प्याज की एक गाँठ; स्त्री॰-ट्टी।

गठिन सं ्स्त्री वनावट, बनावट की मज़बूती,

शरीर या चेहरे की गठन; सं० गठ।

गठव कि॰ अ॰ ठीक होना, संगठित हो जाना; प्रे॰ गाठव, गठाइव,-उब, गठवाइब,-उब, वै॰ गँ-; सं॰ गठ्।

गठरी सं की० पोटजी, बोक् बान्हब, करब, -होब; कि०-रिआहब, गठरी को तरह बाँच बेना; सं• गठ्, ट्यं॰ पुं०-रा, बढ़ा गहर, बेढङ्गा सा बँघा गहर।

गठा वि॰ पु॰ संगठित, चुस्त, ठीक, अच्छे प्रबंध-बाता (घर, परिवार आदि); स्त्री॰-ठी; वै॰

गठाइच कि॰ स॰ गाँठ लगवाना, ठीक करवाना;

मु॰ प्रसंग कराना; बै॰ गँ-,-उब; प्रे॰-ठवाइब, -उब; भा॰ गठाई, गाँठने की मज़दूरी, रीति श्रादि।

गठानि सं० स्त्री० गाँठ, गठान; परब, न्होब। गठारि वि० स्त्री० गाँठवाली; पु०-र; वै० गँ-; दे० गॅठिहा, न्ही; यह शब्द बहुत कम प्रयुक्त होता है।

ग्ठित्र्या सं् ऋी० वायुविकार का रोग; गँठित्रा;

वै०-या, गँ-;-होब; सं० ब्रन्थि (गाँठ)।

गठित्र्याइव कि० स० गाँठ लगाना, बाँघना, बाँघना, बच्छी तरह रखना; मु० (बात) याद रखना, न भूलना; वै० गँ-, उब; सं० गठ्; प्रे०-वाइव। गठिवन्हन स० पुं० गाँठ बाँघने की किया, पद्धति (जो व्याह के बाद भी अनेक अवसरों पर होती है जिसमें पति-परनी एकत्र बैठकर भाग जेते हैं); व्याह; करव, होव; सं० बन्धिबंधन, वै० मैं—।

गठिवाइब कि॰ स॰ गाँठ या गठरी बाँधने में सहायता करना; वै॰-उब, गँ-;सं॰ यंथि। गठिहा वि॰ पुं॰ गाँठवाला, मन में द्वेष या ईब्यां रखनेवाला, चुप्पा; स्त्री॰-ही, सं॰ ग्रंथि + हा; वै॰

गड़कब कि॰ अ॰ डाँटना, चिल्लाना, शोर मचाना; पे॰-काइब,-उब, धमकाना।

गड़गड़ा सं० पुं० हुन्का (क्योंकि इसमें 'गड़गड़' की ब्रावाज ब्राती है); ध्व०; स्त्री०-डी।

गड़गड़ाब कि॰ अ॰ गड़गड़ की आवाज़ होना या देना: प्रे॰-इब,-उब,-वाइब,-उब; अर॰ ग्रग्रा (गजे में से कुल्ला करने का पानी, दवा आदि)।

गड़ड़ सं ् पुं ॰ गड़ड़्या गरर की आवाज; ध्व ॰;

-गड्ड होब,-करब; वै० म० घ-,घर-।

गड़तरा संर्ं पुं॰ कपड़े का दुकड़ा जो छोटे बच्चों की गाँड के नीचे रखा जाता है; वै॰-ड़ि-, गँ-; गाँड़ि + तर (नीचे)।

गड़पब कि॰ स॰ खा जाना; चुरा लेना, बेईमानी से ले लेना; प्रे॰-पाइब,-उब,-वाइब,-उब।

गड़प्प सं० पुं० डूबने से अधिक पानी; गहराई; -होब, गहरा होना; सु०-करब, हज़म कर जेना, न देना; कि०-ब; ध्व०।

गड़व कि॰ ग्र॰ गड़ना, गड़ जाना, दर्द करना (पेट या श्रांख का); प्रे॰-डाइव,-डनाइव।

गड़ब जई सं की श्वात काटने की आदत; करब, उत्तर या पत्तर जाना, मुकर जाना; गढ़ (गाँड) + बाज़ी, गाँडूपन अर्थात मदं की भाँति न व्यव-हार करना या होना।

गड़बड़ वि॰ पु॰ खराब, रददी, अध्यवस्थित, स्त्रो॰-डि; कि॰ डाब, खराब हो जाना' प्र॰-डु, -डु,-दी।

गड़बड़ा सं० पुं० जमीन में खोदा हुआ। गद्दा

\$

जिसमें कुत्र चीजें-फल ग्रादि-रखी जायँ; -खनव।

गड़बड़ाब कि॰ ग्र॰ खराब हो जाना, प्रे॰-इब, -उब।

गड़बड़ी सं० स्त्री० खराबी;-करब,-होब,-देखब, -पाइब,-रहब।

गड़ मरई सं० स्त्री० अप्राकृतिक व्यभिचार; वै० -राई:-रवा, ऐसा व्यभिचार करनेवाला।

गड़म्म वि॰ गायब, लापता;-करब-,होब; प्र॰

36-1

गड़रॅ-बड़र वि॰ गड़बड़,-होब,-करब; वै॰ ख-,झ-। गड़रा सं॰ पुं॰ एक बास जिसकी जड़ बहुत मज़-बृत होती है, खस का एक प्रकार जो पानी से दूर भी होता है; वै॰ गँ-।

गड़रिद्या संे पुं० भेड़ चरानेया पालनेवाला; वें० -या,-ड़े-,गॅं-; कहा०-क गोजी,-क लाठी, जो छोटा ही होता जाय। स्त्री०-रिनि,-डेरिनि।

गड़ल्लारि सं० स्त्री० एक चिहिया जो अपनी दुम बार-बार ऊपर नीचे किया करती हैं; गड़ (गाड़ = दुम) +(उ) रुउरि (उलरब दे०); बै०-ड्-,गँड़-; मु॰ जो ब्यक्ति एक स्थान पर देर तक न रहे; आवारा गद्दै, परिवर्तनशील।

गड़वा सं० पुं० पानी देने का शानदार बर्तन, इत्थेदार श्रीर टोटीदार लोटा; वै० गेंबु -,-ग्रा; स्त्री०-ई, गॅं-।

गड़वाइब कि॰स॰ गड़वा देना; चै॰-उब,-डाइब; भा॰-ई।

गड़सा सं॰ पुं॰ गँड़ासा, एक लोहे का खौजार जिससे चारा काटते हैं; बै॰-ड़ास, ड़ासा, गें-;स्त्री॰ -सी,-ड़ासी।

गड़हा सं॰ पुं॰ गड्ढा; खी॰-ही, छोटी तखैया; मु॰ पेट,-भरब, पेट पाजना, खाना;-गुड़हा,-सड़हा, -ही-गुड़हा।

गड़हित्रा सं० खी० गड़ही; वै०-या।

गड़ाइव क्रि॰ स॰ गड़वाना; प्रे॰-ड़वाइव,-उब । गड़ाक सं॰ पुं॰ गिरने की ब्रावाज़;-से, जोर से; दे॰-डाका ।

गड़ाका सं० पुं० गहरे में गिरने की श्रावाजः होबः, वै०-कः,-मः,-कंसें,-चें, प०-डक्काः,-मारव।

गड़ाल सं० पुं॰ एक कंद्र जिसकी तरकारी होती है। गड़ास सं० पुं॰ चारा काटने का एक लोहे का श्रीज़ार; स्त्रीं॰-सी; वैं॰-सा, गैं-।

गड़ाही सं० स्त्री० बड़े गड़र्वे की स्थिति; खाई; ऊँची-नीची भूमि; मारब, खोदकर चारों बोर से खाई बना देना; जगाइब।

गोड़ि आइव कि॰ स॰ गड़ा जेना, मूँद जेना (ग्रांख), दुद के मारे न खोजना; वै॰ डाइव,-उब।

गड़िश्राम कि॰ अ॰ बात बदल देना, अपनी बात काट देना, पीछे हटना; वै॰-दु-,गँ-,-याब; गाँडि (दे॰) से। गड़िबजई सं॰ स्त्री॰ किसी की बात न मानने की बादत, बपनी ही बात बदल देने की प्रवृत्ति; -करब; बै॰ गॅं-,गाँ-; गाँड़ि + बाजी, नामदीं की ब्रादत।

गड़िलका संव पुंव अपनी ही बात पर दटे रहने का हठ; पादब, करब; विवन्त्ल; वैवन्क्हें, गँ; शायद ''अड़िल्ल'' के वैव रूप से भाव संव। गड़िहा विव पुंव गडु वा; स्त्रीवन्ही; दु-, दुतकारने या शरमवाने के लिए वाक्यांश; वेव-डु-,गँ-।

या शरमवान के लिए वाक्याश; वण्डुं, जान गड़ ख्राई संश्रहीश्याडुं ख्रा होने का भाव; ऐसी ख्रादत; करब, कराइब; देश्चा; वेश्गॅ-।

गडु आब कि॰ अ॰ दे॰-डि; प्रे॰-वाइब; वै॰ गँ-। गडु घरा वि॰ पुं॰ बेशरम; स्त्री॰-री; गडु + उघरा, जिसकी गाँड उघार (खुली) हो; वै॰-गँ।

गड़र सं० पुं० गरुड़जी; विष्णु का वाहन; देवता, -महराज; सं० गरुड ।

गड़ त्लिरि सं० स्त्री० एक श्रोटी चिहिया जो अपनी दुम उलारा करती हैं। सु० जल्दी-जल्दी बदल जानेवाला व्यक्तिः; भा०-एलरई, परिवर्तन-शीलता, अनावश्यक रूप से बात या स्थान बदल देने की आदतः; गाँडि + उलारबः वै० गँ-।

गड़ु ली सं॰ स्त्री॰ कपड़े या रस्सी की गोल टिकरी जिसे स्त्रियाँ घड़ों के नीचे अपने सिर पर रखती हैं, घड़ों के नीचे या भूमि पर भी रखा जाता है; वै॰ गे-, गँ।

गड़ वा वि० पुं० दे०-त्रा; वै० गॅ-; भा०-ग्रई, -वई,-पन; कि०-वाब:सं० दे० गड़का।

गड़ वि० पुं० वजनी, भारी-;धरब,-पाइब, प्रभाव पडेना; प०-दू, क्रि० डुआब,-दु-,-हुँ:वै०-हूँ; सं० गुरु।

गढ़ सं० पुं० किला, दुर्ग; शक्ति का स्थान, केंद्र;
-महोबा, महोबा का दुर्ग (आल्हा में प्रसिद्ध),
माँडी-,मांडू का किला (जो मध्यभारत में है) नहाँ
आल्हा ऊदल भेस बदल कर गये थे।

गढ़िन सं० स्त्री० बनावट (चेहरे या शरीर की); गढ़ने की क्रिया।

गढ़ब कि॰ स॰ गढ़ना, लकड़ी या धातु की वस्तु बनाना; सु॰ पीटना, खूब मारना; कठोली-,बातें बनाना, (बच्चों की) व्यर्थ बातें करना; प्रे॰-दाइब, -उब,-वाइब,-उब (ज़ेवर बनवाना)।

गढ़वाई सं० स्त्री० गढ़ने की मज़दूरी, मिहनत

गढ़ाई संबस्त्री॰ गढ़ने की किया, मज़दूरी, सुंदरता ब्रादि; सु॰ मार, पिटाई; गाढ़ापन, बदमाशी, रहस्य न बताने की ब्रादत; दे॰ गाढ़ ।

गढ़ानि सं० स्त्री॰ गढ़ने की मिहनत;-होब,

गढ़ी सं • स्त्री • छोटा सा गढ़; (श्रयोध्या की) हतू-मान गड़ी जिसमें प्रसिद्ध मूर्ति है श्रीर जो चारों श्रीर से किन्ने की तरह बना है। गढ त्राब कि॰ श्र॰ बोभ से दुबना, बोम अनुभव करना; वै०-हु-; प्रे०-वाइबः दे० गढ़, गरू।

गढ़ वि० वजनदार, भारी,-गँभीर,-होब;-गँभीर,

ब्रों किल; मु॰ गर्भवती, वै॰-हूं।

गढेश्रा सं े पु॰ गढ़नेवाला, बनानेवाला; व्यं॰ पीटनेवाला, मारनेवाला; वै०-या,-इइया;-वैया । गढ़ीस्त्रा वि॰ पुं॰ गढ़ा हुन्ना (ढला हुन्ना नहीं);

श्राभूषणों के लिए प्रयुक्त ।

गाए सं॰ पुं े सहायक, भेदिया;-लागब, भेद देने वाला होनाः वै० गनः सं० गरा।

गणपुत्तर सं॰ पुं॰ काल्पनिक बच्चा जो (पुरुष के) गाँड मारने से हो; वै० गाँड-,-ड़ि-पुत्र; गाँड + सं०

गतका सं • पुं • एक खेल जिसमें चमड़े से दके हुए इंडों से डाल पर मारते हैं; फरी-, फरी (दे०) मारना चौर गतका खेलना सं० गदा।

गतागम सं॰ पुं॰ तनिक ज्ञान, कुछ भी पता; होब, -रहब; गत् (गया)+श्चागम (श्चाना)=श्चाना-जाना, श्राने-जाने तक का पता; सं०; प्र० म्म, म्य, -म्मि (स्त्री०)।

गति सं स्त्री हालत, श्रंतिम स्थिति, मरने पर की स्थिति; बुरी हालत, बुढ़ापे की हालत;-होब, -करब, बुरा बर्ताव होना या करना;-तीं परब, काम

श्राना, श्रंत में काम देना; सं ।

गद्गद् वि॰ पुं॰ थोड़ा भीगा; पूरा न सुखा:-रहब, -होब: दे० गद्ध (जिससे यह शब्द संबद्ध जान पड़ता है); मु॰ प्रसन्न, स्निग्ध, भीगा (प्रेम के मारे)।

गद्र सं० पुं० बलवा;-करब, होब; श्रर० ग़द्र । गद्राब क्रि॰ अ॰ दानों से भरपूर हो जाना (खड़ी फसल का), पकने के लिए तैयार हो जाना (फल का); वि॰-रान; सु॰ गादर (दे॰) हो जाना, डर जाना, सुस्ती करना; प्रे०-वाइब,-राउब; गी० "अमवा बडरि गये महवा गदराने.. ।"

गद्ला वि॰ पुं॰ गँदला (पानी); स्त्री०-ली: बै॰ - स-।

गदहपुत्र। सं० पुं० वह बूटी जिसे त्रायुर्वेद में पुन-नैवा कहते हैं। इसका साग सुंदर होता है।

गदहरोइयाँ वि॰ पुं॰ जिसके बाल गदहे के रंग के हों (पश्च); गदहा + रोवां (बाल) दे०; सं० गर्भ + रोम ।

गदहला सं ० पुं ० मोटा या पुराना गद्दा; बै॰

गदहवासं०पुं० किसी मूर्खं के संबंध में घृ० प्रयोगः 'गदहा' का घु० रूपः स्त्री०-हिन्ना,-याः ·so करे-! क्यों गदहे ?

भहा संव्युं व गधा; स्त्री-ही; सुव्मूखं; संवगदंभ। गर्हिला सं पं ० एक कीड़ा जो मोटा सा होता है और जाड़ों की फसल में लगता है।-लागव; बै० गघइ-,-धै-। June Complete good

गदा सं • पुं • प्राचीन हथियार जो हनुमान आदि योद्धा धारण करते थे।-मारव,-उठाइब,-फेरब, -भाँजब (दे०)।

गदागह कि॰ वि॰ (घूसों के लिए) जल्दी-जल्दी एक के बाद दूसरा;-मारब,-लगाइब,-लागब; ध्व०:

वै०-द ।

गदाला सं० पुं० भारी गहा या ओड़ना: गदहला,-देला !

गदु सं० स्त्री० पेड़ों से निकला हुआ लासा, गोद श्रादि जो चिपकाने के काम श्राता है: गा-।

गदुराब क्रि॰ ग्र॰ गादुर (दे॰) की भाँति व्यवहार करना; दोनों थोर रहने की कोशिश करना जैसा पुरानी कथा में गादुर ने किया था।

गदेला सं प् ं छोटा पतला गहा; बच्चा; दूसरे

ग्रर्थ में वै॰ गेदहरा (दे॰)।

गदोरी सं० स्त्री॰ हथेची: कहा॰ जौन परिडत की पोथी म तौन परिडताइन की गदोरी में।

गद्दासं पूर्व गद्दा; स्त्री ० द्दी, राजा की कुर्सी; गदी लेब,-पाइब,-छोड़ब, राजगदी छोडना ।

गद्दी सं० स्त्री० छोटा गद्दा; राजा का श्रासन; -होब,-लेब,-देब,-छोड़ब,-पाइब; राज-, राजा को सिहासन पर बैठाने की पद्धति।

गधइला दे॰ गदहिलाः शायद मोटा होने श्रीर धीरे-धीरे चलने के कारण इस कीड़े को यह नाम मिला है; सं० गर्दम।

गन सं० पुं० मुखबिर, भेदिया; सहायक;-लागब, -राखब, सं० गरा।

गनडनी सं०स्त्री० गिनने की मज़दूरी, वै०-नौ-;सं० गणना ।

गनकव क्रि० अ० धीरे-धीरे पर बराबर शब्द करना; प्रे०-काइब, मार देना, वै०-उब; सं० गनक, ऐसा शब्द ।

गनगनाव क्रि० अ० 'गनगन' शब्द होना या करनाः ध्व०।

गनती सं० स्त्री० गणना, गिनती, इज्जत; करव, -होब वै०-मा; सं० गणना ।

गनपति सं०पुं० गर्णेश जी का एक नाम: सं० गगपतिः वै०-त,-जी।

गनब क्रि॰ स॰ गिनना; प्रे॰-नाइब,-उब; तरहुँ-, भूखा रहना; सं० गराय।

गन्ना सं• स्त्री० विवाह के लिए वर वधू की पत्री की देख-रेख;-गनाइब,-करब,-होब।

गन्ना सं० प्० ईख;-पेरब,-चुहब (दे०) चृसना, -चुहाइब,-बोइब (दे०)।

गन्होंक सं० स्त्री॰ गंधक।

गन्दकी वि० गंधक का सा; गंधकी;-रंग, ऐसा

गर्नहा उर सं० पुं० बदबूदार वस्तु; स० गंधः मुक बदनाम, घृणितः; स्त्री०-रि।

गन्हाव कि॰ त्र॰ बदबू करना; प्रे॰-न्हवाइंब,-उब; सं॰ गंध।

गन्हिया सं पुं ० एक कीड़ा जिसके छूने से बुरी गंध निकलती है; "गन्हाब" से; लागब, ऐसे कीड़े का फसल में लग जाना जिससे गेहूँ यादि खराब हो जाता है। दे० गान्ही।

गिन्हि आब कि॰ अ॰ ''गान्ही'' (हींग) लग जाना अकड़ जाना, किसी की बात न मानना।

गन्हौरा सं० पुं ० गंदी चीजः; स्त्री ८-रीः; वि० बदवः दारः वै०-न्हाउर ।

गपकन कि॰ स॰ जल्दी से खा जाना, सब खा जाना: प्रे॰ काइब,-उब।

गपाष्टक सं॰ स्त्री॰ जंबी त्रौर व्यर्थ ती बातें; -करब,-लगाइब; गप + सं॰ त्रष्टक; वि॰-की,गणी। गपो्लिया वि॰ पुं॰ गप उड़ानेवाला; सूठा।

गपोली सं॰ स्नी॰ गपः व्यर्थ की बातः व॰ -लियाः,नारबः,-उड़ाइब।

गप्प सं रती व्यर्थ की बात, सूठ बात; करब, -मारब; वें गप, वि व्पर्थ, व्यर्थ की बात करने -बाला।

गएफा सं० पुं० बड़ा कौर या निवाला; नारब, जन्दी और खूब खाना; वै० गफ़्फा, श्रं० गल्प, गफ़्फा, उ० गल्पन।

गवगव सं० पुं० जल्दी-जल्दी श्रीर व्यर्थ कहे हुए शब्द:-करव: कि॰-बाब, बकना, शोर करना । गवच्चू सं० पुं० सूर्ख: वे-इ, घप-।

गवड़व कि॰ स॰ मिला देना (जल, अन्न आदि), एक में कर देना, खराव कर देना (दूध आदि); प्रे॰-वाइब,-इवाइब,-उब।

गबद्दा सं० पुं ० (स्त्री की) मोटी योनि, जवान स्त्री की योनि; च्यं० तगड़ी युवती; स्त्री०-द्दी, दी।

गबद् वि॰ भोंदू, कुछ मुखं; सं॰ व्यक्ति जिसमें विवेक न हो; वह जिसकी बुद्धि मोटी हो; 'गबद्दा' गबद् दोनों मोटापन के बोतक हैं।

गवन सं० पुं ० खयानतः सरकारी या दूसरे का धन बेईमानी से ले लेने का अपराधः;-करवः,-होव।

गवर-गवर कि॰ वि॰ जल्दी-जल्दी श्रीर व्यर्थ (बोजने के जिए); तु॰ गप्प; प॰ गप; दे॰ गब्सा, ध्व॰, कभी-कभी खाने के जिए भी प्रयुक्त (भूखे या गरीब के जिए); खाब।

गबरू दे॰ गभड़;-जवान, खूब युवावस्था का; केवल पुरुषों के लिए प्रयुक्त। वै॰-सङ्ग,-सरू,-स्रू।

गञ्बर वि॰ पुं॰ जिसकी जीभ बहुत चलती हो; गुस्ताख, न्यर्थ की, या छोटे मुँह बड़ी बात करने-वाला; स्त्री॰-रि;-होब,-करव; भा॰-ई।

गडमा सं० पुं ० फूडी बात, छोटे मुँह बड़ी बात; -मारब; वे०-भ्भा,-ल्फा,-ल्फा; तु० गप (खूब बात) जदन (मारना); प० गप।

गृब्वे सं॰ पुं॰ बातें, लंबी-लंबी पर प्रायः सूठी बातें; यह शब्द बहुवचन के समान प्रयुक्त होता है श्रोर ''गब्भा'' का बहु॰ जान पड़ता है। क्रॉंटब मारव, उड़ाइब, तु॰ प॰ ग़प, वै॰ ब्बें।

गभक्व किं॰ स॰ कट से और श्रासानी से काट देना; मार डालना, मार देना, प्रे०-काइच,-उच। गभडू वि॰ प्रा (युवा);-जवान; दे॰ गबरू।

गभाक सं पुं े साग, केले का पेड़ श्रादि काटने की श्रावाज;-से,-दें, क्तट से (काटना); ध्व॰; प्र॰ -भाका।

गभिनाइच कि॰ स॰ गर्भवती कर देना; पे॰-नवा-इव; वै॰-उव; प्रायः हॅसी या गाली में प्रयुक्त।

गभिनाव कि॰ अ॰ गर्भवती होना, गर्भ धारण करना (पशुओं के लिए); न्यंग्य में या हँसी में स्त्रियों के लिए भी प्रयुक्त; पे॰-इब,-उब; सं॰ 'गर्भ' वि॰ ''गाभिन'' (दे॰), उससे यह क्रिया बनती है। मूत ''गभिनानि'' (गाभिन हुई)।

गभुरई सं भा० गर्वः मुँह फुला कर बोलने की प्रवृत्तिः; इस शब्द से अनुमान होता है कि "गभुर' कोई विशेषण होगा, पर ऐसा शब्द बोला नहीं जाताः; शायद पहले रहा हो;-सं० गह्नर ? तु० गब्दर।

गसुराव कि॰ थ॰ मुँह फुला कर बोलना; ऐंट के बोलना; रुष्ट होना; वै॰-आब।

गक्ष्म सं ु पुं े डूबने या पानी में गिरने का शब्द; -सें,-दें;वें े -ब्स,-ब्ब; ध्व ।

गभ्भा दे॰ गब्भा; छाँटब ।

गभ्र दे० गबरू।

गर्म सं० पुं० धीरज, शान्ति;-खाव, धीरज धरना, सहना;-करब, कुछ न करना, चुप रहना; श्रर०ग्म (शोक)।

गमक सं० स्त्री० महक;-देब; क्रि०-ब। गमकब क्रि० अ० महकना; प्रे०-काइब।

गमगमहिट सं • स्त्री • खुशबू का ताँता; महक; -मचब: 'गमक' का म • रूप।

गमछा सं० पुं० अँगोछा; प्० अ०।

गमला सं॰ पुं॰ मिट्टी का बर्तन जिसमें फूल लगाया जाता है।

गमाक संव पुंच गिरने की आवाज; प्रवन्का, ज़ोर की ग्रावाज;-घें,-सें, जोर से;-का होब, बड़ी भावाज़ होना (गिरने की); किवन्ब, उठ गोला-; ध्ववः; देव घमाक,-का।

गमागम दे॰ घमाघम ।

गमी सं की॰ शोक का श्ववसर; मृत्यु; प्र०-म्मी; सादी-, हर्ष एवं शोक के अवसर; होंब, परव; अर॰ गम।

गर्महीर वि॰ पुं० भारी, वजनवाला; गंभीर; कम बोलनेवाला; गरू-, आदरणीय, च्यं० गर्भवती; बी॰ रि; सं० गंभीर; भा०-स्हिरई; वै० गहू-, दे० गरू।

गयतल वि॰ पुं॰ बहुत पुराना, बेकार; स्त्री॰-खि; गय (गया, समाप्त) + तल (तरुला) जिसका तन्ना फट गया हो (वह जूता); वै० गै-,-हा,-ही; प्राय: ,निजीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त;-खाता, बेकार

वस्तुओं का देर।

गयबुत्रा वि॰ योंही आया हुआ; जिसका पता न हो; जिसका ठिकाना न हो; स्त्री०-बुईं, पर दोनों जिंगों में यों भी एक सा प्रयुक्त होता है। शा० ग्रर० गायब से।

गयर वि० पुं ० दूसरा, पराया, बाहरी, स्त्री०-रि; श्चर० गैर; दे० श्चनगयर ।

गयल संब्स्त्री॰ राह,गली, पायः कविता में प्रयुक्त, जहाँ यह प्रेमियों की गली के लिए या 'प्रेम-मार्ग'' के लिए खाता है। वै॰ गैल।

गयस सं० पुं० गैस, गैस की रोशनी; श्रं० गैस; वै० गैस,-जरब,-जराइब।

गया सं पुं • गयाधाम, प्रसिद्ध तीर्थः;-करव, गया जाकर पितरों का श्राद्ध ऋादि करनाः सं • ।

गर सं० पुं० गला:-काटब, (किसी वस्तु का खाने पर) गले में चिरमिराना जैसे जमीकंद आदि; -द्वाइब, जबदेस्ती करना; फा० गुलू, लै० गुल । गरक वि०डूबा, नष्ट:-करब,-होब, अर० गर्क; शायद 'गइप' भी इसी से संबद्ध है (दे०)।

गरगज वि॰ मोटा, फूला हुआ; होब, तगड़ा हो जाना; फूलि कै होब, खा पीकर मोटा होना; प्रसन्न हो जाना; फा॰ करगस, गिद्ध (जो पतला लंबा होता है पर मुद्दी खाकर मोटा बन जाता है।)

गरगराच क्रि॰ च॰ जोर से और क्रोधपूर्वक बोलना; चिक्राना; भगड़ा करना, ध्व॰ 'गरगर'; दे॰ गुरूँ, ऋर॰ गर, फा॰ गुलू (गले पर जोर देकर बोलना); ऋर॰ गरगरा, गले में कुक्की करने की दवा।

गरज सं० स्त्री० स्वार्थ, काम, श्रावश्यकता; होब, -रहब;-बावला, स्वार्थांष, श्रपने काम से पागल, स्वार्थिसिद्धि में न्यस्त; वै० गर्जि,-जि, गर्ज; वि०-जः,

गरजब क्रि॰ श्र॰ गरजनाः जोर से बोलना, गर्वं या कोघ से डाँटना, भगड़ना, पहे॰ तर गरजै उपर चमके (हुक्का)।

गर्जि दे॰ गरज।

गरजी वि॰गर्जवाला; जिसे आवश्यकता हो; अल्जिसे आवश्यकता न हो या जिसकी बहुत पृष्ठ हो, अल्गरजी क सौदा, बिना स्वार्थ का काम, वह काम जिसमें किसी की रुचि न हो; कहा॰ तीन जाति अल्गरजी, नाज धोबी दरजी; यह शब्द कम प्रयुक्त होता है, माय: "गरज्" या "गरज्ँ" बोजते हैं। अर॰ गर्ज़।

गरजू वि॰ गर्जवाला, जिसे आवश्यकता हो; वै॰

-जूँ; अर० गर्ज (स्वार्थ) से।

गरच सं॰ पुं॰ घमण्ड, वि॰-बी,-बिहा; वै॰-भ; सं॰ गर्ब:-करब:-होब।

गरभ सं० पुं० गर्भ;-रहव,-गिरब,-गिराइब,-गिर-

वाहबः, सं० गर्भः, तुल० गर्भक के अर्भक दलनः । गरभी वि० गर्ववाला, घमंडीः, वै०-बी,-बिहा, -भिहा।

गरम वि॰गर्भ, कुद्ध; करब, होब, क्रि॰-माब, न्माइब, -उब; फा॰ गर्भ।

गरमाइब क्रि॰ स॰ गर्म करना; वै॰-उब, प्रे॰-मवा-इब; फा॰ गर्मे।

गरमागरम वि॰ ताजा, गर्मगर्म; फा॰ गर्म।

गरमागरमी संब्बी० कोध से भरी बातें: दो तरफ से गरम-गरम बातें: होब, वै० गरमीगरमा।

गरमाव कि॰ ग्र॰ गर्म होना, कुद्ध हो जाना; कामा-तुर होना; प्रे॰-इब,-उब,-मवाइब,-उब।

गरिमहा वि॰ पुं॰ जिसे गर्मी या सूजाक श्रादि रोग हो; खो॰-हो।

गरमी सं० छी० गर्म होने का भाव; स्जाक स्नादि की बीमारी, होब, करब; फा०गर्मी, गरमा, गरमा-; कि०-मिस्राय, गर्म हो जाना (व्यक्ति का), गर्मी में थक या परेशान हो जाना।

गरमें कि॰ वि॰ गरमी में, गर्भी के समय; धूप में; फा॰ 'गर्म'।

गरर सं**०पुं० 'गर-गर' का शब्द; वार-बार 'गर-गर'** की त्रावाज;-गरर;-होब,-करब; ध्व०; क्रि०-रा**ब** । गरसहा दे० गोरस ।

गरसी सं० स्त्री० दे० गोरसी।

गरह सं० पुं• ग्रह, कष्ट; होब-रहब, कटब, काटब; गोचर, ज्योतिषीय गणना; सं• ग्रह।

गरहन सं० पुं बहराः; न्लागब, क क्षाया, जन्म जात चिह्न जो किसी के शरीर पर हो, जिसे गर्भस्थित शिशु पर बहरा का प्रभाव बताते हैं।

गरहित वि॰ ब्रह से प्रभावित; कष्ट में; सं॰ ब्रह्ति, गृहीत।

गरही वि॰ ब्रह द्वारा क्लिप्ट; गरह + ई; सं॰ ब्रह +

गराम-सुधार सं० पुं॰ सरकार का "श्रामसुधार" विभागः सं॰ ग्राम-सुधार ।

गरार वि॰ पुं॰ तगड़ा, ज़ोरदार; स्त्री॰-रि। गरारा सं॰ पुं॰ गते को ठीक करने के लिए दवा,

नमक आदि का कुरुला; करब, आर० गरगरा। गरारी सं की० पत्थर या ईंट आदि पर रस्सी का चिन्ह; परव; कुएँ की गराड़ी जिससे रस्सी लटकाई जाती है।

गरास सं० पुं० ग्रास, कवर; एक-,दुइ-, कि० ब, खाना, थोड़ा सा खाना, सं० ग्रास ।

गराह सं० पं० दे० ब्राह।

गरिन्नाइब कि॰ स॰ गाली देना; प्रे॰-वाइब, वै॰ -या-,-उब; 'गारी' (दे॰) से किया।

गरिवई सं० स्नी० गरीबी, दरिवता; सर० गरीब (दरिव); वै०-ता।

गरिवक वि॰दारिद्रथपूर्ण, गरीबीवाला; अर॰ग़रीब + ्क जैसे ''अमिरक'' (दे॰)। गरिवता सं० स्नी गरीबी, दरिद्रता; अर० गरीब + सं० ता; वै०-री-। गरिवाब कि॰ अ॰ गरीब हो जाना, गरीब बन

जानाः अर० गरीव से कि०।

गरियाइव दे० गरिश्राइव ।

गरी सं० स्त्री० गिरी, नारियल का गूदा।

गरीब वि॰ पुं॰ दरिद्र, धनहीन; स्त्री॰ वि॰, भा॰ -बी, रिबई,-रिबता, वि०-रिबज दे०; अर॰ गरीब । गरीब-नेवाज सं० जो गरीब का पालन करे; वि० ग्रीब पर दयालुः तुल०-जुः अर० ग्रीब +फा० नवाज् (कृपालु)।

गरीब-परवर सं० पुंजो गरीब की सहायता करे; बड़े अफ़्सरों या महानुभावों को संबोधन करने का पुराना शब्द; वि०परम दयालु; अर० गृरीब + फा॰ परवर (पालक)-परवरदन, पालना।

गरीबी सं० स्त्री० दरिइता;-बूभब,-समभव, गरीबी का ध्यान या ख्याल करना; अर० ग्रीब + ई । गरु अई सं की वजन, बोम, शांति; वैं ०-आई; सं० गुरु+ अई।

गरुत्राव कि॰ श्र॰ बोक्त के कारण थकना; श्रसहा होना; "गरू" से कि ०; सं० गुरु + आब; प्रे०

-वाइब,-उब । गरुई दे० गेरुई।

गरुका वि॰ पुं॰ वजनी, भारी; खी॰-क्की; ''गरू'' का प्र० रूप; सं० गुरु + का; दूसरे वि० में भी यह अवधी प्रत्यय 'का' या'का'लगता है, उ॰ 'बढ़का''छोटका' ऋदि ।

गुरुड़ सं० पं० प्रसिद्ध गरुड़ जी जो विष्णु के वाहन हैं; वै०-इर,-रुर; सं० गरुड; श्रा०-महराज,

-भगवान।

गरुहर वि॰ पुं॰ गुरुतर, अधिक वजनी, अधिक प्रभावशाली; सं गुरुतर = गरु + हर; यह 'हर' प्रत्यय कभी-कभी 'हन' हो जाता है, जैसे 'छोट-<sup>-</sup> **हन'** बड़हन (दे०); स्त्री०-रि ।

गरू वि॰ भारी; शांत;-गँभीर, गर्भवती; परम शांत;

सं • गुरु + गंभीर; भा • - रुष्ठई ।

गरे कि॰ वि॰ गते (में);-लगाइब सिर मदना, ज़बरदस्ती (किसी को कुछ) देना; बै०-रें ('गर' में); फ्रा० गुलू।

गरेञ्जब कि ० स॰ घेरना, तंग करना, फँसाना; मैं० -छत्राह्ब,-उब; सं०त्रस्, गृह्; वै०-सब ।

गरेड़ी सं० स्त्री० गन्ने के छोटे-छोटे दुकड़े; वै०-ड़ेरी, ग -- ।

गरैश्रा दे० गौरैया।

गलइचा सं० पुं० गलीचा, कालीन; वै०-लैचा; फा० कालींचः (छोटा): कालीन (बड़ा) कालीन; ''गुलगुले गिलिम गलीचे हैं गुनीजन हैं'''।

गलइव कि॰ स॰ गलाना, वै०-उब, प्रे०-लाइब. -लवाइब,-उब्दु गुलब का प्रे॰।

गनका सं प्रदेश खहे या करने फल का शकर तथा

मसालों के साथ बनाया हुआ अचार;-बनाइब । गलगल विवनस्म, भीगा, पका हुआ; परम प्रसन्न, द्रवीभूत; कहा ॰ "गलगल नेबुद्या श्री घिउ तात": -होब, करब।

गलचउर सं० पुं० मजे की बातें, लंबी-लंबी बातें. व्यर्थ की बातें:-करब,-होब; गल (गाल) + चाउर (चावल) जैसे नरम चावल धीरे-धीरे श्राराम से खाये जाते हैं वैसी ही बढ़िया, बेकाम की बातें। प्र०-चम्मौ (चामब, दे०)चबा-चबाकर की हुई बातें; वै०-चौर,-चडभौ।

गलञ्चा सं० पुं० नई शाखा,-फूटब,-फोरब; दे० गॅछाब ।

गलत वि० पुं० अशुद्ध:-करब,-होब: स्त्री०-ति: वै० -ल्त,-ल्ति; अर० गलत (अशुद्धि); भा०-ती। गलता वि॰ पु॰ बहुत पुराना, फटा हुआ, गला

(दे॰ गलब) हुआ; दे॰ गैतल, गयतल।

गलती सं० स्त्री० अशुद्धि, चूक, भूल;-होब,-करब, -खाब, धोका खाना; ऋर० ग़लत से 'ई' लगाकर भा० बना यद्यपि अर० में वह शब्द स्वयं भा० है। गलफर सं० पुं० गाल के भीतर का भाग; गल (गाल)+फर (फारब ?)=फल; तु० स्वी० गाल, गिल (श्रं) = पानी के जन्तुश्रों के श्वास के श्रंग। गलफा सं०पुं० अफवाह, गप, जनरव;-होब;-करब, -उड़ब,-उड़ाइब; शा० गलफर से संबद्ध जैसे पं० गल (बात) दे० गाला।

गलफुलना वि॰ पुं॰ जिसका गाल फूला हो, मोटे मुँह का; स्त्री०-नी; चै०-नहा,-ही; गल (गाल)+

फुलना (दे० फूलब)।

गलब क्रि॰ २४० गलना, पिघलना; खर्च होना, नीचे जाना (कुएँ की दीवार आदि का); लगना; रुपया-,पैसा-; पसीजना, दयालु हो जाना; प्रे॰ -लाइब,-वाइब,-उब ।

गलवा सं० पुं० श्रांदोलन, गड़बड़:-होब: फा०गुल-गुल (शोरगुल);-करब,-होब, शा० यह शब्द भ्रौर

'गलफा' एक ही हैं।

गलवाहीं सं० स्त्री० गले में बाह डालने की कि-या;-देव, आलिंगन करना; गल + बाँह. क०-हियाँ,

गलसट्व कि॰ भ्र॰ बार्ते करना, गप मारना; व्यर्थ की और लंबी बातें करते रहना; पं० गख (बात)+ साटब (दे०) = सटहरब (मारना) दे० ।

गलहंस सं॰पुं ॰ नि:संतान की संपत्ति का अधिकार। गला सं० पुं० गला, कंठ;-चलब,-बैठब; प्राय: 'गटई'; फा० गुलू।

गलाइब क्रि॰ स॰ गलाना; वै-उब, भे॰-लवाइब, -उबः सु॰ पइसा-(किसी काम में पहले) द्रव्य खूब खर्च कर देना, भा०-ई.-खवाई।

गलानि सं स्त्री व्यानि, दुःख, अफ्रसोस;-होब, -करबः; सं० ग्लानि ।

गलार वि॰ पुं • बहुत या जोर से बोलनेवाला,

गुस्ताखी से बोजनेवाला; स्त्री०-रि; 'गल' या 'गर' से।

गलारा सं॰पुं० पानी बहने का बड़ा रास्ता जो पानी स्वयं काटकर बना लेता है;-होब,-करब; प्र० घ। गिलित्राइव क्रि० स० जबरदस्ती मुँह या गले में (भोजन ब्रादि) डाल देना; वै०-उब, भे०-वाइब, -उब; 'गर' या'गल' से।

गलिस्रारा सं०पुं० तंग और दो दीवारों या मकानों के बीच का रास्ता; 'गली' से 'स्रारा' प्रत्यय

लगाकर।

गलित्राँ सं० स्त्री० गली; क्रि० वि०-गलित्राँ, गली-गली (गी०); वै०-याँ।

गली सं॰ स्त्री॰ छोटी तंग सड़क;-गली, बहुत सी गलियों में ।

गलीज सं० स्त्री॰ गंदगी; गंदी वस्तु; वि॰ गंदा, स्त्रपवित्र, स्रर॰ ग़लीज़ (जसी हुई वस्तु)।

गलुत्रा सं॰ पुं॰ मोटे या फूले हुए गाल;-निकरब, मोटा हो जाना; 'गाल' से; वें॰-वा,-हा।

गजुक्का सं० पुं० छोटा गाल, बच्चे के गाल, जिसे बाँटना या मारना हो उसके। गाल;-निकरब, -काइब,-चीरब; 'गाल' (दे०) का घृ० रूप।

गल्बंद दे० गुलु-।

गतैया सं० पुं० गलनेवाला, पसीजनेवाला, दया करनेवाला; पे०-लवै-, वै०-त्रा; भा•गलाई,-करब, -होब।

गलोना दे०घ-;शायद शब्द 'गलब' या 'घुलब' से

बना है।

गल्ला सं॰ पुं॰ अनाज; दूकान का रुपया (जो एक स्थान पर रखा हो); ऐसे रुपये का स्थान;-पानी, माल; अरुगाल्ल: (अनाज); प्राचीन काल में अनाज ही मुख्य धन था।

गर्वेष्ट्रा सं० पुं ९ दे० गर्डंबा; सं० गवात्त ।

गर्वेगीर वि॰ पु॰ चालाक; समय का लाभ उठाने-वाला; गर्वें, दाँव, + फ्रा॰ गीर (पकड्नेवाला); वै॰ गौं-, गर्वें-(दे॰)।

गर्वेरई सं० स्त्री० सीधापन, मूर्खता;-करव; सं०

'ग्राम' से मा॰ संज्ञा।

गर्वरक वि॰ गाँव का, सीघा, ग्रसम्य; सं॰ 'ब्राम' से; गर्वार 🕂 ऊ।

गवॅरपन सं॰ पुं॰ सिघाई; मूर्खता; सं॰ ब्राम । गवमाँस सं॰ पुं॰ गोमांस;-खाब,महापाप करना; ौ॰-ड-; सं॰ गोमांस

गवसाला सं० स्त्री॰ गोशाला; वै० गउ-; सं० गोशाला।

गवहिं आ सं० पुं० मेहमान, अतिथि।

गवहीं सं की मेहमानी, संबुधाल के रिश्ते में पहले-पहल जाने की पद्धति; ऐसे समय का उप-हार:-करब।

गवड्त्रा सं॰ पुं॰ गानेवाला; वै॰-या,-वै-; प्राय: दोनों लिगों में प्रयुक्त; सं॰। गवई सं श्ली देहात, गाँव; गाँवों का समृह; ''गवई गाहक कौन ?''-बिहारी; कि॰ वि॰ गाँव में; सं॰ ब्राम ।

गवकसी दे० गड-।

गवचर दे० गड-।

गवन सं॰ पुं॰ विवाह के पश्चात् बहू का पित के घर जाने का रस्म; करब, -देब,-होब,-लेब,-श्चानब; सं॰ गमन (जाना);-ने क दुलहिन, शर्मीली, जजीली, धीरे-धीरे बोलने या चलनेवाली; वै॰ गौन,-ना।

गवतब क्रि० स॰ सुक्तना; दे० अवगतब; विपर्यय से 'वग' का 'गव' होकर आरंभिक 'अ' का लोप हो गया है।

हागया हा

गवन हें सं० स्त्री० गाने की किया; गीत; सं० गायन।

गवनहरि सं० घी० गानेवाली; कभी पुरुषों के लिए '-हर' प्रयुक्त होता है। सं० गी + हि० हर। गवाँइव कि० स० खोना, गँवानाः वै०-डब।

गवाँर सं० पुं॰ गाँव का रहनेवाला, वि० सीघा, शहर के नियम न जाननेवाला; मूर्खं; भा०-वरई, -पन।

गवाँक वि॰ गँवारों का सा; देहाती; गैंवार + ऊ; सं॰ ग्राम।

गवा सं० पुं० दो उँगलियों के बीच का चमड़े-वाला भागः, बेल का नया टुकड़ाः-फेंकब, -फटब।

गवाह सं॰ पुं॰ साची; फा़॰ जिसमें यह शब्द 'गवाही' के भी अर्थ में आता है। मा॰ ही।

गवाही सं॰ स्त्री॰ गवाह होने या बनने का भाव, किया आदि:देब,-खेब; फा॰:साखी, सबूत, -लागब, सबूत की आवश्यकता होना,-हेरब, सबूत खोजना; यह समास फा॰ तथा सं॰ (साची) की मिजावट का सुंदर नमूना है।

गवैत्रा दे० गवहुत्रा।

गस सं० पुं० बेहोशी; बेहोश होने की किया या स्थिति;-आइब:-अर्० गशी (बेहोशी)।

गसङ्ख्या सं० पुं० डॉटनेवालाः; गौसनेवाला या वालीः; दे० गौसबः; वै० गँ-,-वङ्ख्याः,-वैया ।

गस्त सं पुं चकर, घूमने की किया; लगाइब, -करब, घूमब; फां गश्त, घूमना; वै -हत, (देहाती लोग); हजार-गस्ता, वह (स्त्री) जो हजारों के पास जाय; यह गाली माय स्त्रियों द्वारा ही प्रयुक्त होती है।

गहकी सं॰ पुं॰ गाहक; सं॰ ब्रह से (ब्रह्ण करने-वाजा)।

गहगह वि॰ पुं॰ प्रसन्न, परम संतुष्ट:-होब, -करब।

गहत सं॰ पुं॰ चक्कर;-करब,-जूमब,-लाइब; फा़• गरत; हजार-गहता (दे०)।

गहदाला सं० पुं मोदा गहा; मेंदा कपदा 🎲

गहदित्र्याव कि॰ अ॰ (घाव या फोड़े का) सूज जाना, भर कर दर्द करना।

गहदी सं० स्त्री० नाले के किनारे का भाग; ऊँचा भाग।

गहिनहा वि॰ पुं॰ जिसे गहनी (दे॰) रोग हो गया हो: स्त्री॰-ही ।

गहना सं० पुं० ज्ञाभूषणा;-गढ़ाइब,-देब।

गहनी सं रुत्री जानवरों की जीभ का एक रोग जिसमें दाने या काँटे से हो जाते हैं। काछब, इस रोग को अच्छा करना जिसमें जीभ पर नमक आदि रगइते हैं। वि॰ निहा, ही, सं॰ गृह।

गहने-क-ञ्राया सं० स्त्री० कि जी बच्चे के शरीर पर वह काला चिद्ध जो जन्मजात हो। विश्वास है कि ऐसे बच्चों के गर्भ में होने पर जब श्रहण लगता है तो ऐसे चिद्ध प्रायः हो जाते हैं,-परब, -होब, सं० श्रहण।

गह्य कि॰ स॰ पकड़ लेना, प्रहण करना, ज़ोर से पकड़ना, प्रे॰-हाइब,-हवाइब,-उब, "दोषहि को

उमहै गहैं"।

गहबड़ वि॰ पुं॰ जिसमें रंग गहरा हो; स्त्री॰-ड़ि, वै॰ गहाबड़ि (गीतों में प्रयुक्त)-"चुनरी गहाबड़ि" क्रि॰-बोड़ब,-रब (दे॰) पियरी ""।

गहाइन कि॰ सं॰ पकड़ाना; यह शब्द बहुत कम अयुक्त होता है। स्रदास ने कविता में "गहाउँ" बजभाषा का रूप लिखा है, पर श्रवधी कविता में यह नहीं मिलता। सं॰ गृह।

गहारि दे॰ गोहारि।

गहित्राइब कि॰ सं॰ गाही लगाकर गिनना, दे॰ गाही।

गहिया दे॰ गोहिया।

गहिर विश्वपुर्व गहरा, स्त्रीव-रि, कहार "अहिर क पेट गहिर कुरमी क पेट मड़ार", भार-ई, पन,

-राई, किं्-राब,-राइब,-रवाइब।

गाँगासहाई सं पु क कियत व्यक्ति जो चारों स्रोर उदारता मदिशत करे; वैश् गाँगू, गंगा + सहाय, जो गंगा की भांति सर्वत्र सहायतार्थ उदार रहे। गाँछव किश्सश्वरोत्कर बाँच देना, प्रेश्गाँछा-हुब,-वाह्य,-उब, भाश्मँ बाई,-वाई।

गाँछ। सं० पुं ज्वा कहा, पत्ता, आदि,-फोरब, -फूटब, दे जाबाब, ब जाह्य (पेड़), वैज्ना। गाँजड़ संज पुं ज्वा के किनारे का भूमाग।

बाँजव कि॰ स॰ एकत्र करना, वेर करना, 'गंज'

(फा॰) से, प्रे॰ गँजाइब, गँजवाइब। गाँजा खं॰ पुं॰ एक नशीली पत्ती जो चिलम पर

पी जाती है;-भाँग; नशे की सामग्री। गाँठक कि॰ स॰ पक्षा करना; ग्रपने चक्कर में फँसाना; गु॰ भोग करना; मतजब-, स्वार्थ सिद्ध करना; वे॰ गँअहब, जब, गँठवाहब, उब।

गाँठि सं स्त्री॰ गाँठः सु॰ बहुत दिन का (पर जो

मुटाव हो जाना,-डारब, मनमुटाव डाल देना। हरदी क-, यक गाँठि हरदी, हरदी का एक पूरा दुकड़ा, वि० गँठिहा, गाँठवाला:-देब,-जोरब, पति-पत्नी के कपड़ों में गाँठ लगाना (धार्मिक कृत्यों के के लिए),-जोराह्ब, ऐसा कराना; सं० अधि।

गाँड् सं ० पुं ० गन्ने का इकड़ा; बैठाइय, बोये हुए गन्ने के खेत में एक या दो दिन बिखरे हुए इकड़ों को ठीक ठीक फिर से रखना; बैठवाइब, उब।

गाड़ब कि० स० गाड़ना; प्रे० गड़ाइब,-इवाइब, --उब।

गाँड़ि सं॰ स्त्रीं॰ गाँड़; नारी, चोदी, स्त्रियों के लिए गाली; नारव, नाराइव; नाराउव; न्लोदव, तंग करना, व्यर्थ कष्ट देना; वि॰ । "कविरा चाक कुम्हार का

मांगे दिया न देय। ''चहै नांद लै लेय'' गाँड़ वि॰ पुं॰ जो गाँड़ मारे या मरावे; मु॰ नामर्द, नीचे, दु-, हचेरे की, दुत; वै॰ गँडुआ, हा (स्त्री॰ -ही: ई, ही); कभी-कभी लोग ''गँडिहा'' भी बोलते हैं।

गाँव सं ॰ पुं॰ ब्राम;-गड़ी, गाँव के पड़ोस के लोग; -भाई, गाँवा-, एक गाँव के लोग जो भाई

सदृश हों। सं॰ ग्राम

गाँस सं० पुं० नियंत्रण, डर;-राखब; क्रि०-व । गाँसब क्रि० स० डॉंटना, रोकना; प्रे० गँसाइब, -सवाइब,-उब।

गाइ सं ॰ स्त्री॰ गाय, मु॰ दीन, अनाथ, शरणागत,

सं गो, वै गाय, गह्या, आ।

गाइब कि॰ स॰ गाना, सु॰ किसी बात को बदा कर और देर तक कहते रहना प्रे॰ गवाइब, चै॰ -उब, -बजाइब, प्रे॰ गवाइब,-उब, सु॰ गायें बजायें जाब, बरबाद होना।

गाऊ-घप्प वि॰ जो शीघ्र न समके; सुस्त; जो सब कुछ हजमकर जाय; गाऊ (गाय) + घःप (गिरने की त्रावाज़ अर्थात् जिसे गाय तक के गिरने की त्रावाज (न पता चले); यह दोनों ही लिंगों में एक मकार प्रयुक्त होता है।

गागरि दे॰ गगरी, यह शब्द प्रायः गीतों अथवा कविता में प्रयुक्त होता है।

गाज सं पुं के केता;वज्र;-उठब,-परब, सु काज परे (वज्र पड़े)!

गाजब किंश्चार हर्ष प्रदर्शित करना, परम प्रसन्न होना, गर्वपूर्वक हर्ष करना, वैश् गौजब ।

गाजरि सं • स्त्री • गाजर; मुरई-,साधारण वस्तु; सं • गृजन ।

गाजा-बाजा सं॰ पुं॰ हर्ष प्रदर्शन; माह्नाद,

'गौजब' से, गाजा + बाजा।

गाजी सं पुं मुसलिम पीर जिसकी पूजा होती है; नियाँ; अर गाजी; इन्हें माय: "बालेमियाँ" भी कहा जाता है; कहा एक हाथ के बालेमियाँ, नव हाथ के प्रकृति।

गाट सं प्राची सं । असे ने विकास

गाटर सं॰ पुं॰ लोहे का मर्डर; श्रं॰। गाटा सं॰ पुं॰ मोदा हुकड़ा; चौड़ा छोटा खेत; ब्यं॰ मोटा छोटा सा ब्यक्ति; व्यक्ति जो अपना रहस्य दूसरे को न बताये, इस ब्यंग्यात्मक अर्थ में यह शब्द खियों के लिए भी ऐसे ही प्रयुक्त होता है। बै॰-ट,-टि।

गाड़ा सं॰ पं॰ छिपकर हमजा करने का ढंग;-परब,

इस मकार हमला करना ।

गाड़ त्रि॰ पुं॰ गाड़ा, कठिन; सं॰ संकट; स्रवसान, विपत्ति; परब; गाड़ें, संकट के समय; कठिनता से; ब्यं॰ जो स्रपना भेद शीघ न बतावे; मनई; स्त्री॰ -ड़ि, प्र॰-डें, -ड्रे-गाड़।

गाड़ा संग्रं पुंश्रमोटा कपड़ा; विश्व जो अपने हृदय को बात दूसरे को नबतावे;छिगाने ग्राजा,खोश-डि । गाड़ें किश्विश्व कठिनता से; मजबूरी में,-परव, कथ्ट

में पड्ना, मजबूरी में फँसना।

गाती सं ० स्त्री० दोनों कंबो पर बँधा हुत्रा कपड़ा जो कुतें की भौति दोनों त्रार नाचे तक लटका हो। यह देहात में छोटे-छोटे बच्चों और कभो-कभी साधुन्नों या बड़ों-बड़ों का भी पहनते देखा है। सं ० गात (शरीर), अर्थात जिससे शरीर ढका रहे; कहा० अरुना क भगवे न बिजारों क गातो त्रयीत् स्त्रयं जँगोटों भो नहीं पाता पर बिज्ञों के जिए 'गाती' का प्रबंब करता है (कोई मुर्क्ष)।

गाथा सं ॰ स्त्रो॰ जंबोकहाना, ब्यर्थ को बात; कमी-कभो ब्यंग में यह शब्द पुं० भो बाजा जाता है।

सं ।

गादर ति• पुं० कम चलनेवाला (हल या गाड़ी चादिका बैज); कि॰ गदराब।

गारा सं० पुं० कन्ना मटर, चने, मक्का आदि का कृटा हुआ अंश जिसको दाल, कढ़ी आदि बनती है। अवपके गेहूँ के इतो प्रकार कुटे हुए पदार्थ को पुरब में "हाबुस" कहते हैं।

गादु सं • स्त्री • किसी पेड़ का गोंद या लासा।
गादुर सं • पुं • चमगीददः, चम-; जौ • गेदुर,
-री (ख्रोटे-), रा • प्रज्ञनमगोदुर,-गुद्र हः; सो • विन।
गाना स • पुं • गोतः, ह्व अर्थ में प्रायः ''गोति''
बोला जाता है। सं • गान।

गाफा सं॰ पुं॰ यह शब्द कमी-कभी "गाँडा" के जिए बोजा जाता है;-फोरब; बै॰ गाँ-, गों-।

गाभ वि॰ बहुत (हरा); उ॰ हरिसर गाभ (खूब इरा)।

गामिन वि॰ गर्भियो; वै॰-निः; सं॰ गर्भ। गाय सं॰ स्रो॰ गऊ; व्यं॰ सीवा, गरीब, मुर्खः; सं॰ गो।

गारव कि॰ स॰ निवोदना, गारना; अव्छी तरह निकातना; प्रे॰ः गराहन,-उन, गरवाहन, -उन ।

गारा सं पुं मिट्टों का गारा;-माटी,-चूना; क्रा॰

गारी सं० स्त्री० गाली;-देब,-सुनब,-सुनाइब,-गाइब; कि० गरित्राइब, प्रे०-वाइब,-उव ।

गाल सं॰ पुं॰ गाल;-बजाइब, शंकरजी की पूजा में मुँह फुलाकर गालों से शब्द करना; दे॰ गलफर। गाला सं॰ पुं॰ गप, व्यर्थ की बात;-मारब, बंबी-बंबी बातें करना; पं॰ गल, बातं; दे॰।

गाहक सं॰ पुं॰ ब्राहक; दे॰ गहकी; सं॰ व्रह । गाही सं॰ स्त्री॰ पाँच की ढेरी; यक-, पाँच; दुइ-,

्दस; रा० घई, सी० पचकरी । गिजना वि० फुं० गींजनेवाला; स्त्री०-नी

गीजव । गिजवाइव कि॰ स॰ "गीजव" का प्रे॰ रूप; वै॰

्-जाइव । गिजाइव कि॰ स॰ गींजने में सहायता करना; गोंजने के लिए बाध्य करना; भा॰-ई।

गाजा के जिड्ड पान्य करता, मार्ट है। गिंजाई सं० स्त्रो॰ गींजने को किया; प्रे॰ गिंजवाई; वै॰-जानि।

गिचिपच वि॰ एक में मिला हुआ, अस्पष्ट; वै॰ -चिर-पिचिर; कि॰-चाब, अस्पष्ट होना,पे॰-चाइब, -कर देना ; दि॰-गिचिपच।

गिजबिज वि॰ खिपटा हुआ; वै॰-जिर-विजिर; कि॰-जाब, प्रे॰-जाइव।

गिजिर-विजिर वि॰दे॰ गिजबिज, वै॰ लि-बिजिर । गिटकी सं॰ स्त्री॰ ईंट या पत्यर का छोटा दुकड़ा; वै॰-ट्टी ।

गिटपिट सं पुं जल्दबाजी को बात; गिटपिट, ऐसी बातों का पुनरावृत्ति; करब, होब; कि ० -टाब; वै २ -टिर-पिटिर ।

गिड़गिड़ात्र कि॰ त्र॰ भयपूर्वक याचना की बातें करनाः ध्व॰।

गितिहा वि॰ गीतवालाः; स्त्री॰-ही।

गिदहरा दे॰ गेदहरा।

गिद्ध सं० पुं० पत्ती विशेषः व्यं० बहुत देखनेवाला, ूसर्वम् ज्ञी (व्यक्ति); सं० गृर्ध्व ।

गिद्ध-गोहारि सं॰ स्त्री॰ चिल्लगों, मारपीट;-होब, -करबः, गिद्ध मगोहारि (दे०), गिद्धां की माँति ऊँवो त्रावाज;-होब,-करब,-मचाहव ।

गिथि साब कि॰ अ॰ हठ करना, अहा है रहना, चिल्लाना: व्यर्थ का चिल्लाना।

गिनगिनाव कि॰ अ॰ कँप जाना; थरां उठना; पे॰ --नाइव।

गिन्तो सं० स्त्री० दे० गनती; सं० गण्। गिन्ना सं० खो० सोने का सिनका जिसे खंधेजी में गिना कहते हैं; वि०-बिहा, गिनीवाला; खं०। गिन-गिन कि० वि० जल्दो-जल्दो और ज्यर्थ (बार्ते करना); प्र०-बिर-बिर;-करव; ध्व०।

गिड़बें सं पुं व बंबी गंप, न्यर्थ की बात;-मारब,

-छाँटबः, वै० प्र०ः,-ब्बी।

गिलंट सं॰ पुं॰ एक घातु जिसका रंग चाँदी की माँति होता है; वि॰-हा,-टिहा; चं॰ गिस्ट (1) गिल्ला सं० पुं० शिकायत;-करब, उलाहना देना; फ्रा॰ गिलः। गिह्थापन सं० पुं० चतुरता, बुद्धि; सं० गृहस्थ + पन;-लागब,-लगाइब; बै०-स्था-।

गिहथिन सं० स्त्री० गृह कार्य में निप्रण स्त्री; वि॰ कुशलः चै॰-हि-,-निः सं॰ गृहस्थ + इनि । गींज-गाँज सं० पुं० एक में मिला देने की क्रिया;

-करब,-होब; क्रि॰ गींजब-गाँजब।

गींजब कि॰ स॰ एक में मिला देना: प्रे॰ गिजाइब. -जवाइब,-उब;-गाँजब; सी० गिजुइब।

गीति सं० स्त्री० गीत:-गाइब: सं०।

गीध सं० पे० गिद्ध; सं०गृध्र; तुल०"गीध...बाज-पेई" क्रि॰-ब, गिद्ध की भाँति हिल जाना (जैसे गिद्ध मांस या मरे पशु के पास हिल जाता है।) गील वि॰ पुं० गीला, भीगा; स्त्री०-लि; कि॰ गिलाब, प्र०-ले,-लौ।

गुँजहरा सं० पुं० हाथ में पहनने का छल्ला; -गोब्हरा, हाथ-पैर के छल्के; सं० गुंजा + हरा (बाला); पहले ऐसे आभूषणों में गुंजा लगा

रहताथा। दे० गोइहरा।

गुगाल सं पुं • एक दवा; वै • गुगुर, गुगुल; सं •। गुचकब क्रि॰ स॰ जल्दी से और अधिक ला जाना;

प्रे०-कवाह्ब,-काह्ब,-उब; वै०-चु-।

गुच्छा सं० पुं० गुच्छा।

गुज-गुज वि॰ पु॰ नरम, धीमा, कमजोर, सुस्त । म०-हा; स्त्री०-जि,-ही।

गुजर सं० पुं०कालयापन;-करब,-होब; वै०-जारा, -रानः फ्रा॰।

गुजरव कि॰ अ॰ बीतना, मर जाना; गवाही-साची देना; प्रे०-जारब,-राइब,-उब,-रवाइब ।

गुजराती वि॰ गुजरात का;-इलायची, सफेद छोटी इलायची; वै०-यती।

गुजरान सं० पुं० गुजारा;-होब,-करब, निर्वाह होना, करना ।

गुमिया दे॰ गोभिया।

गुट सं॰ पुं॰ गिरोह;-करब,-होब, एका कर लेना;

गुदुर-गुदुर कि॰ वि॰ धीरे-धीरे और अधिक (खाना); क्रि०-राइव; वै०-जु-।

गुट्टी सं बी॰ पत्थर या ईंट आदि का छोटा दुकड़ा;-डारब, बाँटने के लिए प्रबंध करना; बै० गोटी,-ही।

गुड़ा सं पुं गुड़िया का पति; गुड़ी-, गुड़िया भीर उसका पति।

गुड़ सं० पु० दे० गुर।

गुड़गुड़ा सं पुं बोटा हुक्का; स्त्री०-ड़ी; कि० -व, गुब-गुब शब्द करना; मे०-इब, घीरे-धीरे हुक्का पीते रहना।

गुड़हल दे॰ भवउत । गुड़बुड़ सं पु ० रह-रहकर गुड़गुड शब्द हुर-बुहुर, पेट का-शब्द जो अपच से होता है: -होब,-करब ।

गुड़िया सं० खी० गुड़िया; वै०गुड़ई।

गुड़ी सं॰ स्त्री॰ पतंग।

गुढ़ी सं० स्त्री० जो की लाई; वै० गू-,-रही; इसे जी०सु०प॰ त्रादि में 'बहुरी' कहते हैं । सी०गरी। गत्थी सं • स्त्री • गुत्थी;-निकारब, सोक्तवाइब, गुत्थी सुलमाना।

गुदना दे० गोदना।

गुद्री सं ॰ स्त्री॰ मटर की फली; फली या छीमी जिसके भीतर दाने हों।

गुन सं॰ पु॰ गुण, तरकीब;-नी, चतुर,-निया, जानने वाला:-करब, लाभ करना, काम त्राना:-गर, गुण या लाभ करनेवाला, स्त्री०-रि; सं०।

गुन-श्रागर वि० पु० गुणपूर्ण; स्त्री०-रि; सं०गुण+ आगार।

गुनव कि॰ स॰ विचार करना, मनन करना; पदब-,सीखना, अध्ययन करना; प्रे०-नाइब,-नवा-इब,-डब; सं । गुण, गुणन करना ।

गुपचुप कि॰ वि॰ छिपे-छिपे; चोरी से; सं॰ गुप (छिपाना) 🕂 चुप (चुपके); प्र०-प्प-प्प ।

गुब्र-गुब्र कि॰ वि॰ जल्दी-जल्दी और अधिक (खा जाना); क्रि०-राइव; प्र०-जु-प्र०-जु। गुमान सं० पुं० गर्वे, घमंड; करव,-होब; वि०-नी, -मनिहा, घमंडी।

गुमास्ता सं० पु० गुमारता, खबर लेने या देनेवाला;

नौकर: वं०-म-।

गुम्म वि० पुं०गुम, गायब;-होब,-करब; फा०;-सुसम चुप-चाप; क्रि०-माइब, गुमकर देना।

गुम्मा सं० पुं० गूमा, एक जंगली पौदा जिसकी पत्तियां दवा में काम लाते श्रौर दाल में डालते हैं। गुम्मी वि॰ गुमनाम;-दरखास, गुमनाम पार्थनापत्र या शिकायतः फा० गुम ।

गुर सं० पुं० गुड़, रहस्य;-पाइब,-लेब, रहस्य सम-क्तनाः, स्मा, गुड् में पकाया हुआ आमः; अनिया, गुड़ में पकाया हुआ गेहूँ जो चबाया जाता है; गुड् +धान्य; धिड, शुभ।

गुरखुल सं०पु० पैर में काँटा आदि का पुराना बहा। वि॰-हा; (२) एक जंगली पौदा; वै॰-खुरू।

ग्रजार वि॰ थोड़ा-थोड़ा मीठा; गुर (गुड़) + छार। गुरजब क्रि॰ घ० गुर्राना; बॉटना;-भा०-जवाई। गुरवाई सं० स्त्री० गुड़ बनाने की क्रिया; कहा० बापराज ना देखी पोय ताके घर... होय ।

गुरहा वि॰ पुं॰ गुड़वाला, गुड़ खाने का शौकीन; स्त्री०-ही।

गुराही सं० छी० जानवरों (विशेषत: मेंसों) के पैर में बाँधने की रस्सी;-लगाइब; वै० छुनानी (प्र० जौ०); शायद 'गोइ' से । गुरिया संका विका निया;-पहि-

रब,-बान्हब।

गुरुश्रा सं० पुं० व्यक्ति जिसकी वृत्ति गुरु (मंत्र देने श्रादि) के काम की हो; भा०-ई: श्रई । गुरु सं० पुं० गुरु; पक्का व्यक्ति; सं० । गुरेरव कि०स० श्रांख फाड़कर या कोधपूर्वक देखना, धमकाना।

गुर्राव कि॰ अ॰ गुर्राना।

गुलंदाज सं० पुं० छोटे-छोटे दुकड़ोंवाला नमक; शायद फा० गुल (फूल) + छंदाज = फूल की माँति खिला हुआ (दिखने में)।

गुल सं॰ पुं॰ फूल, दिये की टेम द्वारा छोड़ा हुआ कालिख का गोल दुकड़ा;-खिलब, मजा आना;-छर्रा उड़ाइब, मज़ा करना; फा॰।

गुल गुला सं० पुं भीठी पकौड़ी।

गुलाचैन सं० पुं० एक फूल जिसका पेड़ ऊँचा होता है। फ्रा॰ गुल।

गुलेचब कि॰ स॰ लपेट-लपेटकर खाना; मजे से खाना; फा॰ गुल + ऐंचब; बै॰-जें-।

गुलेलि सं० छी० धतुष की भाँति पत्थर आदि फेंकने का लकड़ी तथा चमड़े का बना हथियार;-मारब, -चलाइब।

गुलौरि सं धी॰ गुड़ बनाने का स्थान; वै॰ गुलवरि; सी॰ इ॰ ल॰ गड़्रि; सं॰ गुड़ ।

गुल्ला सं पं ॰ गन्ने का वह डुकड़ा जो एक बार में खाया या चूसा जा सके;-करब,-बनइब; वै॰ घु-, गटरिया (सी॰)

गुङ्की सं॰बी॰ जिंकड़ी की गिञ्जी जिससे बच्चे खेलते हैं;-डंडा, प्रसिद्ध खेल ''गिञ्जी-डंडा"।

गुस्सइल वि॰ पुं॰ गुस्सावालाः स्त्री॰-लि।

गुस्सा सं ० पुं ० क्रोध; करव, न्होब; घर० गुस्सः । गुद्द सं० पुं० पाखाना, मैला; निकारव, न्काइव, बहुत पीटना; मूत उठाइव, खूब सेवा करना; -थरि, गंदा स्थान; गुद्द + स्थली; कहा० बनरे क मारे हाथ भर गुद्द, गुनाह बेलजूत।

गुहब कि॰ स॰ गुहना, एक में गूथना; प्रे॰-हाइब,

-हवाइब; स० अथ् । गुहरा सं० पुं० कंडा; दे० गोहरा; स्त्री०-री । गुहराइब कि० स० खुलाना, पुकारना; प्रे०-रवाइब;

्वै॰ गो-,-उब; भा॰-हारि, गो-। गूँगाँ सं॰ पुं॰ अस्पष्ट शब्द; करब, कुछ बोलना,

गूँजब कि॰ श्र॰ गूँजना; मे॰ गुँजाइब, जवाइब; माला की भौति की मनिया बनाना।

गूङ वि० पुं० गूँगा; स्त्री०-ङि; कि० गुङाब, गूँगा हो जाना; सं० गुंग।

गूमी संव पुंच फल के भीतर का गूदा; प्रव गुड़मा।
गूजर संव पुंच एक जाति और उसके लोग; स्त्रीव -री, गुजरिन; संव गुजर।

गूजी सं अधि एक झोटा कीड़ा जो प्रायः कान में धुस जाता है।

गुढ़ वि॰ पुं॰कठिन; पते का, असली; स्ती॰-दि;

कठिन समस्याः कि॰ गुढ़ाब, कठिन हो जानाः -परब, कठिनता सन्धुख श्राना,-काटबः सं०।

गूढ़ी दे॰ गुढ़ी। गूथच क्रि॰ स॰ गूँथना; गनब-,हिसाब लगाना, पढ़ता लगाना; प्रे॰गुँथाहब,-वाहब,-उब।

पहता लगानाः प्रविधास्त्रः, न्याह्यः, उदरः कत्थरः, गृहरः संव पुं गुदङा, कचडाः प्रव गुहरः कत्थरः, पुराने कपडेः स्त्रीव गुदरी।

गूदा सं० पुं० गृदा; म० गुद्दा; खी०-दी, रेंडी ऋदि की नरम मेंगी;-काढ्ब, ृख्व पीटना ।

गूलय कि॰स॰ मारना, पीटना; प्रे॰ गुलाइब,-उब । गूलरि सं॰ स्त्री॰ गूलर;-क फूल, अलभ्य अथवा अदृश्य पदार्थ।

गूला सं० पुं० जमीन में खोदा हुआ बड़ा चूल्हा; -बनाइब,-खोदब,-खनव।

पूना संव पुंठ फॉक, दुकड़ा; वैठ गुन्ना,-वा। गेंगें संव पुंठ प्रार्थना पूर्ण शब्द; विनती;-करव; प्रठ

्बेंचे; घ्वर्ँ। गेंड् संरुपुरु गक्ने का सबसे ऊपर का भाग जिसमें पत्ते लगे हों।

गेंड़ा सं॰ पुं॰ स्नेत का बड़ा दुकड़ा। गेंड़ी सं॰ स्नी॰ गन्ने का कटा छोटा दुकड़ा; कि॰ -डिग्राइब, छोटे-छोटे दुकड़े करना; सु॰ सार

्डालना।
गंडुरी सं॰ छी॰ रस्सी या कपड़े की गोल वस्तु जो
घड़े के नीचे टिकने के लिए रखते हैं। सी॰ यँ-।
गंडुत्रा सं॰ पुं॰ टोटीदार लोटा; बा॰ फँफरे गंगंगाजल पानी; छी॰-ई,-री; वै॰ गड़का; सं॰गडुक।
गेजुत्रा सं॰ पुं॰ घोंचे के भीतर रहनेवाला पानी का
कीड़ा जिसके खंडों से केकड़े होते हैं।

गेताढ़ी सं० स्त्री० जुत्राठे में लगनेवाली रस्सी; दे• जुत्राठा, जोठा।

पेट्सं॰ पुं० छोटा बच्चा; वै०-हरा; यद्यपि यह शब्द पुं० है पर यह आता है लड़के और लकड़ी दोनों के लिए।

गेन सं • पं • गेंद; मा० फुलगेनवा (फूल की गेंद);

गेनवरि सं० स्त्री० एक घास जिसके इंटल से कलम बनाते हैं; सं० में इसे मुख्क और फ्रा० में मुश्कबेत कहते हैं। इसके डंटल में गाँटें और भीतर पोला होता है। बै० ग्य-।

गेना सं पु० गेंदा का फूल या पेड़; छी०-नी; छोटा गेंदा; बच्चे गाते हैं- 'गेना क फूल केज खुयेव उयेव न,गेना मिलीहें केउ रोयेव वोयेव न।" गेराव सं क्छी० पशुओं के ''पगहें' का वह साग जो उनके गखे के चारों थोर वैंथता है; दे० पगहा; सं० श्रीव (गर्दन); वै० राई।

गेरुशा सं० पुं० गेरू; वि० इस रंग का; वै०-रू । गेरुश सं० खी० एक रोग जो गेहूँ के पौदे में जगता है और जिसके जगने से सारा पेड़ गेरू की भौति जाज हो जाता है। यह संकामक होता है और

इसके संबंध में यह पहेली है:-"हाथ न गोड़ नहीं मुँह वकरे, खात है अनाज चलत भुह पकरे"। गेहु सं पुं परवाह, रचा, चिता; करब, होब। गेहुँ अन सं पुं ० एक प्रकार का साँप जिसका रंग गेहूँ की भाँति और जो विषेता होता है; बै॰ गो-दे०: सं०।

गैया सं० स्नी० गाय।

गैर वि॰पुं॰ दूसरा; स्त्री॰-रि; वै॰ गयर; अर॰ ग़ैर; दे॰ अनगयर, गयर; सं दित्री । संतोष, तितीचा -करबः वि० री।

गैल सं० स्त्री० रास्ता; दे० गयल ।

गैस दे॰ गयस।

गोंइठा सं॰ पुं॰ सूखे गोबर का दुकड़ा; स्त्री०-ठी; वै० वन- ।

गोंजब कि॰ स॰ एक में मिला देना; पशुत्रों का सानी पानी करना, चारा देना; प्रे०-जाइब,-जवा-इब,-उब; भा०-जाई।

गोंठव कि॰ स॰ किसी वस्तु या अंग को दँगली या गोबर आदि से छकर हाथ फेर देना; प्रे०-ठाइब, -वाइब,-उब।

गोगा वि॰ पुं॰ मूर्खः;-बाई, महामूर्खं।

गोचर सं॰ पुं॰ दे॰ गरह-।

गोई सं स्त्री दो बैल, बैल की जोड़ी; प॰ ग्वाई। गोजर सं० पुं • बहुत पैरोंबाला विषेला की हा. कनखज्राः वि॰ धीरे-धीरे काम करनेवाला ।

गोजी सं॰ स्त्री॰ सोंटी, छोटी लाठी; पुं॰-जा, नया मोटा क्ला; बै०-दी (जी० प्र० सु०)।

गोमनवट सं स्त्री स्त्रयों के श्रवल का वह भाग जो बायें श्रोर नीचे किसी वस्तु के छिपाने या चुराने के लिए प्रयुक्त होता है। सं० गुह, छिपाना ?

गोभिन्ना सं॰ स्त्री॰ गुक्तिया;-सोहारी, सं॰ गुह ? क्योंकि इसके भीतर मसाला, शकर आदि भरा रहता है।

गोट सं॰ पुं॰ कपड़े का किनारा, मगुज़ी;-लगाइब। गोटी सं॰ स्त्री॰ खेलने के लिए मिट्टी लकड़ी आदि का दुक्बा; प्र०-ही, गु-;-बारब, बाँटने के लिए गोटी डालना, दे० गुही।

गोड़ सं । पुं । पैर;-धरब, पैर छूना या पकड़ना, -लागब,-मूड धरब, हाथ-जारब, प्रार्थना करना, -हाथ, हाथ,-सर्वाग।

गोडुना वि॰ पुं॰ नष्ट करनेवाला, भाग्यहीन, सीश-नी, गोडनेवाली; वै० ग्व-।

गोड़िन सं क्त्री • गोड़ने के योग्य होने की (भूमि की) स्थिति।

गोड़ब कि॰ स॰ गोड़ना, प्रे॰-ड़ाइब,-उब। गोड्हरा सं॰ पु ॰ पैर में पहनने का कड़ा,-गुँजहरा, पैर तथा हाथ में पहनने के कड़े, गोड़ + हर । गोंड़ा सं पुं व बर्तन के नीचे का वह भाग जो 'गोड' (पैर) की भांति हो, जिस पर

पौदे की रचा के लिए उसके चारों स्रोर खोटा घेरा:- मारब,-लगाइब ।

गोड़ी सं० आगमन का प्रभाव, 'गोड़' से; यह प्राय: नवागत बधू या अतिथि के लिए प्रयुक्त होता है। गोत सं० पु ० गोत्र; ती, गोन्नवाला, बिराद्री का व्यक्ति, सं०।

गोद्नहरि सं० स्त्री० स्त्री० जो दूसरी स्त्रियों के हाथ, ठोड़ी आदि पर चित्र, चिह्न आदि गोदती है, वै०-शैं; गोदब + हर।

गोदना सं०पुं० एक घास जिसके दूध से काले दाग पड जाते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं, स्त्री॰ नी:

(२) अंगों पर गोदा हुआ चिह्न;-गोदव; वै॰ ग्व-। गोद्व क्रि॰ स॰ टेड़ा मेड़ा लिखना, चिह्न बनाना. मे॰-दाइब,-द्वाइब,-उब, भा०-दाई,-द्वाई।

गोदा सं० पुं० पीपल या बरगद के फला। गोदाम सं० पुं० गोदाम; श्रं० गोडाउन।

गोदामिल वि० कुछ खद्दा;-लागब; शायद 'गोदा' से;-देश्गोदा; (गोदा + आमिल = गोदे की भाँति खट्टा) ।

गोदाही सं० छी० टेड़ा मेड़ा छोटा डगडा; ताजा तोड़ा हुआ डंडा;-मारब; शायद गो + डाह (गऊ का डाह करनेवाला)।

गोधन सं ुं बर्टकिनों द्वारा क्वार-कातिक में गाया जानेवाला लंबा गीत जिसमें दुःख पूर्ण गाथा है; मु॰ लंबी दुख भरी कहानी;-गाइब; इस गीत की गानेवाली स्त्रियाँ गोबर की मूर्ति बनाकर हाथ में लिए घर घर गाती फिरती थीं, पर अब खटिक पद्मायत ने ऐसा करना बंद कर दिया है। गोन सं पुं० गोंदु।

गोनरा सं पुं वहुत बड़ी चटाई जो बैलगाड़ी में फर्श की भाँति विद्यायी जाती है।

गोनरी सं० स्त्री० छोटी चटाई;-पूरव, ऐसी चटाई बनाना; क्रि॰-रियाइब, चटाई की भाँति

गोनी सं० स्त्री० एक घास जिसे साग के रूप में

गोंफच कि ० स० डॉंटना, रोकना; होंफब-,नियंत्रण में रखना, फटकारना ।

गोंफा सं ० पुं० नया पत्ता;-फूटब,-फोरब। गोवर सं० पुं० गाय भैंस का गू; क्रि०-रिश्राह्ब; वि०-हा,-ही; री, गोबर का बना लेप;-री करब, ऐसा लेप (दीवार श्रादि पर) करना;सं॰ गोमल । गोभव कि॰ स॰ किसी फल या अन्य वस्तु में धीरे-धीरे और जपर ही जपर छेद करना; मु॰ शब्दों या व्यंग्यों से दुख पहुँचाना; प्रे०-वाह्ब, -भाइब,-उब; भा०-भाई,-वाई।

गोभवार वि॰ पुं॰ गर्भ का (बाल)। गोभी सं विश्वी गोभी का पेड़ या फूल। गोमती संव स्त्रीव प्रसिद्ध नदी; माता । गोयाई दे॰ गोवाई।

गोर वि० पुं गोरा; स्नी०-रि,-री;-हर, .ख्ब गोरा; गीतों में 'गोरिया" एवं "गोरी" प्रयुक्त। भा० -राई,-हरई; भो०-हर; घ०-ऊ, धा०-हरकू। गोरखधंधा सं० प्० तरह-तरह के मंभट; खट-राग;-करब,-म परब; प्रसिद्ध गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित। गोरखमुंडी सं० स्त्री॰ एक प्रकार की मुंडी जिसका श्रक बनता है। गोरस सं०्पं० दही श्रीर महा; वि०-हा,-ही; ब्यं० से ''गोरसहा'' गाँडू के लिए प्रयुक्त होता है। कहा० "सदा क-ही सामबहु"। गोरा सं० पं० श्रंभेजः; प्र-रै;-रौ । गोरि सं० स्त्री० क्रब; गोर। गोरू सं पुं पशु; ब्यं पशु की भाँति का व्यक्तिः मुर्ख, भा०-अई; वि०-रुहा। गोल वि॰ पुं॰ गोल; स्त्री०-लि;-गोल; भा०-लाई; कि०-लाब,-लाइब,-लिम्राइब;-हथी, रोटी जो हाथ से ही गोल की जाय, जिसमें चकले बेलन की मदद न हो। सं०। गोला सं० पुं० गोला;-बरूद; बम-; स्त्री०-ली। गोत्ति सं० स्त्री०गोत्त, गिरोह;-बान्हब ; क्रि०-स्राब, -याइब, एकत्र करना । गोली सं० स्त्री० गोली;-चलब,-चलाइब,-मारब, -खाब,-दागब,-लीलब। गोवा सं० पुं० चालाक जो अपनी बात छिपा रखे:

"गोइब" से, यद्यपि यह किया अवर्धा में नहीं है; रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखी गोय: भा०-ई; फ्रा० गुफ़्तन (बोलना), गोया ्बोलने-वाला = चालाक)। गोस सं० पुं० गोश्त, मांस; वि० हा, मांसभची: -मच्छी, मांस-मञ्जी। गोसा सं० पुं० कोना; फ्रा॰ गोश:। गोसाई सं • पुं • एक जाति जिसके लोग महादेव के पुजारी होते हैं; सं० गोस्वामी। गोसैयाँ सं० पुं० भगवान्। गोह सं पुं ० एक जंगली जानवर; कहा० "गोह क बच्चे सब कलबलें''। गोहना सं० पुं • (स्त्रियों के) बाल बाँधने का रंगीन घागा; बै॰ गु-; 'गुहब' से। गोहनें कि॰ वि॰ साथ साथ; कि॰-निम्राइब, साथ-साथ हो लेना या ले लेना। गोहराइब कि॰ स॰ पुकारना; प्रे॰-रवाइब। गोहारिसं०स्त्री०दु:ख के समय की पुकार;-करब-लगा-इब,-लागब; गऊ-,दु:खी की सहायता,पुकार श्रादि। गोहित्रा सं० खी॰ मार का चिह्न (न्यक्ति के शरीर पर):-परबः वै०-या । गोहुँ अन सं• पुं• एक प्रकार का साँप जो गेहूँ के रंग का होता है। वै० गे-। गोहूँ सं० पुं ० गेहूँ; सं० गोधूम। गौ दे० गऊ।

घ

घँघरा सं० पुं • बड़ा लहँगा; स्त्री०-री; प्र० घा-; घंट सं॰ पुं॰ किसी के मरने पर हिंदुओं द्वारा बाँधा जानेवाला मिट्टी का घड़ा जिसे बाहर किसी पेड़ पर लटकाकर उसमें प्रतिदिन पानी भरते हैं; -बान्हब,-फोरब; इसे १०वें दिन फोड़ते हैं; सं० घंटा सं ० पुं ० घंटा; स्त्री ० - टी; घरी -; न्यं ० कुछ नहीं, -लेब,-पाइब,-देब। घंता-मंता सं॰ पुं॰ एक खेल जिसमें छोटे बच्चे को घुटने पर बैठाकर सुत्ताते श्रीर "घंता-मंता"" कहते हैं;-लेब। घइँचुब्कि० स० खींचना; प्रे०-चवाइब; वै० खहँ-, घैं-। घइला सं०पुं • घड़ा; माय: गीतों में; वं •-ल,-यल । घइहल वि॰ पुं॰ घायल, चोट लगा हुआ; स्त्री॰ -ति;-करब,-होब; वें०-य-,-हिग्रत, क्रि०-हाइब, घायल कर देना ।

घुकब कि ०स० डाँट लेना; ज़ोर से डाँटना, डराना;

वें • ठ-।

घरुघियाव कि॰ स॰ डपटना, चिक्काकर कहना, घडलर सं० पुं० मोटा व्यक्तिः प्र०-राः यह शब्द दोनों लिंगों में बोला जाता है: कभी-कभी "-रि" स्त्री॰ प्रयुक्त होता है। घघेंचब कि॰ स॰ डाँट देना; रोब में लेना; शा० घेंच से अर्थात् घेंच (दे०) दबा देना। घचर-घचर कि॰ वि॰ रुक-रुककर और इधर-उधर हिलते हुए। घट सं ० पुं ०शरीर, देह; ''जब लीं घट में प्रान" इसी कविता खंड में प्रयुक्त; स्थान ("वट-घट न्यापी राम'')।

-लागब, सरणासन्न होना। घट-घट क्रि॰ वि॰ स्थान-स्थान पर; प्रति प्राची में; प्रायः धार्मिक एवं दाशैनिक कान्य में प्रयुक्त । घटवार सं० पुं• घाटवाला; भा•-री। घटाना सं० पुं० घटाने का धरन;-लगाइब, ऐसा

प्रश्न लगाना।

घटइब कि॰स॰कम करना;र्व॰-टा-;प्रे॰-वाइब,-उब।

घटका सं० पुं० प्राण निकलने के समय की स्थिति;

घटित्राही सं० स्त्री० पर-स्त्री-प्रसंग;-करब;-लागब, -लगाइब, ऐसे अपराध का लगना या लगाना। घटिहा वि० पं० पर-स्त्री से मैथुन करनेवाला;-ही, पर-पुरुष से प्रसंग करनेवाली। घट्टी सं॰ स्त्री॰ हानि, घाटा;-श्राइय,-लागब;-देव (किसी सौदे का) चुकसान देना। घट्टा सं० पुं० शरीर के किसी भाग पर पड़ा चिह्न जिसमें चमड़ा मोटा हो जाता है;-परब; कि॰-ब। घडघडाब कि॰ अ॰ घड़घड़ की आवाज़ देना; वै॰ -र-राबः ध्व०। घड़र-घड़र सं० पुं॰ "घड्र-घड़र" का शब्द;-होब, -करवः वै०-ररः ध्व० । घड़ा सं• पुं• दे॰ गगरा,-री। घत संवस्त्री व मौका, दाँव;-पाइब,-लागब,-लगाइब-बै॰ घाति, वि॰-गर,-तिगर। घन वि॰ पुं० घना, स्त्री०-नि। घन्नी संवस्त्रीव यातना, मुव-घसब, कष्ट उठाना, मेलना, भुगतना; वै० घिसनी, घसनी । घप सं०पुं ॰ भारी वस्तु के गिरने की आवाज:-दे ॰, -सं; प्र०-प्प,-पाक, घपा-(पु०); घपर-घपर (क्रि० वि॰) खूब ज़ोर से (पीटना)। घपकव कि॰ स॰ जोर से और कट से मार देना; प्रे०-काइव,-उब । घपचित्राव कि॰ भ्र॰ घवरा जाना, श्रज्ञान में पड़ जाना, कुछ कर न सकना, प्रे०-ग्राहुब,-वाहुब। घपच्चू सं० पुं ० मूर्वं; वि० के रूप में भी, ऐसे ही स्त्री॰ में प्रयुक्त। घपाक दे० घप, प्र०-का। घबड़ाब कि॰ अ॰ घवरा जाना; प्रे॰-इवाइब,-उब। घर्मजा सं० पुं० मिलावट, गड़बड़,-करब,-होब। घमंड सं०पु ० गर्व, वि०-डी;-करब,-होब,-निकारब, गर्व छुड़ाना (दंड देकर)। घम स॰ पुं । गिरने का शब्द;प ०-स्म;-से; पु॰ बमाधमः, धम्मा-धम्मी, मार-पीट । घमउनी संवस्त्रीव धूप में बैठकर गर्म होने की क्रिया, -करब, वै०-मीनी। घमकब दे॰ घपकब। घमघम वि॰ घामवाला, कुछ गर्म (मौसम),-होब. -करब, सं० घर्म । घमछाहीं सं ॰ स्त्री॰ मौसम जिसमें बाम और छाँह दोनों हों, ऐसा स्थान, सं० घर्म + छाया। घमाक सं ० पुं ० ज़ोर से गिरने का शब्द, प्र०-का, -सं: ध्व० । घमाध्म सं० पुं० जोर जोर से गिरने या मारने का शब्द,-होब,-करब, प्र०-स्मा-स्मी; ध्व०। घमात्र कि॰ स॰ धाम में बेरना, बाम का आनन्द जेता, सं वर्षे (APHICAL COI) प्रमोती दे प्रमुद्धी (कार्ज के क्या के किए)

घर सं• पुं॰ रहने का स्थान; किसी यंत्र या उसके श्रंग-विशेष के रुकने का स्थान,-करब, (स्त्री का) पुरुष के यहाँ जाना या बैठ जाना,-बार;-विधि,-घर की भाँति प्रबंध, युसना, घर में ही पड़ा रहनेवाला, स्त्री०-नी । घरइया सं पं० दे०-रैया। घरजानी वि॰ बिना लिखा-पड़ी के, गुपगुच (दिया गया उधार),-मरजानी, व्यक्तिगत (व्यवहार जिसे दूसरे न जानें)। घरबारी वि॰पुं॰ जिसके परिवार हो, घरबार वाला. -होब। घरर सं पुं । रगड़ने का शब्द,-घरर करब,-होब । घरवना सं०पुं ब्छोटा घर जो बच्चे खेल में बनाते हैं; घर-,खिलवाड़, वै०-रौना। घराना सं० पुं० कुल, 'घर' से, सं० गृह। घराय सं० स्त्री॰ घर का सा न्यवहार, मा०-रोपा। घरिश्रा सं० स्त्री० छोटा सा मिट्टी का प्याला, बै० घरित्रार सं पुं विड्याल, यस, लंबा चौड़ा (न्यक्ति), वै०-यार। घरित्र्यारी सं० स्त्री० बजाने की गोल घंटी, घंटा-, घरी-घंटा, सूचना देने की न्यवस्था। घरी सं भन्नी वड़ी, समय का एक ग्रंश,यक-दुइ-, -घरीं, बार-बार,-पहर, थोड़ी थोड़ी देर । घरुक सं०पुं० एक नीची जाति श्रौर उसके व्यक्ति । घरही सं स्त्री घर का खँडहर या चिह्न, सं गृह । घरू वि॰ वर का सा, मैत्रीपूर्ण, निजी; दोनों जिंगों में एक सारूप। घरैया सं वर का व्यक्ति (बारात का न हीं), कभी-कभी "घराती" (और बाहरी को बराती) कहते हैं। घलघलाइब कि॰ स॰ ज़ोर से गिराना (पानी), पेशाब करना, वं०-उब; ध्व० । घलघलांब कि॰ अ॰ विना रुकावट के बहुना, घल-घल शब्द करना, प्रे०-इब; ध्व० । घलर-घलर कि॰ वि॰ घल-घल करके, प्र॰ बुद्धर-घुतुर, वै०-त्व-त्तः ध्व०। घलाइब कि॰ स॰ लगा देना, फँसा देना; प्रे॰-लवा-इब,-उब। घलारा सं० पुं० पानी बहने का मार्ग; ज़ोर से बहता हुम्रा पानी;-फूटब । घलुत्रा सं पुं घाला (दे ); सौदे में दिया हुआ वह अंश जो तोल के अतिरिक्त यों ही दिया जाय; -देब,-लेब; वै०-वा। घलीना सं० प्० लाल पका हुआ फल; प्राय: बच्चे इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वै०-ली-,-लव-। घवदिसं० पुं० केलो के फलों का गुच्छा; यक , दुइ- (केरा); वै० घरे-।

घसनी सँ० स्त्री० तुच्छ काम; कठिन परिश्रम; -म्यब, ऐसा काम करना; वै० बि- । घसर-पसर कि॰ वि॰ किसी प्रकार; यों ही; बुरी तरह; वै॰-मसर।

घसरब क्रि॰स॰ (कोई गंदी वस्तु दूसरे साफ वस्तु में) लगा देना, पोत देना; पे॰-राइब,-उब। घसाई सं॰ स्त्री॰ माजने या घिसने की किया। घसित्रारा सं॰ पं॰ घास काटने या बेचनेवाला;

स्त्री०-रिन, भा०-री; वै०-ऋरा, सेरा। घसिहा वि० पुं० घासवाला (खेत); घास से भरा;

स्त्री०-ही।

घसीट सं॰ पुं॰ जल्दी-जल्दी लिखा हुआ अत्तर; चसीटी हुई लिखावटः,-लिखब,-पदब।

घसीटब कि॰ स॰ पृथ्वी पर खींचना; ज़ोर से खींचना; प्रे॰-सिटवाइब,-उब; मु॰ जल्दी-जल्दी जिख देना।

घहराव कि॰ अ॰ विर कर आवाज़ करना; ज़ोर से गिर पड़ना। "गगन घटा घहरानी"-कबीर।

घहित्रल दे॰-इहल; वै॰-यल ।

घाँटी सं॰ स्त्री॰ गले के बीच का भाग;-के तरें, गले में; मिट्टी की घंटी जो बच्चे खेलते हैं।

घाइ सं० स्त्री० घाव।

घाघ सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध लोकोक्तिकार; घुटा हुआ। अनुभवी व्यक्ति; वि॰ प्रभावशाली।

घाङरा सं० पुं० जंबा-चौड़ा जहँगा; वै०-घरा; स्त्री० घँघरी।

घाट सं० पुं० नदी या तालाब के किनारे बना हुआ स्नान योग्य स्थान; यक-टें, एक किनारे, थोड़ा बहुत पूरा; घटवार, घाटवाला, पार उतारने-वाला; सं० घट ।

घाटा सं॰ पुं॰ हानि; होन, जागन; स्त्री॰ टी, घटी।

घाटि सं • स्त्री • पर-स्त्री गमन, करवः वि • घटिहाः -ही (पर-पुरुष-गामिनी); घोका (फै • जौ •); सं • घात ।

घात सं० पुं० दावँ;-लागब,-करब,-पाइब,-ताकब, -देखब; वै०-ति ।

घातक वि॰ मारनेवाला, हानिकारक; वै॰-ति-; -होब।

घान सं० पुं० (नाज, तिल आदि का) वह भाग जो एक बार में भूना या पैला जा सके; यक-, दुइ-;स्त्री०-नी (दे०)।

घानी सं ॰ स्त्री॰ कोल्हु में पेजने के जिए उतना तिल, सरसों आदि जितना एक बार में पेजा जा

घानडा सं० पुं० घवराहट। घाम सं० पु० घ्पः कि • घमान (दे०); सं० घमे । घामड वि० सुस्तः, मृखः, भा० घमड्द्रां,पन।

घाय सं० छी० घाव (दे०)।

घारी सं स्त्री॰ पशुकों के रहने का घर कि॰ घरिजाइब, उब, घारी में कर देना; सा॰ घर का स्त्री॰ कप र घालब कि॰ डालना; यह दूसरी कि॰ के साथ ही जगाकर अर्थ देता है; उ॰ कै-, दै-, कर डालना, दे डालना आदि।

घाला सं॰ पुं॰ सौरे के साथ श्रंत में दिया हुआ।
उपहार;-देब,-लेब; वे॰घलुश्रा,-चा, घेलवा (जी॰)।
घाय सं॰ स्त्री॰ जख़म;-करब,-लागब,-होब; वि॰
घड्हल,-य-, घै-।

घासि सं॰ स्त्री॰ घासः वि॰ घसित्ररा, सेरा, न्यारा (दे॰), घसिहाः, पात, घासपात, रद्दी वस्तुओं की

धिंचवाइव कि॰ स॰ खिंचवाना; वै॰-उब; 'घींचब, का प्रे॰ रूप।

र्घिचाइब कि॰ स॰ सिंचवाना; वै॰-उब; प्रे॰ ू-वाइब।

विचानि सं॰ स्त्री॰ खोंचने की मिहनत । चित्रना सं॰ पुं॰ घी; यह शब्द 'दिश्रना' (दे॰) की माँति केवल प्रयाग, जौनपुर श्वादि कुळ पांतों में ही बोला जाता है; नहीं तो प्रायः इसका रूप 'चिड' है (दे॰); सं॰ घृत।

घित्रार वि॰ पुं॰ घी वाला; स्त्री॰-रि, बहुत घी देनेवाली (गाय, भैंस आदि) या जिसके दूध में बहुत घी होता हो।

घिउ सं० पुं० घी; घाघ-"गलगल नेतुत्रा श्री चिउ तात"; सं० घत; गुर-होब, श्रम होना, उ० तोहरे मुँह माँ-होय, तुम्हारे शब्द श्रम श्रथवा सत्य हों; वे०-व; वि०-यहा,-ही,-श्रार।

घिउ-कुँत्रारि सं० स्त्री० ग्वारपाठा जिसके भीतर से घी सा गृदा निकलता है। यह कई दवाओं में पड़ता है और पेट ठीक करने के लिए इसकी तरकारी भी खाई जाती है।

विविद्याव कि॰ अ॰ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना; जे॰ ु-वाइब,-उब; 'घी-घी' शब्द से; घव०।

घिचघिच सं० स्त्री० आपत्ति, विझ, अड्चन;-करब, -होब । घिन सं० स्त्री० ष्टणा;-लागब; क्रि०-नाब (दे०);

वै॰-ना,-नि; सं॰ घृषा । घिनवना वि॰ पुं॰ घृषा उत्पन्न करनेवाला; स्त्री॰

घिना सं० स्त्री० घृणाः, -करब,-लागवः, कि०-बः, वि०-नवना,-नी, सं० ।

घिनाव कि अ घृषा करना; सं ।

घियहा वि॰ पुं॰ घीवाला; स्त्री॰-ही, घी की बनी हुई; जिसमें घी रखा गया हो।

घिरीइव कि॰ स॰ वसीटनाः प्रे॰-रैवाइवः,-उब । घिव दे॰ विउ ।

घिसकव कि॰ घ॰ खिसकना; पे॰ घुसकाइय, वै॰ घु-खि।

यिसनी दे॰ वंसनी; प्र॰-सु-। श्रीचर्च कि॰ स॰ सीचना, वसीटना; प्रे

श्रीचन कि॰ स॰ सीचना, घसीटना; प्रे॰ विचाइन, -चनाइन,-उन । घुइरब कि॰ अ॰ घुरना; आँख जमाकर देखते रहना, क्रोध से देखना, ताकना ।

घुइस सं पुं प्क छोटा जङ्गजी जानवर; मूस-, रात को चुराकर खानेवाले जानवर;-लागब। घडहाइब कि॰ स॰ लकड़ी या कजछो आदि

डाल कर (बर्तन में रखी हुई वस्तु को) चलाना; "मारी रोटी,-हाई दालि"।

घुवुऋ।व क्रि॰ अ॰ घू घू शब्द करना; स॰ डाँटना;

कद्व होनाः ध्व०।

घुवुटारि वि० स्त्रो० घुँवटवाली; हा०का०-रौ; घुबुट

+ आरि; दे० घूबुट।

घुचरी सं • स्त्री • भिगोका उवाला या छौंका हुआ खंडा अब;-चवाब,-डारब (तैयार करना)।

घुठच-घुठच कि॰ वि॰ बार-बार बिना ज़ोर लगाये श्रीर बिना कुड़ असर के (मारना, लगाना आदि); प्र०-चुर-चुर।

घुठवी सं रत्री व्लागी में लगी हुई लकड़ी जिससे द्सरी लकड़ी आदि खोंचो या तोड़ो जाती है। -घुब्बी, वि॰ छोटो-छोटी भीतर घुसी हुई (श्रांख): दे० लग्गी,नगा।

घुदुर-घुदुर कि वि वेश धोरे-धोरे बिना शब्द किये

(पी खेना); ध्व०।

घुट्ट सं े पुं किसी पदार्थ को पीने की आवाज़; -से,-बुद्द,-बुदुर, धोरे से (पी लेना), ध्व०। घुड़ी दे । घूँडी,-देब, (बच्चों को) घुड़ो देना या द्वा पिजानाः, व्यं ० ज्ञहर देना ।

घुड़काब कि॰ स॰ घुड़कना, डाँटना; प्रे॰-कबाइब,

-काइब,-उब।

घुन सं पुं • नाज में लगनेवाला छोटा कोड़ा; -लागब, रोगी हो जाना; कि॰ घुनव, धुनों द्वारा . नष्ट होना ।

घुन-घुना सं पं बोटे बच्चों के खेतने का सिजीना जिसमें से "धुनयुन" त्रावाज होती है; ध्व०: स्त्री०-नी ।

घुमना वि॰ घुननेत्राला; घर-,जो दूसरों के घर घूमता रहे; आवारा, सुस्त; स्त्रो॰ नी।

घुमर्ब कि॰ अ॰ लोटनाः मे॰-राइव, लोटानाः मु० बदजा जेना, जौटकर आक्रमण करना ।

घुमरी सं स्त्री॰ चनकर (सिर में);-आइब, ऐसे चक्कर आना;-परैया, एक खेज जिलमें बच्चे "बु ... परैया-रैया ..." कहते और एक दूसरे को ुष्कड्कर घूम-घूम नाचते हैं; व्यं ० व्यंथे के चक्कर । घुरकब कि • स॰ जोर से डाँटना; वै •- इ-;मा॰ ं-को-कवाई।

घुरकी सं स्त्री॰ घुड़की;-धमकी, डाँट-फटकार;

देव वै॰ द। घुरमुराव कि॰ च॰ धुर-घुर' शब्द करना; घ्व०। घुरचव कि॰ घ॰ निर्मेशका चैथवा बीमारी के विवन विवास: मे॰

घुरचारव दे० खुरचारव ।

घुरमुसहा विश्पुंश कम बोलनेवाला पर भीतर ही भीतर द्वेष रखनेवाला; चुःषा; स्त्री०-ही; घूर + मूस (घूर पर के मूस की भाँति चुपके से खोदने या नुकसान करनेवाला) +हाः क्रि॰-साब।

घुरमुसाब कि॰ च॰ भीतर ही भीतर बुरा माननाः बिना कुछ कहे नापसंद करना ।

घुरसारि सं० स्त्रो० घुड़सालः वै० घो-।

घुरहू-कतवारू सं पं कोई भी, तुब्छ से तुब्छ व्यक्ति; घुरहूतया कृतवारू प्राय: नीची श्रेणी के लोगों के नाम होते हैं। पहले का अर्थ है -- बृर पर पडा हुआ, दूसरे का 'कतवार' (दे ) बटारने-वाला ।

घुर-घुर कि॰ वि॰ धीरे-धीरे और घुर-घुर की त्रावाज् काते हुए (जाँत या चक्को); ध्वर । घुरेसच कि॰ स॰ धुनेडनाः मे ०-सवाइवः वै ०-सेरबः

इन दोनों में वर्ण-दिपर्यय का ही भेद है।

घुलवूलाब कि अर् 'धुत्रबुत' को आवाज करनाः प्रे॰-इन, पेराब कर देना (प्रायः बच्चों के खिए);

घुलंब कि॰ अ॰ घुलना, बोमारी से घोरे-घोरे मृत-प्राय होना; प्रे०-लाइव,-उब।

घुल्ला सं पुं विकड़ी या गन्ने का छोटा दुकड़ा; स्त्री०-ल्जी;-करब, (बच्चों के लिए) गम्ने का छोटा दुकड़ा छोज देना।

घुसरव कि॰ अ॰ घुत जाना; प्रे०-से-,-सेरवाइब, -डब ।

घुहित्र/(इब दे० घुडहाइब ।

घुँट संब्र पुं॰ पानी, शर्बत आदि का उतना अंश जो एक बार में पिया जाय: कि॰-बं, धीरे-धीरे या कठिनता से पीनाः एक-,दुइ-।

घंटो सं रत्रो० बन्चां की द्वा:-देव, ऐसी द्वा

विज्ञानाः ब्यं० विष देना । घूच्ट सं॰ पुं॰ घूँघट;-कादग्र।

घूब्र सं॰ पुं॰ घुबुह ।

घूमें व कि॰ अब्बनना, लौटना, (सनय का) फिर श्चानाः प्रे० घुमाइब,-वाइब,-उबः वै० प्र० घुमरब । घूर सं पुं कूड़ा-करकट का ढेर;-करब,-जागब; -लगाइब;-यस, लंग चौड़ा पर सुस्त और बेकार।

लेने वाला।

घैघ। सं० पुं० गर्दन, गजा; गर्ज को बोमारी जिसमें स्जन हो जाती है; स्त्री०-वी (क्यं० घृ०)।

घेंच सं प् वंबी पतली-गर्दन; प्र -चा; वै -चु, -चि; प्रायः चिदियों या पशुत्रों के लिए; घृ० रूप में कभी कभी व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त । घेटा सं प् स्थर का बड़ा मोटा बच्चा; वं वर्षेटा, चेंद्रा । े े े

संव्युविशः नारः बाद्यां का उमद्वाः किल्याः

घेरव कि॰ स॰ घेरना, चारों श्रोर से रोकना; प्रभाव ढालनाः प्रे०-राह्ब,-वाइबः,-उवः भा० -वाई, घेरा, घेर-घार । घेरा सं पुं वारों त्रोर से बनाई हुई दीवार या लकड़ी, काँटे आदि की रोक-थाम;-डारब, सिपा-हियों या रचकों द्वारा घेर लेना; भा०-ई;-खोई। घेवॅ्ड़ा सं० पुं• एक फल जिसकी बेल चलती है श्रीर जिसका साग बनता है। घेचब दे॰ घईं-। घेटा दे॰ घेटा। घैहल दे॰ वहड्ख। घोंइटब कि॰ स॰ खुब घोंटना, डाँटना; दे॰ घोंटब जिसका यह प्र॰ रूप है; प्रे॰-टाइब,-टवाइब,-उब। घोंघा सं पुं पानी में होनेवाले 'गेजुत्रा' (दे) का घर जिसे सुखने पर अंजन आदि रखने के काम में लाते हैं; वि॰ मूर्ज; स्त्री॰-घी, छोटा -घा । घोंचू वि॰ उल्लू, मूर्ख; जिसे ठीक बात समय पर न सूक्ते; भा॰ घोंचवाफेर, में परव, भूजभुलैयाँ या विकट स्थिति में पड़ जाना। घाँट-घाँट सं • पं • जल्दी-जल्दी तथा बार-बार घोंटने का क्रम:-करब। घोंटब कि॰ स॰ घोंटना, डाँटना; प्रे॰-टाइब,-उब, -वाइब,-उब; व्यं० रट लेना; भा० टाई। घोंटारव कि॰ स॰ तिखने की तख्ती या पट्टी को कालिख लगाने के बाद शीशे के दुकड़े से घोंटकर चमकाना; ऐसे शीशे के दुकड़े को "घोंटारा" कहते

हैं। प्रे०-टरवाइब, दूसरे से घोंटारा खगवाना; विद्यार्थी तस्ती की ऐसी तैयारी को "घोंटारा-पोतारा" कहते हैं । दे० पोतारब । घोंद्र वि• घोंटनेवाला, किसी बात को रट लेनेवाला: बुद्धि का कम उपयोग करनेवाला। घोखब कि॰ स॰ रटना, प्रे॰-खाइब,-उब,-खवाइब, -उब; सं॰ घोष (शोर) अर्थात् चिल्लाकर या जोर-जोर से रटना या स्मरण करना। घोघर सं ॰ पुं ॰ एक काल्पनिक न्यक्ति जिसको बुला-कर या जिसका नाम लेकर छोटे बच्चों को दराया जाता है: दे॰ हीआ। घोघी सं र स्त्री किसी कपड़े का, विशेषत: कंबल का, लपेटकर सिर पर ऐसा बाँधा हुआ रूप जिससे वर्षा से बचाव हो सके;-थान्हब,-करब। घोडन वि॰ पाजी, बदमाश। घोड़ा सं • पुं • पशु विशेष; स्त्री • - डी; क्रि • - ब, घोड़ी का गर्भिणी होना; वै०-द्वना; सं वोटक। घोर वि० बहुत, बढ़ा, अधिक। घोरव कि॰ स॰ घोलना; प्रे॰-राइब,-उब,-रवाइब, -उब; अ० बहुत विलंब करना। घोलर वि० बहुत मोटा; प्र० घौ-; दे॰ घउत्तर । घोला सं०पुं • गहरा गड्ढा या पतला नाला । घोसी सं ं पुं दूध का काम करनेवाजी एक जाति का न्यक्ति; सं० घोष । घौघियाब दे० घड-। घौलर दे० घडल-तथा घो-।

ਚ

चॅग सं० पुं० पतंग;-चढ्ब, महँगा हो जाना । चंगा वि॰ पुं॰ अच्छा; स्त्री॰-गी; वै॰-ङ्ङा। चंगुल सं॰ पुं॰ पंजा;-मँ, पंजे में; वै॰-इड्डल । चेंगेरा सं ० पुं ० हरूकी सुंदर डलिया; स्त्री०-री; वै०-ङरा,-री । चंचल वि० पुं० जल्दी-जल्दी चलने या बदलने वालाः स्त्री०-लि । चचल वि॰ पुं॰ चंचल; स्त्री॰ लि; "चंचलि जोय चनैनी त्रोंठवॅन बुधि उपराजै'' (चनैनी); भा०-ई। चंट वि॰ पुं० चालाक; स्त्री॰-टि, प्र०-ठ, भा॰ -ई,-पन। चंठ वि॰ पुं० चालाक; स्त्री०-ठि, भा०-ई। चंडाल सं वि व दुष्ट व्यक्तिः भाव-डलई,-पन । चंडी संव्स्त्रीव्दुर्गा, ऋगड़ालू स्त्री; पाठ, दुर्गा-पाठ; वै०-डिका; सं०। चेंडुला वि॰ पुं॰ जिसके सिर में बाज न हों; स्त्री॰ -ली; वै०-बु-,-डु-,चसु-। चंद्र सं पुं एक नशे की वस्तु जो पी जाती है:

1

-खाना, ऐसा स्थान जहाँ-चिलम पर लोग एकत्र बैठकर पीते हैं; काहिलों और गण्पियों का घर;-क गप्प, वे सिर पैर की बात । चंडूल दे० चंडुला। चेंड़ला वि॰ पुँ० जिसके सिर में बाज न हों; वै॰ -ग्रु-,-नु-; स्त्री०-ली । चंदा संबपु ० चंदा; चंदमा;-माँगव,-उगहब; मामा, चंद्रमा जिसे बच्चे मामा कहते हैं। वै०-श्वा। चंनन सं० पुं० चंदन; वं० चन्नन । चंपत वि॰ गायब, ग्रदश्य;-होब,-करब। चॅपवाइव कि॰ स॰ व्यापब (दे॰) का बे॰ बै॰ -पाइव । चंपा सं॰ पुं॰ मसिद्ध फूल । चंपू वि॰ सुंदर, विचित्र; सं॰। चंसुर दे॰ चमसुर। चइत सं े पुं े चैतः सं े चैत्रः कुत्रार, दोनों फसजों का समय; कि॰ वि॰ साल में दो बार;-हरा,-रें, चैत के मास या बसंत ऋतु में ।

दरी चहता सं ु ं एक गाना जो प्राय: चैत में गाया जाता है। च इती सं० स्त्री॰ चैत में होनेवाली फसल। चइला सं॰ पुं॰ चिरी हुई लकड़ी का मोटा दुकड़ा; ्यस, हट्टा-कट्टा; स्त्री०-ली,पतला और छोटा लकड़ी का दुकड़ा। चइली सं • स्त्री॰ पतली सुखी फाँफी जो नाक के भीतर मैल या खुश्की से जम जाती है;-परबः क्रि॰ -लिञ्चाब। चडँक सं० पु ० चौंक; तेज़ी; वि०-हर, स्त्री०-रि; -होब.-रहब। चर्जेकव कि॰ श्र॰ चौंकनाः प्रे॰-काइव,-कवाइव । चउँचित्राब कि॰ श्र॰ व्यर्थ चित्राते रहना: किसी पर रुष्ट होकर बोलना, ध्व॰ 'चेउँ (दे०) चेउँ से। चउँसिठ वि॰ खी॰ चौँसठ: वै॰-वँ-,-ठ: सं॰ चतु:-चउत्रा सं पुं चार श्रंगुल की चौड़ाई; ताश की चौकी; पशु; सं• चतुष्पाद; वै०-वा; दे० चावा। चन्त्राई सं•स्त्री० ऐसी हवा जो चारों श्रोर से चन्ने; चंड (चौ)=चार; सं० चेतु:। चउत्रात सं पं चारों और की बातें; व्यर्थ की बात;-बाइब,-करब,-बतुब्राब; वि०-ली। चउञ्जातिस वि॰ चात्तीस और चार। चिउक सं॰ एं॰ चौक;-पूरब, धार्मिक कृत्यों में आहे आदि से चौक बनाना;-के क राँड़ि, विधवा जिसने पति से संयोग न किया हो। चडकड़ी सं० स्त्री० छलाँग:-भरब, छलाँगें मारना। च उकस वि॰पु ॰ होशियार, तैयार; मा॰-ई; चड 🕂 कस, जिसके चारों (श्रंग या कोने) कसे हों अर्थात् दोनों आँखें और दोनों कान सचेत हों। स्त्री०-सि। चडका सं०पुं० चौका;-बेलना, रोटी बनाने के दोनों सामानः,-देब,-लगाइब। च उकिस्रा सं० पुं० एक प्रकार का सुहागा जिसे -सोहागा कहते हैं। च उकी सं० स्त्री० चौकी; पहरा देने का स्थान; -पहरा, पहरा-,-लागब,-देव । चडकोन्ना वि॰ पुं॰ चौकन्ना;-होब, करब,-रहब; स्त्री०-नी; चड + कोन, जिसके चारों कोने (दो अखि, दोनों कान, चार श्रंग) खड़े या तैयार हों। च उकोर वि० पुं ० चौकोर, स्त्री०-रि । च उखट सं० पुं० चौखट; वै०-टा;-नाघब, घर के बाहर या भीतर जाना। चुडखंटा वि॰ पुं॰ चार कोनेवाला; स्त्री॰ टी; चउ (चार) + खूँट, कोने, जिसमें चार कोने हों; वै॰ -कुंठा, दे व सूँट।

चडगड़ा सं० पुं ० खरगोंश, चड + गोड, जो सभी

चडमान सं पु । गेंद का पुराना खेल जिसका

उरबेस कविता में प्रायः है।

पैरों से प्रधान बहुत देश नापे।

चडिंगर्द कि॰ वि॰ चारों और; प्र०-दीं,-दें', चड + फा० गिर्द: वै० चव-। चउगुना कि • वि॰ चौगुनाः स्त्री०-नी । चउगोडिया सं० स्त्री० किलनी (दे०) की तरह का एक छोटा जीव जिसके चार पैर होते हैं और जिसके मनुष्य के बालों में पड़ने से भावी आपत्ति की सुचना मिलती है; चउ (चार)+गोड (पैर)। चउतरफा कि ०वि० चारों श्रोर, चउ + फा० तरफ्र। चउतरा सं० पुं० चबृतरा; स्त्री०-रिजा । चडताल दे॰ चौताल। चउथा वि० पुं० चौथा; स्त्री०-धी;-धाँ, चौथी बार (जानवरों के ब्याने के लिए प्रयुक्त); उ०-बियानि श्रहै,-बंत गाभिनि बाय, चौथी बार ब्याई या गाभिन है। चडिथन्त्रार सं० पुं० चौथाई का मालिक: स्त्री० चउथी सं०पुं० चौथा भागः वै०-था,-थाई,-थिश्राई। च उद्ह वि॰ चौदह,-वाँ,-ईं, चौदहवाँ,-वीं। चडधराना सं० पुं० चौधरी का स्वस्व, हिस्सा भादि । चडधरी सं॰ पुं॰ चौधरी, स्त्री॰-राइन । चउन्हिन्त्राब कि • ग्र॰ घबरा जाना, चौंधिया जाना, प्रे॰-ब्राइब,-वाइब,-उब, दे॰ चवन्हा । चडपट वि॰पु ॰ चौपट, नष्ट,-होब,-करब, क्रि॰-टाब, भा०-टाचार। चडपया सं० पुं० चौपाया, वै० चौपया । चडपहल वि॰ पुं॰ चौपहल, चार किनारेवाला, स्त्री०-्लि, प्र०-ला, वै०-फाल, चव-। चडपाई सं० स्त्री० चौपाई, दोहान चउपाल दे॰ चौपाल। च उफेर क्रि॰ वि० चारों श्रोर, प्र०-रिश्रॉ,-रीं। चउवरदिश्रा वि॰ पुं॰ जिसमें चार वैल लगते हों, चड + बरद (बैल), केवल 'हेंगे' (दे० हेंगा) के लिए प्रयुक्त। चउबाइन सं० स्त्री० चौबे की स्त्री. वै०-नि । चडिवस वि॰ चौबीस:-वाँ,-ईं, चौवीसवाँ,-वीं, सं॰ चतुर्विंशति । चडबे सं॰ पुं॰ चौबे, सं॰ चतुर्वेदी। चडबोला सं० पुं० एक प्रकार का छंद। चडभरि सं०स्त्री• दाढ़ के दाँत, चड (चार)+मरि (भरनेवाला) अर्थात् चार स्थानों के दाँत । च उमहला सं० पुं० चार महल (जो एकत्र हों)। चडमासा सं॰ पुं॰ बरसात का समय, एक प्रकार का गीत जिसे चौमासे में गाते हैं। सं व्चतुर्मास । चउमुहानी सं० स्त्री० वह स्थान जहाँ चार सड़कें मिलें या चार नदियों का संगम हो। चडरब कि॰ स॰ चारों छोर से कसकर बाँध देना, प्रे॰-राइब,-वाइब,-उब । चडरहा वि०पु ० चावल वाला; घी०-ही; चाउर 🕂 हा; दे॰ चाउर; (२) सं॰ पं॰ चीराहा ।

चउसभा सं०पुं ० खेती या श्रन्य काम जिसमें कई लोगों का साभा हो;-करब,-रहब,-होब। चउहान दे॰ चव-। चकई सं० स्त्री० प्रसिद्ध पत्नी; चकवा, चकवा-, इस पची का जोड़ा जो रात को बिछुड़ जाता है। चकचोन्ही सं० स्त्री० चकाचौंघ;-लागब। चकड्वा सं० पुं० कलह, शोरगुल;-मचब,-मचाइब। चकती सं क्त्री कपड़े का दुकड़ा जो फटे हुए भाग पर पैबंद की भाँति लगाया जाय;-लगाइब,-लागब; बद्रे में-लगाइब, दुनिया से ऊपर काम करना। चकत्ता सं०पुं० शरीर पर उभरा हुआ 'ददोरा' दे०; चकब कि • घर चौंक जाना, सतर्क हो जाना; प्रेर -काइब चकमा सं० पुं० धोका:-देव। चकरई सं० स्त्री० चौड़ाई; 'चाकर' का भा०; बै० चकरार वि॰ कुछ अधिक चौड़ा; 'चाकर' (दे•) का तु० रूप। चकरी सं ० स्त्री० नौकरी;-करब,-देब; वै० चा-; वि० चकरिहा सं० पुं० चाकरी करनेवाला, नौकरी-चकरेंठ वि॰ पुं॰ तगड़ा श्रीर चौड़ा (व्यक्ति); स्त्री॰-िठ; सं०-ठा, ऐसा व्यक्ति। चकल्लस सं पुं ० मजा, हँसी; करव, होब, रहब। चकला सं० पुं ॰ रंडियों के रहने का स्थान। चकवड़ सं॰ प्ं॰ प्रसिद्ध पौदा, सं॰ चक्रमई। चकवा सं॰ पुं॰ पत्ती-विशेष, चकई, इस पत्ती का जोड़ा; रोटी के लिए बना म्राटे का गोला:-करब: सं॰ चक्रवाक। चकाचक सं० पुं० मज़ा, खाने का श्रानंद: ध्व० घी की अधिकता का मजा तथा उसकी ध्वनि; -रहब। चकावृह् सं० पुं० चकव्यृह्, भगहाः;-मचब,-मचा-इब,-होब; सं०। चकार सं० पुं० 'च' का श्रवर, उसका उच्चारण । चिकिष्ठा सं०स्त्री० चक्की (जिसे हाथ से चलाते हैं); -चलब,-चलाइब;-यस, मोटी और चौड़ी (स्त्री); वै०-या । चिकत वि॰ घबराया हुआ, आश्चर्य में पड़ा; होब, -करबः प्र॰ छकितः सं॰ चक से (चिकत)। चक्रोर सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध पत्ती; स्त्री०-री; सं॰। चकौ आ सं० पुं० चकवा का घृ० तथा स्नेहात्मक रूप; स्त्री०-कैया; गीतों में प्रयुक्त। चक्कर सं० पुं० चक्कर;-करब,-काटब,-मारब,-लगा-हव। चका सं० पुं० बड़ा पहिया। चकी सं रत्री चकी; वै ०-किसा। चक्कै संबेषुं • चाकू;-मारब,-चलब,-चलाइब

चखनब क्रि॰स॰ पोत देनाः प्रे॰-वाइब,-उब,-नवा-इब,-उब। चखनाच्र सं वि बोटे बोटे दुकड़े; टूटा;-होब, -करबः; बै०-क-। चखब दे॰ चींखब। चगड़ वि॰ पुं॰ चालाक; प्र०-गाड़,-घड़,-घड़; भा०-ई,-पन। चङ्डल सं० पुं० चंगुल। चडेरा सं० पुं० मूँज का बना सुंदर छोटा टोकरा; स्त्री०-री,-रिश्रा। चचरा सं० पुं० पानी सूखने के बाद मिटी पर फटा हुआ दरारा;-परब;-फाटब, कि॰-रिम्राब; वै॰ ਚੌ-। चचा सं० पुं० चाचा; दे० काका; स्त्री०-ची; क्रा०। चिच्चा-संसुर सं० पुं० स्त्री का चाचा; स्त्री० -सास् । चटकन सं १ पुं १ चपतः वै १ नाः क्रि १ - निम्राइब । चटकब कि॰ ग्र॰ चटकना (ब्यक्ति का); सूख जाना (खेत का); प्रे॰-काइब,-कवाइब, सिंचाई करके गोड़ने के पहले सूखने देना (प्रायः गन्ने के खेत चटाइब क्रि॰ स॰ चटाना; प्रे॰-टवाइब, वै॰-उब; भा०-ई। चटाई दे० गोनरी। चटोर वि० जो बार-बार खाता रहे, जालची; जिभ-, जिसकी जीभ सब कुछ खाना चाहती हो; भा०-पन,-ई । चट्टपट्ट सं०पुं० चर्णः;-मॅ, तुरंतः प्र०-द्या-पद्या मॅः-हे, -हेहँ, तुरंत ही; दे॰ पहें; क्रि॰ वि॰ जैसा प्रयुक्त। चट्टी सं० स्त्री० चप्पल । चट्ट वि॰ चाटनेवाला या वाली; दूसरे के यहाँ मुफ्त खाने का आदी व्यक्ति। चट्टें कि० वि० तुरंत; प्र०-हॅं,-हि । चढ़ब क्रि॰ स॰ चढ़ना; प्रे॰-ढ़ाइब,-ढ़वाइब; भा॰ -ढ़ाई,-ढ़ावा (पूजा में श्राया सामान, द्रव्य श्रादि)। चरानी सं ० स्त्री० नये कुएँ की दीवार को नीचे गलाने की किया;-होब,-करब; दे० चाखब। चगुला दे०-डुला । चतुर वि॰ पुं॰ होशियार; स्त्री॰-रि, भा॰-पन,-ई, प्र०-त्त्रः सं०। चत्र वि॰ पुं॰ चालाक; स्त्री॰-रि, भा॰ ई; सं॰ चतुर जिससे अर्थपरिवर्तन हुआ है। चथरा सं० पुं० दुकड़ा; किसी फल चादि का फूटा भागः;-होब,-करबः;-क्रि०-ब, चि-रिश्राब, फूट जाना (पके फल श्रादि का); शा० 'छितराब' का एक रूप। चथरिश्राइव कि॰ स॰ फोड़ देना, दुकड़े कर देना। चहर सं पुं स्त्री चादर; प्र दरा; वै -िर, चादरि, चादरा (बहुत बड़ा चहर); कबीर-"सीनी-कीनी बीनी चादरिया।" चनगा सं० पुं० एक प्रकार की मञ्जूती 🗁 🕾 🖟

वनरमा सं॰ पुं॰ चंद्रमा; चाँदी या सोने का छोटा चंद्राकार गहना जो बह-शांति के लिए पहना जाता है। सं॰।

चनवा सं॰पुं॰ स्त्रियों का एक आसूषण जो चंदा-कार रत्नजटित होता है और मध्ये के ऊपर पहना जाता है। सं॰ चंद्र + वा (अवा प्रत्यय जो प्रायः पुं॰ शब्दों में लगता है)।

चना सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध अन्नः भर, थोड़ा साः सं॰ चुणक।

चित्रमा सं ॰ स्त्री॰ छोटी सी भीख जिसमें कभी-कभी खेती की जाती है। वै॰-या।

चिनहा वि॰ पुं॰ चाँदीवाला; चाँदी मिला हुआ; स्त्री॰ ही।

चनुला वि॰ पुं॰ चंडूल; दे॰ चँडुला।

चन्नर सं ॰ पुं ॰ मृत्यु के समय की अवस्था;-लागब, मृत्यु संनिकट होना; सं ॰ चंद्र ।

चल्ला-माई स्त्री॰ चंद्रमा; छोटे-छोटे बच्चे या माताएँ चंद्रमा को इसी तरह संबोधित करते हैं। लोरी-'चन्ना माई चन्ना माई, धाय आव धपाय आव्।"

चन्न-चेहरा सं॰ पुं॰ छोटी-छोटी चिड़ियाँ जो बहुत शोर करती हैं।

चपटव कि॰ अ॰ दे॰ छपटव।

चपर-चट्ट वि॰ निर्जन, स्ना; लंबा-चौड़ा (मैदान); -हें, निर्जन स्थान में।

चपरहा वि॰ पुं॰ अभागाः स्त्री॰-ही।

चप्पर वि॰ पुं॰ चपलः स्त्री०-रिः दीदा क-गुस्ताखः भा०-ईः सं॰।

चफड़ल वि॰ पु॰ लंबा-चौड़ा (मैदान); शा० 'फइलु'(दे॰) का विकृत रूप।

चबहुनी सं • स्त्री • 'चबैना' के स्थान में दिया हुआ नकद; देव, चेब; दे० चवयना; वे० वयनी, -बै-; सं • चर्च (चबाना)।

चनयंना सं॰ पुं॰ चर्नाने का श्रन्न; भुना चना, चावल श्रादि; सं॰ चर्नः दे॰ चेनाब; वै॰-वेना। चनरा सं॰ पुं॰ चपत, तमाचा; कि॰-रिश्राह्य; -मारब।

चबरिश्राइव क्रि॰ स॰ तमाचे लगाना; खूब मारना; वै॰-उब।

चबनाइन कि॰ स॰ चनाने को देना; (कोल्हू में गन्ना) लगाना; पेरने को देना; बै॰-उन्न; मा॰-ई। चनान कि॰ स॰ चनाना; काट लेना; सं॰ चर्न। चनुष्मान कि॰ स॰ दाँटना, धुड़कना; स॰ फट-कारना।

चंतुरी सं • स्त्री० कोघ की मुद्रा, मुँह को ज़ोर से बंद करने की मुद्रा;-बान्हब, ऐसी मुद्रा बनाना। च मक्षब क्रि॰ स॰ चमकना; प्रे०-काइब,-उब, -क्बाइब।

चभक्का सं॰ पुं॰ चमकने की क्रिया; मारब; मज़ा सेना, खुब खाना या चमकना ! चभोरव कि॰ स॰ (बी, पानी तथा तेल में) मखी भाँति भिगो देना, प्रे॰-बाइब,-उब।

चम्म सं॰ पुं॰ पानी या कीचड़ में गिरने का शब्द; -सं, दें; ध्व॰।

चमइनिहा वि॰ पुं॰ चमाइन रखनेवाला; स्त्री॰ -ही; चमाइन (दे॰) + हा। चमउधा दे॰ मौधा।

चमकटिया सं० पुं० चमार; चमडा काटनेवाला चम +कटिया; सं० चर्म; व्यं० एवं गाली, नीच, दुष्ट।

चमकन वि॰ पुं॰ शौकीन; जो श्रपने कपड़े लत्तों को बहुत काड़-पोंछुकर रखे; स्त्री॰-नि; '-ब'से (चमकनेवाला)।

चमकव क्रि॰ श्र॰ चमकनाः मुँह बनाकर किसी को छेड़नाः प्रे॰-काइब,-उब।

चमगादुर सं० पुं० चमगीददः वि० जो दोनों श्रोर रहे; जौ० गेदुर, बा० चमगी-।

चमचम कि॰ वि॰ चमक के साथ; प्र॰-मा-,-रम; कि॰-माब, प्रे॰-माहब।

चमचा दे० चि-।

चमड़ा सं॰ पुं॰ चर्म; उतारब, खूब पीटना; स्त्री॰ -डी; सं॰ चर्म, फ्रा॰ चरम।

चमंतकार सं०पुं ० श्रद्भुत कार्यः; वि०-री, श्रद्भुतः, विचिन्न कार्यं करनेवालाः; सं०-त्कारः।

चमन वि॰ साफ सुथरा; फ्रा॰ चमन, उपवन।

चम्म सं० पुं॰ कट, सं, तुरंत । चमरई सं॰ स्त्री॰ नीचता, दुष्टता; करब; 'चमार' (दे॰) का भा॰; चमार + ई; सं॰ चर्म + कार (चमार)।

चमरउथा वि॰ चमारोंवाजा (जूता); जिसमें नमीं न हो, कड़ा, देहाती; चमार + धा (बीच में 'चमरऊ' का ऊ इस्व हो गया है)।

चमरउटी सं० स्त्री० चमारों के रहने का मुहला; गाँव का पिछला भाग।

चमरक वि॰ चमारों का सा; चमारोंवाला; चमार +क; प्र॰-उम्रा।

चमरकट वि॰ दुष्ट; प्र॰-इ, प्रायः गाली या डाँट-फटकार में प्रयुक्त-'दु-या इत-'', भा०-ई। चमरटोला सं॰ पुं॰ चमारों का महल्ला स्त्री॰

चमरटोला सं० पुं • चमारों का मुहल्ला, स्त्री • -ली,-लिया।

चमरपन सं० पु० चमार सा ब्यवहार,-करव, होब। चमरसर्जेंच सं० पु० कमेला,-होब, चमार + सर्जेंच (दे०, शौच) अर्थात् चमारों के शुद्ध होने की (बिलंबवाली) किया।

चमसुर सं॰ पुं॰ एक बीज जो बच्चों को दूध में घोटकर पिलाया जाता है।

चमाइनि सं॰ स्त्री॰ चमार की स्त्री, फूहद और गंदी स्त्री; वि॰ चमइनिहा (दे॰)। चमाचम वि॰ पुं॰ चमकनेवाला, क्रि॰ वि॰ चमक

के साथ। प्रवन्ता ।

चमार-चवगिद् चमार सं० पुं० निम्न श्रेली का व्यक्ति, वि० नीच, भाव-री, चमरई, चमरपन, स्त्रीव-इन,-नि। चम्ना वि॰ बना-ठना, शौक्रीन। चमेली सं० स्त्री० एक प्रकार का फूल; उसका पेड़, यह प्रायः स्त्रियों का नाम भी होता है। चमोटब कि॰ स॰ उँगलियों से चमड़े को पकड़कर नोच लेना, भाः-टा, सं० चर्म। चमौधा सं० पुं० चमड़े का थैला, वि० देशी चमड़े कायाबिनासीके चमडे़ का (जूता), वै० उधा; सं० चर्म। चय संबो॰ हाथी को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया शब्द जो महावत मायः प्रयोग करता है। दूसरे शब्द हैं "धत" "मलि" (दे०) बैं० चै, चहु । चरकट वि॰ पु॰ दुष्ट, नीच; चर (चारा) + कट (काटनेवाला), आवारा, भा०-ई, वै०-हा, चरकहा वि० पुं ० चरका देनेवाला, स्त्री०-री। चरका सं० पु० घोखा,-देव, वि० कहा। चरखा सं० पु० कातने का पुराना श्रीज़ार,-कातब, चरस्वी सं • स्त्री • लकड़ी या लोहे की बनी कुएँ में लगी पानी भरने की मशीन; आतशबाज़ी में चक्कर करनेवाली चीज, शा० का० (त्राकाश) से (गोल या चलनेवाला के अर्थ में)। चरचा सं० स्त्री० उल्लेख, बात,-करब,-चलब, -चलाइब,-होब । चरनी सं० जानवरों के खाने का स्थान जिसमें हौदी (दे०) ग्रादि लगी हो; वै०-न्नी, 'चरब' से (चरने या खाने का स्थान)। चरफर वि० पु० तेज़, स्त्री०-रि, भा०-ई। चरव कि॰ अ॰ स॰ चरना, घास खाना; मे॰-राइब, -उब, भा०-राई, चरहा। चरवाँक वि० पुं० चालाक, खी०-कि; शा० सं० 'चार्वाक' से। चरवियाव कि॰ अ॰ मोटा हो जाना, गर्व करना; 'चरबी' (दे०) से०; वै०-ग्राब। चरबी सं श्ली वर्बी;-चढ़ब, गर्व होना; क्रि॰ -बियाब,-ग्राब; वि०-बिहा,-ही। चरमर सं० पुं० 'चरमर' का शब्द; प्र०-र्र-र्र; कि० -राब, ऐसा शब्द करना; पु०-रर-रर; ध्व०। चरर सं ० पुं० 'चर-चर' शब्द; प्राय: 'चरर-चरर' श्रथवा 'चरर-मरर' रूप में । चराइब कि॰ स॰ चेराना; प्रे॰-रवाइब,-उब; भा॰ •ई,-स्वाई। चरवाह सं० पुं० चरानेवाला; चरवाहा; भा०-ही, चराने की मज़दूरी, किया चादि। चरसा सं॰प् ॰पानी निकालने का चमड़े का बर्तन। चरहा सं०पं० चरने की घास की श्रधिकता; लागव;

'चरब' से।

चराई सं० स्त्री० चराने भी किया, मज़दूरी आदि; दे॰ चरवाही । चरी सं० स्त्री० एक नाज, उसका पेड़, दाना आदि जिसे मायः जानवरों की खिलाते हैं और कहीं-कहीं 'जोन्हरी' कहते हैं। वि०-रिहा, (खेत) जिसमें चरी बोई हो। चर्राब कि॰ ग्र॰ बिना पानी या तेल के बाल श्रथवा खाल का खुरखुरा हो जाना। चलइस्रा वि॰ चलनेवाला, चलने (दे॰ चलब) वालाः वै०-वै-, लै-। चलकई सं० स्त्री० चालाकी;-करब; दे० चलाँक; वै०-लॅ-। चलचलूँ वि॰ चलने के लिए तैयार । चलता वि॰पुं॰ चलनेवाला, निभानेवाला; किसी प्रकार काम चलानेवाला; चालाक; स्त्री० तीः कबीर-''चलती चक्की देखिकै दीन कबीरा रोय''। चलनी सं॰ स्त्री॰ (ग्राटा ग्रादि) चालने की छेद-वाली डलियाः पुं०-ना । चलब क्रि॰ ग्र० चलनाः भे०-लाहब,-उब,-वाहब, -उबः प्र०-बैः सं० चल । चलाँक वि॰ पुं० चालाक; स्त्री०-कि, भा०-की, -लकई,-लॅ-। चलाइव कि॰ स॰ चलाना; डालना (पशुश्रों का 'कोय्र' दे०); प्रे०-लवाइब । चलाई सं १ स्त्री १ चलने की किया या मिहनत; -करब, चलने में परिश्रम करना; चालने की क्रिया, मज़दूरी आदि। चलाउब कि॰ स॰ दे॰ चलब। चलान सं० स्त्री० माल या रुपये की ग्रामदनीः -म्राइब,-जाब; चै०-नि;-करब,-होब, पुलिस द्वारा पकड़े जाने की कार्रवाई करना या होना। वि०-नी, चलनिहा। चलावा सं० पुं० व्यवहार, श्राचरण, बर्ताव; 'चलब' किया से। चलिसवाँ वि॰ पुं॰ चालीसवाँ; स्त्री॰-ईं। चली-चला सं • स्त्री • चलने की तैयारी, जल्दी श्चादि; ब्यं ० मृत्यु की निकटता; वै ० चला-चली । चलौनी सं० छी० चबेना भूनते समय उसे चलाने के लिए पतली लकड़ियों का एक समृह; पुं•-ना; वै०-लउनी । चर्वेरि सं० स्त्री० चॅवरी;-डोलाइब, चर्वेरी हॉंकना, -दुरब, चवरी चलना; सं० चामर । चर्वें सिठ वि॰ चौंसठ; वै॰ चउँ-; सं॰ चतुःषष्ठि । चवहान सं० पुं० चौहान राजपूत; वै० चंड-; मा० -हनई,-पन। चवकसई सं॰ स्नी॰ चौकसी; वै॰-उ-। चवखट दे॰ चउखट; धनेक शब्द जिनका उच्चारण "चउ"" होता है विकल्प में "चव"" बोबे जाते हैं। चवगिदं दे० चउ-।

चवन्नी सं० स्त्री० चार आने का सिका या मृत्य: वि०-म्निहा,-ही। चवपरतव कि॰ स॰ चार परत करना; प्र०-ताइब, -तवाइवः वै०-उ''',चौ'''; चड + परत । चवफाल वि० पुं० जिसके चार किनारे हों; वै० -उ-; स्त्री०-लि; चव (चार) + फाल (फल दे०); दे॰ चउपहल । चबफेर कि॰ वि॰ चारों खोर; वै॰-उ-दे॰। चवमासा दे० चउ-। चवरंगी वि॰ अनेक रंगवाला; जिसका कुछ पता न चले; चव (चार) + रंग + इन् प्रत्यय; भा० -रंग, षड्यंत्र,-करब । चवराई सं० स्त्री० एक प्रकार का साग; चवलाई; वै०-व्-। चवरानवे वि० चौरानवे । चवरासी वि० चौरासी; लख-, ८४ लाख योनि । चवाई वि॰ चुगुलख़ोर, बात्नी, ऋठा। चसका सं० पुं ० शौक, व्यसन;-परव,-होब। चसपा वि॰ चिपका हुआ;-करब,-होब; प्रायः समन के लिए प्रयुक्त; वै०-पाँ। चसम सं० स्त्री० भाँख,-सं, स्वयं अपनी आँखों से; श्रपनी-, स्वयं; फ़ा० चश्म, श्राँख। चसमा सं० पुं० चरमा;-देब,-लगाइब। चहेँटा सं० प्ं कीचड़;-करब,-लागब; क्रि०-टिश्राइब, कीचड़ में चलना; गिराकर मार देना । चहँटव कि॰ स॰ दबा देना; पटककर मारना; खूब मारना । चह सं० पुं० लकड़ी का बना पुल । चहक वि॰ पुं ॰चमकीले रंग का; स्त्री॰-कि। म्बह्कब कि॰ अ॰ खूब बातें करना; गवै भरी बातें करनाः मे ०-काइब, वि०-कन, ऐसी बातें करने-वाला; स्त्री०-नि; प्रे०-काइब,-उब। चहचहाब कि॰ अ॰ चिडियों की भाँति बोलना; 'चहचह' करना; बहुत श्रीर जल्दी-जल्दी बोलना । चहबच्चा सं० पुं० छोटा सा कुँत्रा या तहलाना; भरडार; फॉ॰ वाह (कुँग्रा) + बच्चा, कुएँ का बच्चा या छोटा कुँग्रा। चहरी दे० चेहरी। चहला सं० पुं० गहरा कीचड़;-करब,-होब। चह्तुम संव पुंव प्रसिद्ध मुसलिम स्योहार; अरव चेहरलुम (चालीसवाँ)। चहारुम सं पुं वौथा या चौथाई भाग; जुमींदार का वह अधिकार जो आसामी द्वारा लगाये पेड़ों, उनके कतों आदि पर होता था। फा॰। चहुत्रा सं पुं विम्मत, उपाय, पड्यंत्र; चलव, सफलता मिलना ( चहेंटब कि॰ स॰ घेर कर दवा लेना; पराजित कर बोना; प्रे॰-टवाइब,-उब । चाँड़व दे० चाणव, चणनी। चांपब कि॰ स॰ दंब देना, पटक देना, व्यं • खुब

खाना; प्रे॰ चॅपाइब, चॅपवाइब,-उब; सं॰ 'चाप' चाइनि सं० स्त्री० चाई की स्त्री। चाई सं ० पुं ॰ मछ्ली पकड़ने और नाव चलानेवाली एक जाति के पुरुष; स्त्री०-इनि। चाउर सं० पुं० चावल; वि० चउरहा,-ही । चाक सं ं पं मिटी का गोल बड़ा थाल जिस पर गर्म गुड़ फैलाकर भेली बनाते हैं;कुम्हार का चाक। चाकर सं० पुं नौकर; भा०-री, चकरी; नोकर-, भृत्यवर्गः नोकरी-चाकरी, कोई काम। चाकर वि॰ पुं॰ चौड़ा; स्त्री॰-रि; भा॰ चकराई, -रई,-पन; वै०-ल । चाकी सं रत्री॰ बिजली;-परै, बिजली गिरे,-मारै शाप देने के शब्द; चिकया। चाकु सं॰पुं• चक्कु। चाखब कि॰ स॰ चखना; मे॰ चखाइब, चखवाइब, चाट सं० स्त्री० ब्रादत, व्यसन;-परब,-लागब। चाटब कि॰ स॰ चाटनाः इधर-उधर खाते रहना, प्रे॰ चटाइब, चटवाइब,-उब। चाटा सं॰ पुंतमाचाः वै॰ चाँ-। चाढ़ सं॰ पुं॰ इमारत बनाते समय काम करने के जिए जकड़ी का मचान;-बान्हब। चागाव क्रि॰ स॰ कुएँ की दीवार को गलाना; सु॰ खूब खाना, मुफ़्त खाना; दे॰ चर्णनी; प्रे॰ चर्णा-इब,-उब । चाद्रि सं० स्त्री० चहर; क०-"भीनी-भीनी बीनी चादरिया", पुं व चादरा। चानमारी सं० स्त्री० चाँदमारी;-करब,-होब। चाना वि० पुं० जिसके मत्थे पर सफ्रेद बाल हों (प्रायः भैंसा); स्त्री०-नी। चानी सं० स्त्री० चाँदी;-होब, मजा होना:-सोना. सोना-;सं० चंद्रिका । चाप सं पुं व धनुष;-चढ़ाइब, निर्देयता करना, कठोर होना; यह शब्द इसी मुहावरे में बोला जाता है, अलग नहीं; सं०, वै० चाँप। चापर वि॰ पुं॰ नष्ट; स्त्री॰-रि;-करब,-होब; दे॰ चाबस वि॰ बो॰ शाबास ! वै॰-सि । चाबुक सं० पुं ० कोडा; फ्रा०। चामव कि॰ स॰ चाभना; ख़्ब खाना, मुफ़्त खानाः प्रे॰ चभवाइब,-उब । चाभी सं० स्त्री० कुंजी;-लगाइब,-देब; मु० भेद, रहस्य, प्रभाव, अधिकार। चाम सं॰ पुं॰ चमड़ा; सं॰ चर्म, फा़॰ चरम। चाय दे० चाहा चारा सं॰ पुं॰ पशुक्षों का भोजन; दाना-, कुछ भोजनः करव, होव। चारि वि॰ चार, प्र०-उ,-रह्, रउ,-रिहि,-रिड; सं॰ चत्वारि; दुइ-,-पाँच,-छ, थोड़े से ।

चारौ-चिनगा ी चारौ वि॰ चारों; चारि का प्र॰ रूप 'चारउ'। चाल सं॰ स्नी॰ चाल; वै॰-लि;कु-चलब,-चल (करब), चालाकी (करना)। चालब क्रि॰स॰ चालना (ग्राटा ग्रादि); दीवार या भूमि ब्रादि में छेद करना; प्रे॰ चलवाइब,-उब । चालिस वि॰ चालीस; सं॰ चरवारिश; प्र॰ चलिसी, -सै। चाल दे० चाल। चाव सं० पुं ०-शौक । चावा सं॰ पुं० चार श्रंगुल का नाप; यक-, दुइ-। चित्राँ सं० पुं • इमली का बीज;-यस; छोटा, वै॰ -याँ, प्र० ची- । चासनी सं० स्त्री० चाशनी;-उठाइब,-लेब । चाह सं० स्त्री० चाय। चाहब क्रि॰ स॰ चाहना। चाहुति सं ० स्त्री० श्रावश्यकता, प्रेम;-होब,-रहब, -करब। चिउरा सं॰पुं० चिवडा,-दहिउ, दही एवं चुड़ा जो एक में मिलाकर प्रायः पूरब में खाया जाता है; दहिउ- । चिक्चिक सं० पुं० चिक-चिक का शब्द,-करब, व्यर्थे बकना। चिकना वि० पुं० जो सुंदर कपड़े खत्ते या भोजन पसंद करता हो, स्त्री०-नी। चिकवा सं० पुं० चीक, बकरा काटनेवाला, स्त्री० -इन,-नि। चिकारा सं० पुं० सारंगी की भांति का एक छोटा घोर चिकारा", सं० चीत्कार।

बाजा, तु॰ज़ोर की खावाज़-"परेड भूमि करि

चिकन सं० पुं० एक सुंदर कंपड़ा जो पुराने लोग बहुत ब्यवहार में लाते थे।

चिकिन सं॰ स्त्री॰ जाँच पड़ताल,-होब,-करब, श्रं॰ चेकिंग।

चिकिर-पिकिर सं० पु'० त्रापत्ति, करब। चिकोटब कि॰ अ॰ चिकोटी (दे॰) काटना, दो उँगलियों से पकडकर नोचना।

चिकोटी सं० स्त्री० दो उँगलियों से पकड़कर नोचने की क्रिया,-काटबः पुं०-टा।

चिक्क सं॰ पुं० चेक, परदेवाला चिक: श्रं०। चिक्कन वि० पुं ० चिकना, साफ;-करब,-होब, नष्ट करना या होना, भा० चिकनई,-पन,-वट; सं०। चिखना सं० षुं० चीखने या स्वाद लोने की किया, दे़ चींखब, बै॰ चिं-,-चीखब, स्वाद लेना,

चिखाई सं • स्त्री • चींखने की पद्धति, परम्परा या निरंतर किया। चिखुरव कि॰ स॰ एक-एक करके उखाइना (घास

श्रादि), प्रे०-राइब,-उब,-रवाइब,-उब । चिखुरवाई सं स्त्री चिखुरने की किया या उसकी मज़दूरी आदि । महिन्द्र 😘 😘

चिंगना दे० चिङ्ना।

चिंगुरा सं• प्रं॰ किसी अंग की नस के अकडने की किया,-लागब, कि०-रब (बहुत कम प्रयुक्त);

चिघरब क्रि॰ अ॰ चिल्लाना, ब्यर्थ का शोर करना, प्रे०-रवाइब,-उब; भा०-वाई, सं० चीत्कार। चिङना संबो ॰ छोटे-छोटे बच्चों या प्रेम पूर्वक श्रपने से छोटों को संबोधित करने का शब्द जिसे मायः बृद्ध लोग प्रयुक्त करते हैं श्रीर उनमें भी श्रधिकतर स्त्रियाँ। उ० श्ररे ",नाहीं ",मोर ", फ्रा॰ चिगनान (?), सिरके बालों का समूह, ग्रं॰

चिकाविडी, बच्चों के लिए स्नेह का शब्द। चिचित्राव कि॰ भ्र॰ चिल्लाना, 'ची-ची' करना, प्रे०-वाइब; ध्व०।

चिचोरब कि॰ स॰ (किसी सखी वस्त को) दाँत से काटना: परिश्रमपूर्वक अथवा निरर्थक काटना; प्रे०-रैवाइब ।

चिजुनि सं०स्त्री० बच्चों द्वारा प्रयुक्त शब्द जो 'चीज़' के स्थान में आता है; उन्हें खुश करने के लिए इसे बड़े लोग भी बोलते हैं; प्र०-ज्जुनि, ची-। चिटकन वि० पुं० जो शीघ्र रुष्ट हो जाय; स्त्री० -निः दे० चिटकंब।

चिटकव क्रि॰ भ्रा॰ चिटकना, फटना (बीज आदि का); रुष्ट होना; प्रे०-काइब,-उब; पूर्वं० में 'चिटिकि' हो जाता है।

चिट्टा सं० पुं० उत्तेजनाः,-देब,-भारब, भगड़ा लगाना ।

चिट्टा सं० पुं० रसद पानेवालों की सूची जो बारात ब्रांदि में तैयार होती है;-देब,-बाँटब; श्रं० चिट। चिट्ठी सं ०स्त्री० पत्र;-पत्री, रुक्का, तु० ग्रं० चिट। चित सं० पं० चित्त:-लगाइब:-देब मन-, पूरा मन; -से उत्तरब,-पर चढ़ब।

चितइब क्रि॰ श्र॰ देखना, ताकना; चै॰-उब; प्रे॰ -वाइब ।

चितकावर वि० पुं० चितकबराः स्त्री०-रि। चित्त वि॰ जिसका मुँह अपर हो और जो पीठ के बल पड़ा हो; म०-तै; इसका उलटा 'पुट्ट' है। चित्ती सं श्त्री० गोल-गोल दाग् या निशान; -परबः पं० चिद्या (सफ्रेद्)।

चिथरा सं० पं० चीथड़ा; क्रि०-ब, फट जाना, चिथडे-चिथडे हो जाना।

चिदुरव कि०अ०फैल जाना; प्रे०-दोरव (मुँह ब्रादि श्रंगों का); सं० दर, फा॰ दराज़ (चौड़ा)। चिदोरब क्रि॰ स॰ फैलाना (लाचारी अथवा लज्जा से मुँह का); मुँह, ब्रोंठ-।

चिनकव कि॰ घ॰ ज़रा सा शोर करना;-मिनकब, आहट करना।

चिनगा सं श्री अस्ति भेती या गुड़ जो चिप-चिप करे; कि॰-गाब, गुद का ऐसा हो जाना; सं• विष ।

चिनिश्राब क्रि॰ श्र॰ किसी काम के करने में नखरे करना; वै॰ चीनी होब; चीनी की मौति दुष्पाप्य होने की कोशिश करना ?

चिनिहा वि॰ पु॰ चीनीवाला; स्त्री॰-ही;यह शब्द चीनीवाले बर्त्तन,बोरे अथवा चीनीके सौकीन व्यक्तियों के लिए त्राता है।

चिन्हाइब कि॰ स॰ परिचय कराना, अपने दुर्गुंगों का परिचय देना; वै॰-उब।

चिन्हार सं॰ पुं॰ परिचितः, स्त्री॰-रिः, भा॰-न्हरई, -पन।

चिपरी सं॰ स्त्री॰ गोबर की पतली उपरी (दे॰); -होब, दब जाना।

चिष्पड़ सं॰ पुं॰ बड़ा सा चीपा (दे॰)।

चिबिल्यन संब्धुं विबिक्षे का स्वभाव; वै ॰ न्ह्राई, न्ह्रा-। चिबिल्ला वि ॰ पु॰ जिसका न्यवहार बच्चों सा हो; स्वी॰-न्नी।

चिमचा सं० पुं वम्मच।

चिमगई सं० स्त्री० मज़बूती; चीमर (दे०) होने का गुण; बै०-पन।

चिमराव कि॰ अ॰ चीमर हो जाना; पुष्ट होना। चिरई सं॰ स्त्री॰ िब्झि; प्रिया; उ॰ अरे मोरि चिरई!

चिरुत्रा सं० पुं० चुल्तुः यक-,दुइ-,वै० च-। चिरुकुट सं० पुं० चीथडाः छोटा फटा कपड़ा। चिरुतर्रा सं० स्त्री॰ प्रार्थनाः-मिनती, अभ्यर्थनाः -करव।

चिराहिन वि॰ बाल के जलने की सी (बू);

-आइब। चिरुत्र्या वि॰ पुं॰ चीरा हुआ (लकड़ी का दुकड़ा); विशेषकर यह 'कोरो' (दे॰) के लिए त्राता है। चिलबिल सं॰ पुं॰ एक जंगली पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत हल्की होती है।

चिलमि सं० स्त्री० चिलमः कहा० घन नाते हुक्का पोसाक नाते चिलमि ।

पासाक नात चिलाम । चिलरहा वि॰ पुं॰ जिसमें चीलर (दे॰) हों; स्त्री॰

्वा । चिल्लहिट सं॰ स्त्री॰ बराबर चिल्लाते रहने की किया:-परब।

चिल्लाब क्रि॰ बा॰ चिल्लाना; प्रे॰-ल्लबाइब,-उब। चिह्राब क्रि॰ बा॰ जरा सा फट जाना (ठोस वस्तु का); बीच से कुळ फटना; प्रे॰-वराइब; तु० चिथराब।

चीक सं० पुं० बकरा काटने व उसका मांस बेचने-बाला; वै० चिकवा; खो०-किनि ।

चीकट वि॰ पुं॰ बहुत मैला; स्त्री॰-टि; कि॰ चिक-

चीलब क्रि॰ स॰ स्वाद जेना; प्रे॰ चिखाइब,

सं को वीज वैं - जि; दें विज्ञति; प्र के अर्जित क्वा दारा मक

चीठीं सं० स्त्री० चिट्टी।

चीतिर सं • स्त्री॰ पतला विषेला साँप जो चित-कबरा होता है; 'चित्ती' से (जिस पर चित्ती हों)।

चीनी सं॰ स्त्री॰ शकर; मु॰-होब, अकड़ना; कि॰

चिनित्राब (चीनी होब के ऋथे में)। चीन्ह सं० पुं० चिन्ह, उनहार; परिचे, जान-पह-

चान;-करब,-होब, वि० चिन्हार (दे०)। चीन्हब क्रि० स० पहिचानना; प्रे० चिन्हाइब,-उब, -न्हबाइब,-उब; सं० चि।

चीन्हा सं॰ पुं॰ रेखा, निशान;-करब,-पारब, -खींचब; सं॰ चिह्न।

चीपा सं॰ पुं॰ मिट्टी बादि का बड़ा डला; तु॰ ब्रां॰ चिप (स्त्रोटा दुकड़ा), हिं॰ चिप्पी; सं॰ चिप्

(जो फेंका जाय)। चीपी सं० स्त्री० महुए के भीतर की गुठजी।

चीमर वि॰ पु॰ पुष्ट; दुबला-पतला पर न टूटने, -फूटनेवाला; स्त्री॰-रि, भा॰ चिमरई,-पन।

चीरव कि॰ स॰ चीड़ना;-फारव; प्रे॰ चिरा**इव,** -उब,-रवाइब,-उब; भा० चिराई।

चीरा सं० पुं० चीड़ने का निशान;-देब, चीड़ देना; दे०झीरा।

चीरौ कि॰ चीड़ो; त रकत नाहीं, यह मु॰उस समय प्रयुक्त होता है जब किसी की अधिक घबराहट का वर्णन करते हैं।

चीलर सं० पुं० सफेद मोटे-मोटे जूँ जो प्राय: कपड़ों या गंदे बालों में पड़ते हैं।

चील्हि सं० स्त्री० चील; यह शब्द प्रायः देहात में छोटी लड़कियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। नीची जाति की स्त्रियों के नाम भी 'चील्हा' आदि होते

चुँगुल सं० पुं० जो चुँगली या पीठ पीछे बुराई करे; भा०-ली; वै०-ड्ज;-जागब।

चुअब कि॰ ग्र॰ चूना, गिरना, प्रे॰-ग्राइब, -नाइब।

चुकव कि॰ अ॰ चुकना, समाप्त होना; प्रे॰-काइब। चुकाइव कि॰ स॰ चुकाना; प्रे॰-कवाइब, •उब।

चुक्क वि० बहुत खहा; माय: "अमिल (दे०) चुक्क" बोलते हैं; सं० चुष् से (अर्थात् जो चूसने में खहा हो)।

चुका-पुक्का वि॰ समाप्त;-होब; प्रायः यह शब्द छोटे ब<sup>ब</sup>चे किसी वस्तु को खा चुकते पर हथेली बजाकर कहते हैं। 'चुकब' से ।

ाकब कि॰ अ॰ (हरे फल का) पिचककर सूखना; रे॰-काहब; सं॰-काली, सुसकाली, ऐसा सूखा याम ।

चुचकार्ष कि॰ स॰ पुचकारना ।

चुँचकाली सं क्षेत्रकार जाम जो हाल में ही स्व गया हो; दे० 'बुबक्ब'।

चुरकी सं ॰ स्त्री॰ दो उँगितयों के बीच की पकड़; -भर, थोड़ा सा। चुतरी सं॰ स्त्री॰ चूतरों पर पड़ी चर्बी या मुटाई; चुनउटी सं० स्त्री० चूना रखने की डिबिया। चुनचुनाब कि॰ अ॰ चींटी काटने या मिर्च लगने का सा अनुभव होना। चुनव क्रि॰ स॰ चुनना; प्रे॰-नाइब,-उब,-वाइब, चुनरी सं० स्त्री० ब्याह में पहननेवाली रंगीन साड़ी जो दुलहिन धारण करती है। कबी० "नैहरे म धुमिल भई मोरि...।" चुनहा वि॰ पुं० चुनेवाला; स्त्री०-ही। चुनाई सं रत्री० चुनने की किया, मज़द्री आदि: प्रे॰-वाई: सं॰ ची। चुनाव सं० पुं० चुनने का उङ्ग, क्रम ग्रादि; सं० चुनौटी सं० स्त्री० चुना रखने की डिबिया। चुनट सं । पुं । चुना हुआ भाग (कपड़े आदि का)। चुप वि॰ शांत; कि॰-पाब, प्रे॰-वाइब, चुप होना या करना । प्र०-च्ये,-च्य । चुप्पा वि० पुं० जो कम बोले और अपने विचारों को छिपावे; स्त्री०-प्पी। चुप्पी सं • स्त्री • चुप रहने का क्रम;-साधव। चुप्पें कि॰ वि॰ बिना किसी को बतलाये; गुप्त रूप चुबुराब कि॰ स॰ मुँह में रखकर धीरे-धीरे चामते रहनाः प्रे०-राइव। चुभुर-चुभुर कि॰ वि॰ मुँह में किसी दव पदार्थ के "चुभुर-चुभुर" शब्द करके पीने के लिए यह कि॰ वि॰ आता है। चुमकारब कि॰ स॰ प्यार से बुलाना; सं॰ चुंब चुम्मबं कि० स० चूमना;-चाटब, प्यार करना; प्रे० -माइब,-उब; सं० चुंब। चुम्मा संव पुंक चुंबन; स्त्रीव-म्मी;-देब,-लेब; संव चंबन । चुरँइव क्रि॰ स॰ पकाना; प्रे॰-वाइब,-उब; वै॰ चुरइति सं बी चु इतः भगरात् स्त्री। चुरकी सं • स्त्री • चोटी (पुरुष की);-राखब,-रखा-इब,-बान्हब; सं० चूडिका। चुरखुँनी सं ० स्त्री ० छोटे-छोटे दुकड़े;-करब,-होब; दे॰ चूर + खूनब; पुं ॰ ना (खूने हुए छोटे दुकड़े )। चुर-चुर वि॰ खस्ता; जो खाने में ''चर-चर'' शब्द करे; क्रि॰-राब; स्त्री॰-रि। चुर्ब कि॰ श्र॰ पंकना; प्रे०-इव (दे०)।

सं • स्त्री व चुरने या पकने की किया; में •

चुरित्राव कि ॰ घ॰ उपर तक भर जाना; प्रें ०-इब, -उब; सं० चुडा (सिर) से। चुरिया सं० स्त्री० चुड़ी;-क घोवन, स्त्री का बनाया भोजनः घर का खानाः-फोरब .- उतारब. -पहिरब। चुरिला सं० पुं० चुड़ी, खँडवा, कंकण: इस नाम का एक गीत जो देहातों में गाते हैं। चुरिहार सं० पुं० चुड़ी बेचनेवाला; स्त्री०-रिन. -नि; चूरी + हार। चुरुआ दे॰ चिरुग्रा। चुँरट सं० पुं० बड़ा सिगरेट; ता० "शुरुत्तु"। चुल्ला सं पुं अल्ला;-पहिरब,-लगाइव। चुढहका संरु पुंरु एक व्यक्तिया बच्चे का भोजन जो जल्दी में बिना चुल्हे के, कंडे की आर्थि पर ' वने;-डारब, ऐसा भोजन तैयार करना; 'चूल्हा' से। चुल्हिआ-दुआर सं० पुं० चूल्हे का द्वार; घर का भीतरी काम; कहा ०वई मियाँ दूर द्रवार वई मियाँ चुल्हि-पोतनावि॰ पुं० (पुरुष) जो घर के भीतर ही रहा करे; चूल्हा पोतनेवाला; बाहर के काम के लिए अयोग्य। चुवब क्रि० अ० चृना; प्रे०-वाइब,-आइब; वै० -स्रबः सं० च्यव् । चुसवाइब कि॰ स॰ चुसाना; 'चूसब' का प्रे॰ चुहकब कि॰ स० चूस लेना; वै०-हु-; सं० चुष्; प्रे०-काइब,-उब । चहव कि॰ स॰ चुहना; प्रे॰-हाइब,-वाइब, -उब। चुहाइब कि॰ स॰ कोल्ह्र में गन्ना देना; चूसने के लिए देनाः प्रे०-वाइब,-उब । चुहुट वि० पुं• चालाक, मक्खीचुस; स्त्री∘-टि, -टिनिः फा० चुस्त । चूँचो सं० स्त्री० स्तन; पुं०-चा, न्यंग एवं घृणा में बड़े स्तनों के लिए। -पियब, कुछ न जानना, बच्चे सा व्यवहार करना। चूक सं • स्त्री • गुलती, घोका;-होब,-करब; भूल-, चूकव कि॰ घ॰ चूकना, रह जाना, न कर सकना; प्रे॰ चुकवाइब । चुङव कि॰ स॰ एक एक करके उठाना या खाना; चुँगनाः प्रे॰ चुङाइवः दे॰ टूङब । चूतर सं॰ पुं० चूतइ; दे० चुतरी। चूति सं • स्त्री • स्त्री का गुप्तांग; तोरि-माँ, गाजी देने के शब्द (स्त्रियों के लिए)। चृतित्रा वि० पुं ० मूर्खः, भा०-पन,-ई। चून सं पुं चूना;-ताख, श्रत्युक्ति,-जगाहब, बढ़ाकर कहना, इधर-उधर चूर्य ।

९० ] चूनी सं • स्त्री • दाल आदि का टूटा या निकृष्ट चैत दे० चइत । चैन सं० पं० त्राराम;-लेब,-करब,-पाइब; वै० 🗸 भाग;-खूदी,-मिरखुनी, निकृष्ट भोजन। चर सं पुं वाट के कोने का भाग; सं चुड़ा; चोंकब कि॰ स॰ किसी नुकीली वस्तु से कुरेदनाः -मिलाइब,-उखारब। चूर सं० पुं ० चूरा, टूटा हुआ वारीक भाग (अन्नादि प्रे०-काइंब। का); वि॰ थका हुआ;-चूर होब, बिलकुल थक चौंकरब क्रि॰ अ॰ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना: प्रे॰ चूरन सं ० पुं ० चूर्ण; सं ०;-क लटका, चूरन बेचने चोंगासं० पुं० गोल लपेटा हुआ। पुलिंदा; क्रि॰ का गीत। -गिग्राइव। चूरा सं० पुं ० टूटा हुआ भाग; होब, टूट जाना । चूरी सं० स्त्री० चूड़ी;-पहिरब,-उतारब,-फो चोंघट वि० पुं० मूर्ब, उल्लू। चूड़ी;-पहिरब,-उतारब,-फोरब चोंचि सं० स्त्री० चोंच; कि०-श्राइव, चोंच से पक-(विधवा के लिए); दे० चुरिश्चा। ड्नाया नोचना। चोंड़ा सं० पुं कच्चा कुआं जो सिंचाई के लिए चूर्हा सं पुं व चूरहा; स्त्री०-हि; कहा व आठ कनौ-जिया नौ चूल्हा। तैयार कर लिया जाता है। चूसब क्रि॰ स॰ चूसनाः प्रे॰ चुसाइब,-वाइब,-उबः चोइँटा सं० पुं० गुड़ जो गीला और बेमज़ा हो जाता है; गुड़ की पाग (दे) निकाल जेने पर सं० चुष्। चेंचा सं पुं गर्दन; दे धेंचा;-पकरब; क्रि॰ -चित्राह्य, गर्दन पकड़ कर द्वाना, वाध्य करना। कड़ाह में पानी बालकर जो गुड़ का पानीदार भाग बच रहता है उसे भी-कहते हैं। कि०-ब, चेंचि सं बी॰ गेहूँ के साथ होनेवाला एक जंगली ऐसा हो जाना। पौदा जिसके दानों से देहात की कियां सिर साफ् चोकर सं • पं • श्राटे का मोटा भाग; चूनी-,निकूष करती हैं; वै०-चु। श्रनः वि०-हा। चेंड़ा वि॰पुं• खंबा चौड़ा पर सुस्त; बहुत खानेवाला चोख वि॰ पुं॰ नुकीला, तेज़, पैना; स्नी॰-खि; मा॰ पर निकम्मा; दे॰ चहुला । -खाई; क्रि॰-खाब, तेज होना,-खवाइब, तेज चेका सं• पं॰ बड़ा दुकड़ा (मिही पत्थर या गुड़ का); वै॰ ची-। चोट सं० स्त्री० त्राक्रमण;-करब। चेत सं व् खी० होश, स्मृति;-होब,-करब;-कि०-ताब, चोटा सं॰ पुं॰ राब से बना पतला द्रव जिसे तंबाकू -बः; वै०-तिः; सं० चित्। आदि में डालते हैं। चेतव कि॰ अ॰ स॰ ध्यान देना; होश करना; चोटाब क्रि० अ० चोट लग जाना; प्रे०-वाइब । सँभाजनाः प्रेव-ताइवः वैव-तावः संव चित्त । चोटि सं० स्नी० चोट। चेतवाही सं० स्त्री० चिता, परवाह;-रास्त्रय; चेत + चोटी सं० स्त्री० वेणी। चोदब क्रि॰ स॰ मैथुन करना; प्रे॰-दाइब,-उब, चेना सं० पुं० एक प्रकार का चावल जो दो महीने -दवाइब,-उब। में तैयार हीता है। चोन्हर वि० पुं० जिसे दीख न पड़े; स्नी०-रि; इ० चेफ सं० पुं गनने का खिलका जो चूसते समय -्रा, रीः कि०-राव। पहले उतार देते हैं। बै०-फि,-फु। चोन्ही सं० स्त्री० आवश्यकता से अधिक रोशनी; चेरिश्रा सं श्री नौकरानी; लौंडी-, परिचारि-चक-,-लागबः पुं०-न्हा (?)। काएँ; वै०-या; सं० चारिका; 'चेरा' का स्त्री चोपी संब्ज्ञीव्याम का विषेता पानी; विव-पिहा। यद्यपि यह शब्द ० में प्राय: बोला नहीं जाता; तुल ने "सदा हरि चेरा" (चेला के चोबदार सं० पुंक दरबार का वह नौकर जो 'चोब' (प्रा॰ डंडा) उठाता है। अर्थ में)। चोर सं० पुं० जो चोरी करे; कि०-राइब, प्रे॰ चेला सं० पं० शिष्यः स्त्री०-लिनिः मा०-ही। -वाइब,-उब;-कट, जो छोटी-छोटी चोरी किया चेलाही सं॰ की॰ चेंलों का निवास; गुरु का चेत्र करे;-टई, ऐसी ब्रादत; सं०। जिसमें वह निरंतर घूमता रहता है। चोला सं० पुं• शरीर;-स्टूटब, मरना; कवन-, चेल्हवा सं॰ पुं॰ एक प्रकार की सफ़ोद सुंदर मञ्जूजी; कौन जाति। -यस, चपल एवं संदर । चोलिया सं० स्नी॰ चोली। चेहरा सं० पुं मुखंडा। चोवा सं०पं० तेल-फुलेल;-चंदन, शंगार;-लगाहर

चौक सं० पुं ० दे० चउक।

'चाकर' है; भाष-ई।

चौहान दे॰ चवहान।

चौड़ा वि॰ पुं॰ इसके लिए ठेठ अवधी

चेहरी सं की • एक प्रकार की छोटी चिहिया जो

प्राय: बाजरे बादि के खेत में चुँगती है;-लागब;

करब, मज़दूरों या गरीबों का कटे खेत में से पढ़ा

हुआ अन्न बीनना विकास

छॅटनी सं • स्त्री • छाँटने या श्रलग करने की क्रिया; -होब, करब ।

छँटव कि॰ त्र॰ छूँट जाना, श्रलग हो जाना; मे॰ -टाइब, छाँटब।

छुँटा वि॰ पुं ॰ विशिष्ट, सर्वोच; स्त्री॰-टी।

र्छंटा वि० पुं० (घोड़ा) जो छाना या बँधा हुआ चरता हो; स्त्री०-टी; 'छनब, छानब' से।

छुँटाई सं ्स्त्री काँटने की किया, मजदूरी अथवा

मिहनतः दे० छाँटव ।

छंडब कि॰ श्र॰ टूटने योग्य हो जाना (मूँज श्रादि का); सं॰ 'खंड' से (डुकड़ों में टूटने योग्य होना)। छँहाब कि॰ श्र॰ धूप से श्राकर छाँह में बैठना या थकान मिटाना।

छुई सं॰स्त्री॰ चयरोगः सं॰; कप-,कफ,-करब,-होब, दुर्दशा करना या होना, तंग करना या होना। छुउँकटई सं॰ स्त्री॰ विश्वासघातः;-करबः छुउ (चय) + कंठ = गला काटना।

छुँकटहा वि॰ पुं॰ विश्वासघाती; स्त्री॰-ही; वै॰

छकड़ा सं॰ पुं॰ भारी बैलगाड़ी; वि॰ पुराना, रही। छकनी सं॰ स्त्री॰ घास पीटने की लकड़ी की बनी भाड़ के प्रकार की एक चीज।

छक्क कि॰ घ॰ छक्ता, खूब खाना या पीना आश्चर्याविन्त होना; प्रे॰-काइब,-उब।

छक्तिया वि॰ जिसमें छः कती हों (कुर्ता, छाता मादि): वै॰-मा।

छगड़ाज कि॰ अ॰ बकरी का गर्भ घारण करना; वै॰ छे-।

खगड़ी सं स्त्री वकरी; देव छेरी; वै छे-; बँव खगड़ी सं स्त्री वकरी; देव छेरी; वै छे-; बँव

छच्छाकाल वि॰ पुं ॰ कुद्ध;-होब।

छ्रेच्छाव कि॰ घ॰ (घास बादि का) फैलकर बदते रहना।

छजब दे॰ छाजब।

छुज्जा सं० पुं० छत; लंबी छत।

छटकव कि॰ अ॰ अलग हो जाना, कूदना, फिस-जनाः प्रे॰-काइब,-कवाइब,-उब।

छटकहरि वि॰ स्त्री॰ जो (गाय या भैंस) दुहते

समय कूद जाय; वै०-क्झलि । छटाँक सं० पुं ० पाव का चौथाई;-भर कै, दुबला-

पतला (ध्यक्ति)।

छट्टी सं श्त्री जन्म के छठवें दिन का उत्सव; -बरही, हर्ष के अवसर; सं ० पष्ठ।

छठित्राँतर सं॰ पुं॰ भेद, मनोमालिन्य; होब, -रहब; बच्चों की छठी में बिच्छू के हंक आदि हाले बाते हैं जिससे उन्हें बिच्छू काटने बादि का हर नहीं रहता; इसी से यह शब्द (छठी का अंतर) बना है।

छठिश्राव कि॰ त्र॰ हठ∤करना (प्राय: बच्चों का), व्याग्रह करना।

छड़ सं॰ पुं॰ पतला ढंडा (मायः लोहे का); स्त्री॰ -डी; सं०स्थ ।

छड़ा सं॰ पुं॰ स्त्रियों के पैर में पहनने का आमू-षण; कड़ा-,दोनों साथ पहने जानेवाले चाँदी के गहने।

छड़ी सं १ स्त्री १ हाथ की लकड़ी; सं १ स्थ ।

छड्ड या वि॰ पुं॰ छोड़ा हुआ, पृथक् किया हुआ। (साँड आदि): छोड़ब, छोड़ाइब; बकरे, भैंसे आदि जानवर मानता (दे०) के रूप में इस प्रकार छोड़ दिये जाते हैं। उन्हें देवताओं के नाम पर कोई मारता नहीं और वे खुब खाते फिरते हैं।

छत सं० स्त्री० मकान की छत।

छतनार वि॰ पुं॰ जिसका जपर का भाग छत या छतरी की भाति हो; छायादार; वै॰ छो-, स्त्री॰ -रि; सं॰ चत्र मनार।

छितित्राइव कि॰ स॰ छाती की उँचाई तक उठा जेना; छाती के बल उठाना।

छतीसा वि॰ पु॰ दुष्ट, चालाक; स्त्री॰-सी, प्र॰ -त्ती-; भा॰-तिसपन,-सई।

छत्ता सं० पुं० (शहद ब्रादि का) छाता; सं० चत्र। छत्तिस वि० छत्तीस;-वाँ,-ईं ।

छन सं∘ पुं० चणः;-भर,-नै भरः वै० छि-ःसं० चणः दे० छिन ।

छन्नक कि॰ अ॰ सटसे रूप्ट हो जाना; प्रे॰-काइब; सं॰ 'चण' से (चण भर में), वि॰ छन्नकहर, जो छन भर में रूप्ट हो जाय; स्त्री॰ -रि।

छनछनाव कि॰ अ॰ आग पर कट गर्म हो जाना (घी या तेल की भाँति); गर्म होकर आवाल करना; नाराज़ होकर बोलने लगना; अनु॰; वै॰ कि-।

छनटा वि॰ पुं॰ जो छना या बँधा रहे (बोड़ा या टड्); जो खुला न छूटा हो; स्त्री॰-टी; वै॰ छूंटा, -टी,-नुत्रा,-ई।

छनना सं० पुं० कपड़े या धातु का दुकड़ा जिससे दव वस्तु छानी जाती है; स्त्री०-नी।

छनव कि॰ अ॰ छन जाना; प्रे॰ छानब, छनाइब, छनवाइब,-उब।

छनुत्रा वि॰ छाना हुआ; बँधा; स्त्री॰-ई; ये दोनों शब्द घोड़े-घोड़ियों के लिए आते हैं।

छन्नी सं ॰ स्त्री॰ स्त्रियों के हाथ में पहनने का एक चाँदी का आभूषणः वै॰-निज्ञा,-या। छपद्दव कि॰ स॰ छिपानाः वै॰-पाइब। छ पकब कि॰ स॰ पतली छड़ी से मारना; जल्दी-जल्दी मारना; प्रे०-काइब, कवाइब,-उब।

छपका सं० पुं० पतली, प्रायः हरी तोड़ी हुई छड़ी; स्त्री०-की।

छपछप क्रि॰ वि॰ ऊपर तक (बर्तन के लिए), मुँह तक; पूरा-पूरा; प्र॰-पाछप,-प्प।

छपटब क्रि॰ ग्र॰ चिपकना, छाती लगना; प्रे॰ -टाइब, उब; वै॰ छि-।

छपव कि॰ श्र॰ छपना; छिपना, गुप्त रहना; भे॰

-पाइब,-उब,-पवाइब,-उब।

छपया सं॰ पुं•जानवरों की एक संकामक बीमारी; -धरब, छपया हो जाना; यह पेट में सूजन के साथ प्रारंभ होती हैं।

छपरा सं०् पुं ० छप्पर;-छाइब,-धरब; वि०-रहा

(छप्पर का)।

छपहार सं० पुं० छापनेवाला; टीका लगानेवाला । छपाइव क्रि० स० छपाना; छिपाना; वै०-उब; प्रे० -पवाहब,-उब ।

छपाई सं • स्त्री • छापने की मज़दूरी या मिहनत; -करब,-होब।

छप्पन वि॰ पचास और छः। छबनी सं॰ स्त्री॰ टोकरी।

छुबि सं• स्त्री॰ शोभा;-लागब,-देखब (छुबि देखत बनत है); सं॰ छुवि।

छबीला वि॰ पुं॰ सुंदर; छैल-,देखने में सुंदर; स्त्री॰-बि,-जी; सं॰ छवि + ब, जी।

छि बिस वि॰ बीस और छः; चाँ, हैं; सं॰ षड्विश। छड़ वे वि॰ कहावत में प्रयुक्त ६० के आगे की एक कारपितक संख्या; कहा ॰ जड़सै नब्बे वहसै छब्बे, अर्थात थोड़ी और अधिक आपत्ति में भेद ही क्या? छमब कि॰ स॰ तमा करना; वै॰ छि-; सं॰ तम्; दें ॰ छिमा।

छम्म सं० पुं ० गहनों या खन्य वस्तुओं के गिरने की सुरीली आवाज़;-से, छमा-,ऐसी खावाज़ के साथ; ध्व०।

छंय सं ० स्त्री० नाश;-मान, नष्ट;-होब,-करब; सं० चय ।

छरङ्ग कि॰ अ॰ (अस का) कड़ा हो जाना; वि॰ -डहा, ऐसा चना, मटर आदि; स्त्री॰-ही।

छरछरहिटि कि॰ वि॰ निरंतर छरछर भावाज़ के साथ; ध्व॰।

छरछराव कि॰ घ॰ घाव पर नमक के लगने का सा दर्द होना।

खुरर छरर कि॰ खुरर-खुरर बावाज़ के साथ; ध्व॰ । खुरहर वि॰ पुं॰ खंवा एवं पतला (ब्यक्ति); स्त्री॰ -िर; 'खुरें (खुरें) की साँति; विशेषणों में 'हन' खगाकर ''खगमग'' का अर्थ प्रदर्शित किया जाता है; उसी 'हन' का यह 'हर' दूसरा रूप है जो 'गोरहर' (दे॰) भादि वि॰ में खगता है। मीट मोटहन, खोट से खोटहन बादि कनते हैं।

छराछर कि॰ वि॰ तेज़ी के साथ; निरंतर; प्र०-रं। छर्ग सं॰ पुं॰ छोटी गोली; स्त्री॰-री। छल सं॰ पुं॰ घोका; कपट; वि॰-ली,-लिखा.-या:

वै०-ई।

छलक् कि॰ अ॰ बाहर निकल पड़ना (इव या उसके पात्र का); प्रे॰-काइब,-उब।

छलरा सं० पुँ० चमड़ा; स्त्री०-री, पतला या छोटा चमड़ा; कि० खलरिश्राइब; दे० खलिश्राइब, खलरा।

छितिया वि॰ पुं॰ छल करनेवाला; स्त्री॰-नि।

छत्ती वि॰ पुं॰ छलवाला; स्त्री॰-नि । छुल्ला सं॰ पुं॰ बड़ी श्राँगूठी; कच्ची दीवार के ऊपर लगी पक्की ईंट की तह; स्त्री॰-स्ती;-स्त्री जोरब, -जोराइँब ।

छवँकटई सं०स्त्री॰ विश्वासघात;-करवः वै॰छौं-। छवँकटहा वि॰ पु॰ विश्वासघाती, छली; स्त्री॰ -ही; छवँ (चय?) + कंठ या कटहा (काटनेवाला); दें छुउँ-; वै॰ छौं-।

छवँछियाव कि० त्र० परेशान होना; वै०-उँ-। छहरव कि० त्र० शोभित होना; पे०-राइब;

स० पुं० उलटी; कै;-करब,-होब, उलटी करना, होना।

छाँटव कि॰ स॰ छाँटना, काट देना; साफ करना; प्रे॰ छुँटाइव,-टवाइव,-उब; भा॰ छुँटाई, छुँटनी। छाँड़व कि॰ स॰ छोड़ना, त्याग देना; प्रे॰ छोड़ा-इब,-ड्वाइब।

छाइब कि॰ स॰ (छप्पर आदि) छाना; पे॰ छवाइब, -उब; चै॰-उ-;-छोंपब, रत्ता करना; प्रबंध करना। छाकब कि॰ स॰ खाना या पीना; ख्य डटकर खाना या पीना; पं॰ छकना; चै॰ छ-।

छाजब कि॰ थ॰ शोभा देना, अच्छा लगना; सं॰ सजु।

छाता सं० पुं ० छतरी;-देब,-लगाइब; सं० छत्र; स्त्री० छतुरी।

छाती सं॰ स्त्री॰ सीना;-फुलाइब,-उँचवा**इब;-फारब,** -फाटब, दुःख देना,-होना;-जुड़ाब, शान्ति मिलना; कि॰ छतिग्राइब।

छानव कि० स॰ छानना, पता लगाना, दूँदना; प्रे॰ छनवाह्य,-उय; मा० छनाई, चट; रस-, शर्बत-, घोड़ी-, घोड़ी के पैर बाँध देना।

छान्हि सं • स्त्री • फूस की बनी छत;-छप्पर, फूस का मकान।

छापखाना सं०पुं० छापाखाना; प्रेस; हि० छाप 🕂 फा० खाना, घर ।

छापब कि॰ स॰ छापना; घेर जैना; प्रे॰ छपाइब, -पवाइब,-उब।

छाया सं क्ष्री व्हाँह वि - दार :- करब : देब ,- रहब । छार सं पुं राख, धूज :- होब - करब : सं व चार , देव जच्छार (जा व रही छार सिर मैलि) ।

छाला सं० पुं० चमड़ा; दे० छलरा, खलरा; मु० -निकोलब (दे०),-उधेरब । छाली सं० स्त्री० छात्त, सुपाड़ी। छावा वि॰ पुं॰ छाया हुआ, छोषा, तैयार (मकान)। छाहँ सं पुं े छाया, रत्ता, बचाव, सहायता, -करब,-देब, सं० छाया, फ्रा० सायः, अं० शेड । छिकनी सं० स्त्री० दे० नकछिकनी। खिंगुरी सं॰ स्त्री॰ कानी उँगली, कनिष्ठिका। छीः;-छित्रा, छी:-छी:;-थुआ, विस्म० फजीता:-होब: क्रि॰ छिछिआइब, दोष निकालना; छिकर्च कि॰ ग्र॰ नाक साफ करना; दे॰ छ।।क, छींकबः वै०-नकुब। छिछि आइब कि॰ स॰ बुरा कहना, दोष निकालना; छिद्रान्वेषण करना; शब्द "छि:-छि:" कहना। छिछिला वि॰ जो गहरा या गंभीर न हो। छिटकव कि॰ अ॰ छिटक जाना, तितर-बितर हो जाना, प्रे०-काइब,-उब। छिटकवाह वि० पुं० दूर-दूर पड़ा हुआ; पृथक्; क्रि॰ वि॰ दूर-दूर (बीज बोने के लिए)। छिटकाइब कि॰ स॰ अलग करना, दूर-दूर कर देना। छिटकी सं० स्त्री० बुँद का छोटा दुकड़ा जो उड़-कर पड़े; द्याँख में हुन्ना मोतियाबिद;-परब; वै० -ही;-हा, छीटा। छिट्टा सं पुं • बड़ा बुँद जो भूमि से उछलकर उपर बावे, स्त्री०-द्दी;-परब; वै० छीटा। छिटाइय क्रि॰ स॰ बिखेरनाः जल्दी-जल्दी बोवा देना; वै०-उब; छीटब (दे०); मे०-टवाइव, भा०-ई। छिटिकि-बिटिकि कि॰ वि॰ प्रथक्-प्रथक्; दूर-छिदुआ वि॰ बिखेरी हुई (बुवाई); क्रि॰ वि॰बीजों को छीटकर (बोना)। छितनी सं॰ स्त्री॰ छोटी छिछली टोकरी (मिट्टी ढोने के लिए)। छितराइब कि॰ स॰ बिखेर देना; तितर-बितर कर देनाः वै०-उब । छितराव कि॰ घ॰ बिखर जाना। छिन सं० पुं० थोड़ी देर;-भर, चया भर; सं० चया। छिनकब दे० छिकरब। छिनगाइब क्रि॰ स॰ छोटी-छोटी डालों को काट-कर साफ करना; प्रे०-गवाइब; सं० छिन्न से। छिनब कि॰ स॰ (सिल या जाँत) छिनना; रुखानी से खुरूदरा करना; वै० छी-, प्रे०-नाइब,-उब । छिनरई सं० स्त्री० पर पुरुष श्रथवा पर स्त्री गमन करने की ऋादत; वै०-पन; दे०-रा। छिनरहटि वि० स्त्री० छिनाला कराने की आदत वै०-हा

छिनरा वि० पुं० पर-स्त्री-गामी; स्त्री०-री, -नारि। छिनहा वि॰ पुं॰ जिसके मुँह पर माता के दाग हों; स्त्री०-ही। छिनाइब क्रि॰ स॰ छिनवाना; दे०-नब, प्रे॰ •नवाइब। छिनाई सं०स्त्री० छिनने की मजदूरी, पद्धति ग्रथवा परिश्रम:-करब । छिनारि वि॰ स्त्री॰ पर-पुरुषगामिनी; दे०-नरा; वै०-नरी । छिनैत्रा सं० पुं० छिननेवाला; वै०-नवैद्या । छिपव दे० छपय। छिबलकी सं० स्त्री० छोटी सी चालाक स्त्री, धूर्त लड़की; यह घृ० प्रयोग में ही स्राता है। छिमा सं० स्त्री० चमा:-करव,-होब: यह शब्द कभी कभी पुं ० में भी प्रयुक्त होता है। क्रि॰-मब, छमब; वै० छ-; सं०। छिया सं० स्त्री० गंदी वस्तुः मैला:-श्रुत्रा, श्रुक्का-फ्रजीता,-होब, निदा होना;-करब। छिरकव क्रि॰ स॰ छिरकना; प्रे॰-काइब,-कवाइब, छिलच क्रि॰ स॰ छिलना; दे॰ छोलब; प्रे॰-लाइब, -लवाइब। छिहाइव कि॰ स॰ भरकर उँसना; खूब भरना; जपर तक भरना। छिहली सं० स्त्री० छोटा सा पेड्: कभी-कभी "-ला" भी बोला जाता है; पलाश का पेढ़; प्राय: गीतों में प्रयुक्त। छींकव क्रि॰ अ॰ छींकना;-पादब, किसी प्रकार पूरा करनाः सं० छिक्का। र्छीकि सं० स्त्री॰ छींक;-श्राह्व,-होब। छी वि॰ बो॰ छीः; वै॰ छि:,-या। छीछ सं॰ पुं॰ छिदान्वेपण;-पारब, दुरालोचना करनाः ध्व० ''छी-छी'' करना । छीछालेद्रि सं० स्त्री० दुर्गति;-होब<sub>ा</sub>-करब । छोछिल वि० पु<sup>•</sup>० छिछला; <del>स्</del>त्री०-लि । छीजव कि॰ अ॰ कम हो जाना (वस्तु का)। छीटच कि॰ स॰ इधर-उधर फेंक्ना;-बो**इब**, बिखराना; मु॰ खूब बाँटना (रुपये का); प्रे॰ छिटाइब,-टवाइब । छीटा सं० पुं ० दे० छिहा। छीनव दे० छिनब। छीया सं॰ पुं॰ गू: वै॰ छि-; प्राय: मातायें बच्चों को चेतावनी के लिए प्रयुक्त करती हैं। छीरा सं पुं कपड़े में फटने का 'चिन्ह;-परब, -होबः वै०-र। छीलब कि॰ स॰ छीलना; वै॰ छि-, मे॰ छिलाइब, -वाइब,-उब । छुत्र्यव कि० स० छूना; दान देना;-संकलपब, संकल्प करके दान देना; प्रे॰-श्राहब,-वाइब ि

ई सं० स्त्री • एक बूटी जिसे जाजवंती भी Trevi & 1 छुट्टा वि॰ श्रकेला; सादा (जैसे छुट्टा पान)। बुट्टी सं० स्त्री० छुटी;-देब,-पाइब,-लेब,-होब। छुँतमितार सं॰ पुं॰ छूत का संदेह या भ्रम। छुतिहर सं० पुं वह घड़ा जिसका पानी पीने के काम न धावे; मु० अष्ट व्यक्ति; छूति 🕂 हर। छुतिहा वि० पुं ० गंदा, छूतवाला, ज्ठा; स्त्री०-ही; छति + हा । छुधा सं० स्त्री० भूख (पं०), ज़ोर की भूख; -व्यापब, ऐसी भूख लगना। छुक्ष सं पुं किसी दव के तेजी से गिरने, उता-चने आदि की आवाज;-से। ञ्जुहोरा दे० छोहारा । क्रॅंक्ष वि॰ पुं॰ खाली; स्त्री॰-छि, प्र०-छै, तुल० बोली असुभ भरी सुभ छूँछी। छूट सं० स्त्री० स्वतंत्रता, मुत्राफी (कर आदि से); -पाइब,-मिलब; वै०-दि। **छुटब कि॰ अ॰ छुटना**; प्रे॰ छोड़ाइब । छूति सं० स्त्री० छूत । छमंतर सं० पुं० कटपट चंगा कर देनेवाला मंत्र; छुकर ठीक कर देनेवाला रहस्य। खूरा सं० पुं ० खुरा; स्त्री०-री, चाकू। छेंकव कि॰ स॰ रोकना; रोंकव-, अड़ंगा लगाना; प्रे०-काइब। छेइहाइब कि॰ स॰ घायल करना; छेही (दे०) मारनाः वै० छेहिआइव। छेगड़ाब कि॰ अ॰ छेगड़ी (दे॰) का गर्मिणी होना; सं० छाग। छेगडी सं० स्त्री० बकरी; सं० छागी। छेद सं० पुं० छिद्र; वि०-हा,-ही, छेदवाला; सं० छिद्र । छेदना सं ० पु ० मौनी (दे०) बिनने का वह श्रीजार जिससे छेद करके सींक पिरोया जाता है। छेद्व कि॰ स॰ छेद करना; मु॰ व्यंग बोलना; मे ०-दाइब,-दवाइब।

छेपक संरुपुंरु बाधा; किसी कथा के बीच में योंही जोड़ा हुआ प्रकरण;-मिटब, बाधा दूर होना: सं धेपक। छेम सं० पुं० कल्याण;-कुसल, कुसल-कहब,-पूजुब; सं० चेम। छेरी सं० स्त्री० बकरी। छेहिचाइब कि० स० काटना, कई जगह थोड़ा-थोड़ा काट देना; छेही लगाना। छेही सं० स्त्री० पेड़ पर काटा या लगाया हुआ चिह्न;-मारब,-लगाइब; क्रि०-हिन्राइब,-इहाइब। छैला सं०पु ० शौकीन, दिखावटी पुरुष; वै० छ्रयल, छोकडा सं० पुं० लड़का; स्त्री०-डी। छोट वि॰ पुं॰ छोटा; स्त्री॰-टि;-हन, कुछ छोटा, -ट, छोटे-छोटे; भा०-टाई,-पन; वै०-का,-की। छोड्ब कि॰ स॰ छोड्ना; ५०-डाइब,-ड्वाइब, -उब। छोत सं० पुं० गूया गोबर का उतना ढेर जो एक मनुष्य या पशु का हगा हो। छोपब कि॰ स॰ कोई गीजी वस्तु चारों श्रोर से लेपना; मु॰ रत्ता करना, पत्त करना;प्रे०-पाइब, -पवाइब,-उब; सं० च्रेप्। छोम सं० पुं• दु:ख पूर्ण कोध;-होब,-करब; सं• छोर सं॰ पुं॰ किनारा। छोरब क्रि॰ स॰ छीनना; खोलना (बँधा हुआ गहर; गाँठ स्नादि); प्रे ०-राइब,-वाइब,-उब । छोलन सं० पुं० वह भ्रंश जो छीलने पर गिरे; व्यर्थ गया हुआ भागः वि० नालायक, नीच। छोलब कि॰ स॰ उपर का खोल उतारनाः प्रे॰ -लाइब,-लवाइब। छोह सं० पुं० समता, प्रगाद प्रेम;-करब; कि॰ छौंकटई दे॰ छउँ-, छवँ-,वि०-टहा। छौकब कि॰ स॰ बचारना; बचारब, तरह तरह के पकवान तैयार करना; प्रे०-काइब,-उब । छीना सं• पुं • स्थर का छोटा बच्चा।

ज

जइस कि॰ वि॰ जैसा; वै॰-सन; प्र॰-सें,-सनै। जइहा दे॰ जहिया। जई सं॰ स्त्री॰ जंगली जौ, छोटा पतला जौ। जड कि॰ वि॰ जो, यदि; वै॰ जो जकसन संक्षेप्र पुं॰ जंकशन, बानंद का स्थान;

जक्क सं॰ पु

समकः वि॰

-क्की, कि०-काब, क्काब; हि० सक्क।
जगब कि० घ० जगना; प्रे०-गाहब, गवाहब
-उब; वै० जा-; सं० जागृ।
जगरनाथ सं० पुं० जगन्नाथ; सामी, स्वामी।
जगरूप सं० पुं० विवाहों में प्रयुक्त एक खंभ
काठेक-, जिसे कहीं कहीं 'भानिक खंभ' भी कहां
हैं और जो ज्याह के संदय में सदा किया ज

है। मु॰ निर्जीव नेता, दीपक रखने का लकड़ी जगहा सं • स्त्री • जगह, स्थान; संपत्ति; चौका; -देब, चौका लगाना; लघु॰-हो; फा॰ जाय, बं॰ जायगाः यु० गगई। जगाइब कि॰ स॰ जगाना; श्रमावश-,दिवाली के दिन मंत्रादि जगाना, भा०-ई, जागने की किया। जगीर सं० स्त्री० जागीर;-दार । जगैत्रा सं० पुं० जगनेवाला; वै०-या,-गवैत्रा । जिंगि सं० स्त्री० यज्ञ;-करब,-ठानब; सं०। जरूरइत वि० पुं० ताकतवाला; दे० जाङर; वै० -रैतः जाङर + ऐत । जङ्गता सं० पुं॰ छोटी खिड़की; जँगला। जचन कि॰ अ॰ देखने में सुंदर लगना; वै॰ जँ-; प्रे॰-चाँ-,-वाइब । जच्छार वि॰ पुं॰ रुद्धः अत्यंत क्दः होबः यह शब्द "जरि छार" (जल कर राख) का बिगड़ा जजाति सं॰ स्त्री॰ सम्पत्तिः फ्रा॰ जायदादः वि॰ -ती,-तिहा, जायदादवाला। जन्ज सं० पुं० जज, न्यायाधीश; भा०-जी; श्रं•। जटब क्रि॰ ग्र॰ ठगना, ठगा जाना; शायद 'जाट' जटा सँ० स्त्री० जटा;-रखाइब,-राखब । जट्ट वि॰ पुं० उजड्ड; जाट को भाँति असम्य; प्र०-हा। जद्टी सं० स्त्री० स्टीमर से उतरने का स्थान जो लकड़ी रखकर बनाया जाता है; अं े जेटी, लैं जोसियो, फॅकना। जट्टाहिन वि॰ पुं• जले हुए गुड़ के स्वाद सा स्वाद-वाला;-श्राइब, ऐसा स्वाद या सुगंध देना । जठानि दे० जेठ। जड़काला सं॰ पुं॰ जाड़े की ऋतु;-वै॰-ड़ि-; जा॰ विरहकाल भवउ जड़काला; जाड़ +काल। जड़इब कि० ग्र० जाड़ा लगना, ठंड पड़ना; प्रे० जड़ह्त सं० पुं० अधिक पानी में होनेवाला अच्छा धान;-नित्रा, वह खेत जिसमें यह धान होता हो। वि॰-नाउ, जड़हनवाला (खेत)। जड़ाऊ वि॰ जिसमें कुछ ऊपर से जड़ा हो। जड़ाब क्रि॰ श्र॰ ठंड या जाड़ा लगना; प्रे॰-ड्वाइव; जाड़ (दे०) से; जड़ान, पुं० जिसे जाड़ा लगा हो; स्त्री०-नि । जड़ावरि सं०स्त्री० जाड़े के कपड़े। जिं सं० स्त्री० दे० जरि। जढ़ी वि॰ ज़िद करनेवाला; जो दूसरे की न माने; स॰ जड़; वे॰ जि-; शायद 'जिरही' का विकृत रूप; दे॰ जिरह। जतेन संव पंक यत्न, तरकीब; करब, होब

जतिगर वि॰ पुं॰ अन्छे प्रकार का (बीज, पौदा श्रादि); सं० जाति + गर । जितहाँ वि॰ पुं॰ जातिवाला; अच्छी जाति काः सं॰ जाति + हा। जती सं पुं वती; जोगी-, संन्यस्त व्यक्ति;-सती, अच्छे लोग। जथा उचित कि॰ वि॰ यथोचित्त। जद्द-बद्द वि॰ बुरा-भला (शब्द);-कहब,-बोलब, -बक्कब; फ्रा॰ बद् । जन सं॰ पुं ॰ व्यक्तिः; यह शब्द संख्यावाचक शब्दों या दूसरों के साथ प्राय: बोला जाता है; यक-, दुइ-, मेहरारू-, स्त्री-; बहुवचन में रूपांतर "जने" हो जाता है। स्त्री०-नी; बहुवचन "जने" (दे०)। जनस्या सं० पुं ० नपुंसक; भा ० खई। जनम सं० पुं • जन्म;-करम, सारा जीवन,-देब, -होब;-भर, सारा जीवन;-जनम, कई जन्म तक: सं०; वै०-लम। जनमब क्रि॰ अ॰ जन्म लेना; प्रे॰-माइब,-उब, उत्पन्न करना। जनाइव कि॰ स॰ बतलाना, घोषित करना; प्रे॰ -नवाइब,-उब। जनारव सं पुं जानवर, जीव; पहेली-"हाथ न गोड़ पहाड़ चढ़ा जात है, देखो त बरखंडी बाबा कौन जनारव जात है" (धुँग्रा); फ्रा॰ 'जानवर' का विपर्यय। जनाही सं० स्त्री० व्यक्ति के हिसाब से चंदा:-लेब, -उगहब (दे०); सं० जन + आही। जनुका सं० पुं० ज्ञाता, जाननेवाला (प्रायः मंत्र तंत्र का); वि बोशियार, भाष-कई, प्रण्जा-। जने सं० पुं० जन का बहुबचन अथवा आदर-प्रदर्शक रूपः कै-, कितने व्यक्ति ?:-जने, प्रत्येक व्यक्तिः; दे० जन। जनेव सं० पुं० जनेऊ;-पहिरव;-कातव; यज्ञोपवीत । जनेवा सं० पुं० एक घास। जनैया सं॰ पुं॰ जाननेवाला; प्रे॰-नवैया। जनों कि॰ वि॰ शायद; जहाँ तक ज्ञात है या होता है; वै॰ जा-, म-; सं॰ ज्ञा (जानामि) । जप सं० पुं० जपने का क्रम; वै० जाप;-तप । जपब कि॰ स॰ जपना; मु॰ नष्ट कर देना; प्रे॰ जापब (दे०)-पाइब,-पवाइब,-उब; भा०-पाई। जपाट वि० बिलकुल; मूर्खं,-बहिर। जपान सं० पुं • जापानः वि॰-नी, जापान का बना जपैया सं० पुं ० जपनेवाला; वै०-स्रा, पवैया । जब कि॰ वि॰ जब;-जब, जब कभी; प्र॰-डबै, -ब्बौ;-बै;-कबौ,-कभौ, चाहे जब। 🚽 जबजब वि॰ पुं • संदेहपूर्यः; मुँ ह-श्रस्पष्ट । जबर वि॰ पु॰ हुन्द-पुन्ट, शक्तिशाली; स्त्री॰-हिः

प्र०-रा, भा०-ई;-नीबर, बड़ा छोटा, श्रर० जब, श्रत्याचार, क्रि॰ वि॰-न, ज़बरदस्ती से; वै॰ जबु-रन।

जबर्दस्त वि॰ पुं॰ मज़बूतः भा॰-स्ती,-करब,

शक्तिका दुरुपयोग करना; फ्रा॰

जबरा सं ॰ पुँ ॰ छोटा पर चौड़ा डेहरा (दे॰ डेहरी) जिसमें नाज रखा जाता है श्रीर जो कच्ची मिट्टी का बना होता है।

जबराब कि॰ म्र॰ मोटा या मज़बूत होना। जबहा सं॰पुं॰ शक्ति, अधिकार; भ्रर॰ जबी (मुँह), जहब (सोना)।

जनान सं स्त्री जीभ, भाषा; यक-,एक शब्द, स्वम कथन; वि नी, मौखिक;...की-, श्रमुक के

मुख से; फ्रा॰।

जबाना सं० पुं० जमाना, स्थिति; फा० जमानः। जबाब सं० पुं० उत्तर;-देब,-करब;-जगाइब, कचहरी में किसी पच का जिखित उत्तर देना; वि० -बी;-देह, उत्तरदायी,-देही, उत्तरदायिख; फा० -बाब।

जबुर वि॰ बुरा, भारस्वरूप;-जागब; कि॰ वि॰-रन, दवाव में पड़कर; भर० ज़ब।

जबून वि॰ ख़राब।

जबै क्रि॰ वि॰ चाहे जब; म॰-उबै।

जम सं॰ पुं॰ यम;-राजः प्र०-म्म;-दूत, यम के दूत,-बुरी,-दुतित्रा, यमद्वितीयाः सं॰ यम ।

जमहंका सं॰ जमाइका द्वीप जहाँ भारतीय मज़दूर भेजे जाते थे।

जमइब क्रि॰ स॰ जमाना; दे॰-माइब । जमकब क्रि॰ श्र॰ भली-भाँति स्थापित हो जाना;

प्रे॰-काइब,-उब ।

जमघट संर पु॰ भीड़;-लागब,-करब; प्र०-टा सं॰ यम (यमराज के यहाँ की की भाँति होनेवाली भीड़)।

जमपर सं० पुं० स्त्रियों के पहनने का जंपर; वै० -फर।

जमब कि॰ घ॰ जम जाना, डटना; घोड़े का सीधा खड़ा हो जाना।

जमवड़ा सं० पुं ० भीड़;-होब,-करब।

जमा सं ास्त्री॰ थाती; सुरचित आय; वि॰-करब,

जमाइव कि॰ स॰ जमाना; वे॰-मवाइव,-उब। जमादार सं॰ पुं॰ पुजीस श्रादि विभागों में एक छोटा पद; भा॰-री,-दरई; फ्रा जमश्र+दार (एकंग्र करनेवाजा)।

जमार्वदी सं स्त्री॰ कर या जगान की स्वी;

कार्। जमामद विरु पुरुष्यसिद; कार् जर्वां + मर्द; मार्थ -दीं,-देई।

जमानगोटा संबर्ध ० एक रचा । जमान संबर्ध ० भीदः वैश्वा । जमीकंद सं० पुं० सूरन; दे० कान; फा० जमी +कंद (मूल), भूमि के भीतर होनेवाला कंद। जमीदार सं० पुं० भूमि का स्वामी; भा०-री, पं०-रा।

जमीन सं० स्त्री० पृथ्वी, भूमि; फा०।

जमुत्र्या सं॰ पुं॰ जासुन का एक भेद; उसका छोटा पेड़;-रि,-रि, जसुए के पेड़ों का समूह या जंगल।

जम्म वि॰ पुं॰ स्थायी; न हटनेवाला;-होब, डटा

जय सं॰ स्त्री॰ जीत;-हो,-होय, बाह्यणों द्वारा दिया त्राशीर्वाद; वै॰ जै;-जयकार, जय जय की ध्वनि।

जयफर दे॰ जाय-।

जययद् वि॰ बहुत बढ़ा; शक्तिशाली व्यक्ति; ग्रर॰ जैयद् (श्रन्छा)।

जयरामजी सं वाह्ययोतर जातियों का नमस्कार करने का शब्द; इसका संचेप रूप "राम राम" हो जाता है।

जरई सं॰ स्त्री॰ धान बोने की एक विधि:-करब, -होब, इसमें धान भिगोकर किसी बर्तन, बोरे श्रादि से ढक दिया जाता है और उसमें ब्रंकुर निकल त्राते हैं।

जरखुराही सं श्र्वा॰ जड़ खोदने की किया; करब, ईंख्यों करना; जरि + खुर(खुर से खोदना) + श्राही; नैव-रि-।

जरज़र वि० पुं० निर्बंब; सं० जर्जर ।

जरते वि॰ पुं॰ गर्मागर्म;-जर्त (जलता हुआ); दे॰ जरब।

जरदा सं॰ स्नी॰ बढ़िया सुर्ती; फ्रा॰ ज़र्द (पीला) से, क्योंकि इसमें रंग डाला जाता है।

जरदी सं॰ स्नी॰ पीलापनः फ्रा॰।

जरिन सं० स्त्री० जजने की किया; मानसिक कष्ट;
-होब,-करब, ऐसा कष्ट देना; 'जरब' से।
जरब कि० श्र० जजना; प्रे०-राह्ब,-उब,-वाह्ब।
जरबन सं० पुं० हजारबंद; फा०।
जरबनी सं० पुं० जर्मनी; श्रं०; वि०-क,-बन कै।
जरलहा वि० पं० जला हश्याः स्त्री०-ही: वै०-क-

जरलहा वि॰ पुँ० जला हुआ; स्त्री०-ही; वै०-त्रः; -लाहिन, जिसमें जल जाने की सी दुर्गंच आती

जरवना सं॰ पुं॰ जलाने के लिए खकड़ी, कंडा स्थादि; वै॰-रौ-

जरवनी वि॰स्त्री॰ जलानेवाली (लकड़ी); वै॰-रौ-। जराइब कि॰ स॰ जलाना; प्रे॰-रवाइब, वै॰-उब। जरामपेसा सं॰ पुं॰ अपराधशील जाति; फ्रा॰ जरामपेश:।

जिर सं० स्त्री॰ जदः मु॰ वात, मुख्य प्रश्नः करवः, स्वरवः वि०-दारः, गरः।

जरिआव कि॰ब॰ (फल का) गुरुकीवार हो जाना (निशेष कर बाम का), वै॰-जिन

जरिकरा सं० पुं० जड़ के पास का भाग (गन्ने म्रादि का); जरि + कर (का); वै०-का-। जरी वि॰ पुं॰ सोने का, सुनहला; फ्रा॰ ज़र (सोना)। जरीव सं• स्त्री॰ नाप का एक मसिद्ध पैमाना। जरीबाना सं० पुं ० जुर्माना । जरूर क्रि॰ वि॰ अवस्य; वि॰-री, आवस्यक, सं॰ -ति, आवश्यकता; फ्रा॰। जर्स्या सं ॰ पुं ॰ जलनेवाला; प्रे ॰ - रवैश्रा। जरौनी वि० स्त्री॰ जलाने की (लकड़ी); दे॰ जर-वनी,-ना (सं०) । जरोह सं० पुं ० हकीम जो चीइफाइ करे; ही, ऐसा पेशा;-करब । जल सं० पुं० पानी; गंगा-,-पान । जलकर सं॰ पुं॰ पानीवाला भाग (गाँव का); -बनकर, तालाब, जंगल आदि; ये दोनों शब्द क बहरी के कागज़ों में प्रयुक्त होते हैं। जलखरि सं० स्त्री० जाल की बनी यैली जिसमें पेड़ पर से फल तोड़े जाते हैं; जाल 🕂 खर। जलजल वि॰ पुं० कमज़ोर; पुराना; सं० जर्जर; प्र॰ जुज्जुज । जलथल संव पुंच पानी से भरा हुआ लंबा चौड़ा पृथ्वी का भागः सं०-स्थल। जलम सं० पुं० जन्म;-भर,-लेब,-देब,-होब; क्रि० -व (जन्म लेना); सं०; दे० जनम। जलमय वि॰ पानी से भरा हुआ; स्त्री०-यी। जलूस सं० पुं० जुलूस;-निकरब,-निकारब; घर० अल्ला । जल्द् सं० पुं० गर्मी;-करब (पेट ब्रादि में खाद्य का गर्मे करना);-बाजी,-बजई, शीव्रता । जल्दी सं० स्त्री० शोधताः; क्रि० वि० शोधतापूर्वकः -जल्दी, बहुत शीव्र । जल्लहा वि० पुं० दे० जरतहा। जल्लाद वि॰ निर्देश, सख्त; भा०-ब्रद्रई,-पन। जव सं॰ पुं॰ जौ;-केराई, जौ और मटर मिला हुआ;-जन आगर, एक एक से बढ़कर चतुर;-भर, तनिक सा। जवन वि॰ पु॰ जो; स्त्री॰-नि; दे॰ जीन । जवनार सं० पुं० किसी देवता को चढ़ाया हुआ दूध चावल;-देब,-चढ़ाइब; दे० जेव-। जवरा सं० पुं० नाज जो नाई, लुहार आदि को प्रतिवर्ष दिया जाता है; सं॰ 'यव' से;-देब,-पाइब, -लेब। जवरिहा वि॰ पुं॰ जवार (दे॰) का, पड़ोसी; फ्रा॰ जवार 🕂 इहा;-भाई,-मनई। जवलाई सं०पु ० जूलाई; वै० जौ-। जवहर सं॰ पुं॰ गुण, भेद;-खुलब, भेद ज्ञात होना,-खोत्रबः प्र०-इः वै० जौ-। जवाई सं० स्त्री० जाने की क्रिया, पद्धित ग्रादि; अवाई-, आना-जाना।

जवान सं० पुं ० युवक, सिपाही; वि० युवा, स्त्री० -निः भा०-नीः फ्रा॰ जवाँ, सं० युवानः दे० जुआन। जवार सं०पुं० गाँव का पड़ोस; कुरुब-, श्रासपास; अर०; फा० कुर्बे; वि०-री । जवासा सं० पुं० एक जंगली पौदा जो वर्षा में सुख जाता है; तुल श्रक जवास पात बिनु जस सं० पुं० नाम; वि०-सी, यशस्वी; अप-,बद-नामी; सं०। जस वि॰ पुं॰ जैसा, स्त्री॰-सि; वें॰ ज्य-, जइस, जे-; प्र०-जस, जैसा-जैसा,-तस, जैसे-तैसे । जसस कि॰ वि॰ जैसे जैसे, ज्यों ज्यों। जसूस सं० पुं ० जासूस;-लागव; भा०-सी,-करब; वै०-सुसई,-सुसपनः श्रर० जासूस्। जसोदा सं० स्त्री॰ यशोदा; वै॰-द्रा,-जी; सं० जसोमति सं • स्त्री • यशोदा:-माता; प्राय: गीतों में प्रयुक्त। जहँतहँ कि • वि॰ कहीं कहीं, जहाँ-तहाँ। जहँड़ाइब कि॰ स॰ खतरे में डालना, नष्ट करना, खो देना। जहकव कि • अर् ज़ोर ज़ोर से बकना, व्यर्थकी बातें करना । जहन्नम सं० पुं ० नरक; नाश;-म जाब, नष्ट हो जानाः अर०। जहमति सं०स्त्री० आफत, परेशानी; जहमत; वि० -हा, भगड़ालू,-ती, जिसमें आफ्रत हो सके। -करब,-होब । जहर सं० पुं० विष;-देव,-खाब;-करब, शब्दों द्वारा विषमय बना देना;-उगिलब,-बोलब। जहित सं रत्री ने जेब; वि - ली, जेल काटा हुआ, श्रं० जेल । जहाँ कि० वि० जहाँ; प्र०-हैं। जहिस्रा कि० वि० जब। जहुत्रा वि० मूर्खं, श्रज्ञान; क्रि०-ब, भूत जाना। जाँच सं० स्त्री॰ जाँच करने की क्रिया;-परताल, पूरी पूछताछ;-करबं; क्रि॰-ब। जॉचब क्रि॰ स॰ पता लगाना, निश्चय करना; प्रे॰ जँचाइब,-वाइब। जाँत संव्युं विसने का जाँता; स्त्रीव जाँतिया,-ती; जाउरि सं० स्त्री० खीर । जाकड़ वि॰ पुं॰ अधिक; निश्चित मृत्य से अधिक; -परब,-देब,-त्नेब। जाकर दे॰ जेकर। जाखि सं • स्त्री • यत्तिणी; कुश की बनी छोटी सी यचिषी की गुड़िया जो अनाज की डेहरी (दे०) में डाज दी जाती है। विश्वास यह है कि जहाँ यह होगी अनाज घटेगा नहीं।

जाग सं० पुं० जगने का कम; जागरण। जागच कि॰ अ॰ जगना, चेतना; प्रे॰ जगाइब -वाइबः सं० जाग्र। जाजिम सं॰ पुं॰ कपड़े का लंबा-चौड़ा बिछौना। जाट सं॰ पुं॰ पश्चिम की एक जाति के लोग। जाड़ संव पुंव जाड़ा, ठंडक;-होब,-लागब। जाड़ी वि॰ जारी;-करब,-होब; होलिया-,हुलिया-, विज्ञापन । जाति सं॰ स्त्री॰ जाति:-पाँति,-बिराद्री; वि॰ जतिहा, जतिगर, श्रन्छी जातिवाला; सं० । जाद वि॰ अधिकः वै॰-दा,-दें; फा॰ ज्यादः। जादू संब्पुं व जादू;-टोना,-मंतर;-करब; विव जदुहा, -हीं; फा॰ (जादू करनेवाला व्यक्ति)। जान सं० स्त्री० प्राण;-वर, प्राणी; फा०। जानकार वि॰ पुं॰ चतुर, विज्ञ; स्त्री॰-रि; भा॰ -री; वै०-नु-। जानब क्रि॰ स॰ जानना; प्रे॰ जनाइब,-नवाइब, -उब, कहलाना, बतलाना; सं० ज्ञा। जाना सं॰ पुं॰ जान जाने की किया, विशेषतः रात को चोरों के अपने के संबंध में;-परब। जानी सं० स्त्री० प्रिया, प्रेमिका; प्रायः गीतों में प्रयुक्त; फा॰ 'जान' से (जिसमें प्रेमी का हृद्य अथवा पास लगा हो) या 'जानातः' से । जानुका दे॰ जनुका। जानों कि॰ वि॰ शायद; मैं जानता हूँ, मेरा अनु-मान है; सं० ज्ञा; दे० जनौं। जाप सं० पुं मंत्र का पाठ;-करब,-होब; कि०-ब, किसी का भूत, पिशाच आदि जाप द्वारा दूसरे पर डाल देना। जाफ सं० पुं० बेहोशी का चिणिक रूप;-आइब; फ्रा॰ जोफ्र। जाब कि॰ घ॰ जाना, भीतर घुसना; आइब-, -श्राह्य। जाबा सं • पुं • जानवरों के मुँह पर बाँधने का रस्सी का जाल;-देब,-लगाइब; सु॰ मुँह माँ-देब, बोलना बंद कर देना। जाबिर वि॰ पुं॰ मभावशाली, शक्तिवाला; भा॰ जबिरई; अर०। जाम सं० पुं० भीड़, रुकावट;-होब,-धरब; अं० जामब कि॰ अ॰ जमना, प्रे॰ जमाइब,-मवाइब, जामा सं ० पुं ० ब्याह में दुलहे के पहनने का ऊपर का विशेष कंपड़ा; जोड़ा-; अर० जामः (कपड़ा)। जामन सं० पुं० जमानत खेनेवाला; भा० जिम-नहें। जामुनि सं० छी० जासुन। जाय वि॰ उचित, बे-, बेजा, श्रतुचित; फ्रा॰ जा; वै॰ जाई,-हि। ्व॰ जाहु,-ाहु । जायज वि॰ पुं॰ उचित्र:होबः जायज्ञ । AND THE PLANE

जायफर सं० पुं० जायफल; वै०जय-, जै-। जायल वि॰ नष्ट, समाप्त (अधिकार आदि के लिए): यह कानुनी शब्द है। ऋर०। जायस सं० पुं० प्रसिद्ध स्थान जहाँ महाकवि जायसी जन्में थे और जो रायबरेली जिले में है। जायाँ वि॰ नष्ट, बरबाद;-करब,-होब; जाय: । जारन सं० पुं० जला हुआ भाग। जारब क्रि॰ स० जलाना; प्रे॰ जराइब,-रवाइब, -उब; सं० ज्वालय । जाल सं॰ पुं॰ जाल;-करब,-फैलाइब; वि॰-लिया, -ली, नकत्ती;-फडरेब; ऋर० जग्रल । जाला सं पुं (मकड़ी का) जाला; पेड़ों की छाल में पड़ा जाला; श्रांख का एक रोग;-होब, -परब। जालिया वि॰ पुं॰ जाल करनेवाला । जालिम वि॰ पुं॰ ऋत्याचारी; भा॰ अर०। जाली सं० स्त्री० भींभरी;-दार,-काटब । जावत वि० चाहे जितना; सं० यावत । जावन सं० पुं० दूध में डालने के लिए थोड़ा दही जो जमाने के वास्ते डाजा जाता है; वै०-मन; -डारब,-छोड्ब,-देव। जासूस दे॰ जसूस । जाहिर विवयगट, स्पब्ट; फाव्;-होब,-क्र्ब;प्रव-री। जाहिल वि० मूर्खे;-जपट्ट, महामूर्खे; ऋर०। जिंदा वि॰ पुंर्े जीवितः स्त्रो॰-दीः,-करब,-रहबः -होबः फ्रा॰ ज़िदः । जिञ्चब क्रि॰ च॰ जीना; प्रे॰-ग्राइब,-उब; मरब -,-खाब, किसी प्रकार जीवन व्यतीत करना। वै० -य-, प० जो-। जित्रारा संव्युव प्राया, जो; वैव-उ; प्राय: कविता एवं गीत में प्रयुक्त। जिंड सं० पुं० पाणः, शक्तिः, जाब, देव, - लेब, -लागब -लैके भागब; कच्चे अन्न की तील से उसके भुन जाने के बाद उसी की कम तौल का अंतर जिसे अब के प्राय की तौल कहते हैं। भुनने पर उत्ना "जिउ" चला जाता है। सं० जीवित; दुइ-सं, गर्भिणी, नै॰ दोजिया। जिउका सं०म्नी० रोजी, जीविका; सं०; बेब। जिउकिया सं पुं जीवित प्राणियों की पकदने या शिकार करनेवाला। जिलातेत्रा सं की व्यार के नवरात्रों में पुत्रवती श्चियों द्वारा पहना एक धागा जो साल भर सुर-चित रखा जाता है। जिन्धर सं० पुं० जीवधारी; वै०-धारी। जिकिर सं रत्री उत्तेख, जिक्र;-करब,-होब; जिजिया सं श्वी वहिन। जिठ्डत दे॰ जेठ्डतः।

जिठानि दे• जे-।

जितवाइब क्रि॰ स॰ जिताना; 'जीतब' का प्रे॰ रूप; वै०-उब। जिहि सं० स्त्री० ज़िद, हठ;-करब,-ठानब; वि०-ही, हठी; क्रि०-दाब;-दिस्राब, हठ करना। जिनगी सं० स्त्री० जीवन;-भर; प्र०-न्न-; ज़िंदगी; वै०-गानी। जिन्न सं० पुं० प्रेत;-लागब; वै०-न्द । जिब्सा संब खी॰ जीभ; "खाली-कौने काम?" संब जिह्ना; दे० जीभि। जिब्भी सं० छी० जीभ साफ करने का धातु का बना एक धनुषाकार श्रीजार; वै० जीभी। जिमि कि॰ वि॰ जैसे; ज्यों। जिम्मा सं० पुं० उत्तरदायित्व;-लेब,-उठाइब: वि० -म्मेदारः अर० जिम्मः। जियत कि॰ वि॰ जीते हुए; अपने-, वनके-, तोहरे-हमरे-। जियब दे० जिञ्रब। जियरा सं० पुं० हृदय; जी; माय: गीतों में प्रयुक्त; वै० हि-। जिरवानी सं० स्त्री० चावल श्रीर दही का एक पकवान जिसमें ज़ीरा डाला जाता है। जिरह सं॰ स्त्री॰ तर्क-वितर्क;-करब,-लेब (अदा-लत का),-होब; अर० जिर्ह; वि०-ही। जिराब कि॰ अ॰ (मक्के आदि का) ज़ीरा लेना, फूल लेना; दे० जीरा। जिलेबी सं० स्त्री० जलेबी; पुं०-बा (हास्यात्मक एवं घृ० रूप)। जिव दे॰ जिउ। जिवरी दे० जेवरी। जिवहत्या सं० स्त्री० जीवहत्या;-करब,-होब; सं०; वै०-उ-। जिहिन सं० स्त्री० बुद्धि, समक्षः वै०-इन, जेह-; ज़ेह्न:-म आइब,-बैठब,-समाब: वि०-दार। जीश्रव दे० जिश्रव। जीजा सं० पुं० बहनोई; स्त्री०-जी, बहिन। जीतव कि॰ अ॰ बढ़ जाना (रोग का), जीतना; स॰जीत लेनाः प्रे॰जिताइब,-उब,-तवाइबः सं॰जी। जीता वि॰ पुं॰ (वह ब्याह) जिसमें पहली विवा-हिता स्त्री जीवित हो; वै॰ जियता। जीभि सं० स्त्री० जीभः;-सवादव, स्वाद के लिए खाना,-दागब, चीख लेना (भोजन, मिठाई आदि); सं जिह्ना; हास्य या घृ व्यवहार में "जीमादाई" (जाजची की बड़ी जीभ) कहते हैं। जीरा संव पुंव ज़ीरा; फूल; स्त्रीव-री; काली जीरी, एक जंगली जीरा जो काला होता श्रीर फोड़ों पर द्वा के काम आता है। लेब, फूलना। जीव सं॰ पुं॰ श्वातमा, मागा; पं॰;-हत्या । जुञ्चठा दे॰ जुञ्चाठा। जुर्श्वा सं पुं सिर में पड जानेवाले छोटे छोटे जीव;-परवः दे० दीखी ।

जुआ सं० पुं० जूआ;-खेलब,-होब; वि०-री,-डी; प्र० जु-सं॰ द्युत । जुआठा सं पुं • लक्डी का ढाँचा जिसमें दो बैल नधते हैं; वै०-ग्र-, जोठा; सं० युज्ञ। जुञ्जान वि॰ पुं॰ युवक, हट्टा कट्टा; स्त्री०-नि, भा० -नीः वै०-वा । जुआर सं० स्त्री० मक्का, ज्वार; वै० री (ज्वार की फसल)। जुइ संबो॰ गाय एवं भैंस को खड़ा करने या पुचकारने का शब्द; प्राय: प्रत्येक जानवर के लिए इस प्रकार के अलग-अलग शब्द हैं। जुइना सं० पुं० पुत्राल, मूजा त्रादि की बनी लंबी पतली चटाई जो पानी रोकने या बोभ बाँधने श्रादि में सहायक होती है; बनइब, बान्हब; सं० युज (जोड्ना, बाँधना)। जुइनि सं व्ही० योनि (प्रायः पशुस्रों के लिए); सं0 । जुक्ती सं श्वी श्रुक्ति, तरकीब; वै०-गुति,-ग्ती, सं०। जुग सं० पुं• युग, विलंब;-लगाइब,-बिताइब; प्र० -गा,-गा; सं०। जुगइब दे॰ जोगइब। जुगुनी सं॰ स्री॰ जुगुन्। जुगा-जुगा कि॰ वि॰ घीरे-घीरे (चमकना, जलना); -करब,-होब: प्राय: दीये के लिए: श्रनु : म० -गर-गुर ! जुजॅबी वि॰ बिरला, कोई;-मनई; वै॰-जु-। जुभवाइव कि॰ स० लड़ा देना, जुभाना; दे० जूमब' जिसका मे० रूप यह है; वै०-उब; सं० युध् (योधय) । जुटव कि॰ श्र॰ जुटना, एकत्र होना; भे॰-टाइब, -उब; भा०-टानि, एकत्र होने की किया, जमाव (व्यक्तियों का)। जुट्टा सं० पुं॰ छोटा समूह (वास आदि का); खी॰ -टी, कान (दे०) की जूरी (दे०)। जुठहा दे॰-ठिहा। जुठारच क्रि॰ स॰ जूठा करना; मुँह-, थोडा सा खा लेना; प्रे०-ठरवाइब,-उब । जुठिहा वि॰ पुं॰ जूठा; स्त्री॰-ही,-उही; वै॰-उहा; जूठ 🕂 हा । जुड़वाइब कि॰ स॰ ठंडा करना, सुख देना; वै-उब। जुड़ाब कि॰ ग्र॰ ठंडा होना, शांति पाना: दे॰ जुड़। जुड़िहा वि॰ पुं॰ जिसे जुड़ी (दे॰) आती हो; स्त्री॰

जुतित्र्याइव कि॰ स॰ जुते से मारना; प्रे॰-वाइब.

जुदा वि० पुं० अलग;-करब,-होब; स्त्री०-दी; वें०

जुद्ध सं० पुं० भगड़ा, जोर की लड़ाई;-करब,-होब;

वै०-दि (स्त्री०); सं०।

-दाः फ्रा॰ जुदः।

800 ] जुनवधब कि॰ अ॰ अपने (खाने, पीने आदि के) समय पर भूख, प्यास आदि का अनुभव करना; दे० जूनि । जुन्हरी सं० स्त्री० मक्का; वै० जो-, ज्व-; वि० -रिहा, जिसमें मक्का बोई जाय या जहाँ वह जुनहाई सं • स्त्री • चाँदनी; कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; वै॰ जो-;सं॰ ज्योत्स्ना। जुबली दे० जिबुली। जुमिला वि॰ सारा, कुल; मिन-, सब मिलाकर; **अ० जुम्लः**। जुरका सं० पुं॰ घास या मूजा (दे॰) का एक मुट्टी सर दुकडा। जुरते कि॰ वि॰ तुरंत ही; वै॰-तें,-र्तः; सं॰ त्वरितं। जुरब कि॰ अ॰ जुटना, अँटना, प्राप्त होना । जुरवाना सं० पुं० जुर्माना, दंड;-करब,-देब,-होब; बै॰ जरी-,-ल-; फ्रा॰ जुर्मान:। जुराति सं० स्त्री॰ हिम्मत, जुरस्रत;-होब,-करव; वै० जो-। जुरोब सं० पुं० मोजा। जुलाब सं० पुं दस्त होने की दवा;-बोब,-देब; प० -ह्या- । जुलुम सं०पुं ० जुर्म, अपराध, अत्याचार; अर० जुर्म; इस शब्द में ''जुल्म''(निर्देश व्यवहार) भी सम्मि-लित है ।-होब,-करब । जुवा सं॰ पुं॰ जुन्नाठा (दे॰)। जुवान दे०-भ्रानः भा०-वनई। जुसगर वि॰ पुं॰ रसेदार; जूस (दे॰)+गर। जुहवाइब क्रि॰ स॰ एकत्र करना, बटोरना (वस्तुओं का); वै०-उब। जुहाब कि॰ अ॰ इकट्टा हो पाना, जुटना, श्रटना: प्र-हाइब,-हवाइब,-उब । जुहार सं० पुं ० नमस्कार; सलाम; क्रि०-ब: केवल कविता में प्रयुक्त । जूँठ सं ० पुं ० जूडा; वि० स्त्री०-ठि; कि० जुठारब: वै०-न। जूमाय क्रि॰ अ॰ लड़ना; चड़ कर मर जाना; प्रे॰ जुमाइबः सं० युघ्। जूड़ वि॰पुं॰ ठंडा, तुस;स्त्री॰-ड़ि; कि॰-जुड़ाब; कि॰ वि०-इं, ठंडे में, छाया में, ठंडा होने पर । जूड़ी सं ॰ स्त्री॰ ठंड देकर आनेवाला ज्वर;-आइब, -होब जूता सं पुं जूता; स्त्री जूती, कि जुतित्राइब (जूते से मारना)। जूनि सं रुद्री समय, निश्चित समय (खाने-पीने आदि का);-होब; क्रि॰ जुनवधब (दे॰)। जूरा सं पृष्टिस के बालों का बँधा जूड़ा; बान्हब, -खोलब। ज्री सं स्त्री कान (दे) के वंधे पेकोडी: 'जरब' से ।

ज्वा दे० जुत्राठा । जूस सं १ पुं ० वह संख्या जो २ से विभाजित हो जाय; 'ताख' का उलटा; जूस-ताख (दे० ताख): सं० युग । जूस सं० पुं० रस; वि० जुसगर; श्रं० जुद्दस। जोंइब कि॰ अ॰ भोजन करना; प्रे॰-वाँहब,-उब। जे स॰ जो;-केय, जो कोई,-केऊ, कोई भी; सं॰ यः। जेई स॰ जो भी; सं॰ य:। जोई वि॰ सर्वे॰ जोही; चहै-, चाहे जो:-केव, जो कोई: सं० यः। जेकर सर्वं० जिसका; स्त्री-रि; मे०-हि-,-का। जेठ वि० बड़ा; सं० पति का बड़ा भाई: वैशाख के बाद का महीना; असाड़ी, जेठ एवं असाड़ का समय;-उत, जेठ का पुत्र ठानि, जेठ की स्त्री। जेठीमध्र सं० स्त्री० मुलेठी; यह नाम इसलिए दिया गया जान पड़ता है कि मुलेठी जेठ के महीने में होती है। जेतना वि० पुं० जितना; स्त्री०-नी; वै०-रा,-री, जेतिक वि० चाहे जितना; दे० केतिक; वै० ज्य-। जेथुत्र्या स० जिस (वस्तु); वै०-थिश्रा,-थी। जेब सं पुं थेली; वै०-बा,-बि; वि०-बी, छोरा जो जेब में रखा जा सके। जेल सं श्री केंद्रखाना; दे वेहिल; श्रं । जेवनार सं० पुं० सुन्दर भोजन; भोजन का स्थान; 'जेंड्ब' (दे०) से। ज़ेवर सं॰ स्नी॰ श्राभूषणः; वै०-रिः; ज़े-। जेवरी सं० छी० रस्सी; वै० ज्यो-, ज्य-, जि-। जेस वि॰ पुं॰ जैसा; स्त्री॰-सि;-कुछ,-तेस; वै॰ ज्य-, जइ-; प्र॰ जइसन, जेसस (जैसे-जैसे)। जेह स० जिस, जो; बै०-हि;-का,-कर; 'जे' (दे०) का प्र० रूप। जेहिन दे० जिहिन; वै०-न। जेहित सं० स्त्री० जेता; वि०-ती, जो कई बार जेता गया हो: श्रं० जेल । जै वि॰ जितने, जितनी;-उँ,-ठें,-ठउर,-ठवर; संख्या वाचक वि॰में ठवर' लगांकर निश्चित संख्या प्रकट की जाती है। जाँकि सं० स्त्री० जोंक;-लागब,-लगाइब। जोइ सं० स्त्री॰ पत्नी; वै०-य; सं० युग्म (दो)। जोखब कि॰ स॰ तौलना; प्रेय्न्खाइब, उब, खनाः इबः नापब-, नाप-जोख करव । जोखरव कि० स० (बेंल) नाधनाः प्र०-राइवः -उब,-रवाइब,-उब; वै० ज्व-; सं० युज् (योज्) । जोखिम सं० पुं वतरा;-होब,-रहब; वै०-खम। जोग सं० पुं० टोटका (स्त्रियों का); करब, कराइब संयोग; बैठब,-लागब,-लगाइब;-जुगुति, तरकीव । जोगाइव क्रि॰ स० बचाना, सुरक्ति रखना; -गवाइयः तुल० दीप बाति जस्तः। अ

जोगिन सं० स्त्री० महिला योगी;-होब,-बनब; वे० -नि;-नी, सुहुर्त विशेष जिसमें "जोगिनी दाहिने" रहती है। जोगी सं॰ पुं॰ योगी; एक जाति और उसके व्यक्ति जो गेरुआ वस्त्र पहनकर और गीत गाते सारंगी बजाते भीख माँगते हैं। जोगीड़ा सं० पुं० एक प्रकार का नाच जिसमें कई लोग भाग लेते हैं; बै॰ ज्व-। जोट सं॰ पुं॰ जोड़ा, जोड़ी; वैं०-टा,-टी; यक-टा, दुइ-, एक जोड़ा, दो-; सं० युग। जोठा सं॰ पुं॰ दे॰ जुआठा। जोड सं० पुं० जोड़ा; बराबरी का न्यक्ति:-मिलब, -मिलाइब; खाब, उपयुक्त जोड़ा (संभोग के लिए) पाना; जोड़ने का क्रम; स्त्री०-ड़ी। जोत सं० स्त्री० (किसान के) जोते हुए खेत का परिमाण; यक हर कै-,दुइ...; वि०-तारा, जोतने-वालाः वै०-ति। जीतव कि॰ स॰ जीतना, दुहराते रहना (बात); प्रे०-ताइब,-तवाइब,-उब। जोतानि सं • स्त्री • जोते जाने की योग्यता (खेत या भूमि की); बै०-तनी,-नि, ज्व-। जोति सं० स्त्री० ज्योति; सं०। जोतिस सं० पुं ० ज्योतिषः; सं०;-सी । जोती सं स्त्री पतली रस्सी जिससे तराजु के पलड़े लटकते हैं। जोधा सं० पुं ० योद्धाः बहादुर व्यक्तिः सं०। जोध्धाजी सं० पुं० अयोध्याजी; वै० जुध्याजी. -द्वाजी: सं०। जोन्हरी सं० स्त्री० मक्का, भुट्टा;-क बालि, भुट्टे की बाली।

जोबन सं० पुं० कुच, छाती; जवानी; गीतों में '-ना' हो जाता है; सं० यौवन । ज़ोम सं० पुं ० जोश, रोब;-से,-में। जीय सं० स्त्री॰ स्त्री, पत्नी; प्रायः गीतों में प्रयुक्त, जिनमें कभी-कभी रूप"जोइया, व्यइया तथा जोइ" हो जाता है। सं० योषित्: कहा० "न तोहरे मर्द न हमरे जोय, अस कुछ करी कि लरिका होय।" जोर सं० पुं० शक्ति, बल;-लागब,-लगाइब,-पाइब, -देब,-मारबः क्रि॰ वि॰-रें: वि॰-गर:-जुलुम, प्रभाव: फ्रा०। जोरव कि॰ स॰ जोड़ना, परवा करना; प्रे॰-राइब, -रवाइब,-उब; सं० योज् । जोलहिंद्या सं० स्त्री० जुलाहों के रहने का भागः; वै० ज्व-; दे०-हा। जोलहपन सं० पुं० जुलाहे का व्यवहार, स्वभाव आदि:-करब । जोलहा सं० पुं • जुलाहा; स्त्री०-हिनि। जोवा सं पुं वारी (पानी चलाने आदि की); -लागब, अपनी पारी पर काम करने आ जाना; -री, जोवा का साथी; सं० योज् । जोस सं पुं े उत्साह; न्याइव; क्रि॰-साब, जोश में त्राना; वि०-हा, सीला,-इल; फ्रा०-श (गर्मी), जी सं० पुं० अन विशेष; केराई, जी तथा मटर मिला हुआ;-जौ आगर (दे० जव); कि० वि० जो, जौन वि॰ सर्वं॰ जो;-जौन, जो-जो; प्र॰-नै, जो ही, सं० यः। ज़ौलाई दे० जवलाई।

开

जौहर दे० जवहर।

मॅंकोर सं॰ पुं॰ मोका; वै॰-रा; जा॰ फागुन पवन मकोरा बहा।
मॅंमरी सं॰ स्त्री॰ जकड़ी अथवा पत्थर में कटी बेज आदि; काटब; वि॰-दार।
मॅंटिहा वि॰ पुं॰ मिकमिक करनेवाला, बदमाश; स्त्री॰-ही।
मॅंटिर वि॰ पुं॰ वही अर्थ जो "मॅंटिहा" का है; "मॉंटि" से; ऐसे बालों की तरह उलमा हुआ; स्त्री॰-रि; भा॰-ई,-पन।
मॅंड्र तें सं॰ पुं॰ बालक जिसके सिर पर बड़े-बड़े बाल हों (ज्यार का खब्द); स्त्री॰-ली, प॰-च्ला, जबी; ग्रीतों में प्रयुक्त।
मेंसाई सं॰ स्त्री॰ नीचता; दे॰ मासूर्य

मजँमजँ दे० सर्वँ ।

मजँसव कि० स० सीधे श्राग में भूनना; खड़े
भूनना; मु॰ फटकारना, मुँह पर गावी देना;
प्रे॰-साइव,-उव; वि०-हा (दे०)।

फजँसहा वि० पु॰ निंदनीय; स्त्री॰-ही; यह प्रायः
स्त्रियों द्वारा गावी देने के काम श्राता है।

भाउश्रा सं॰ पुं॰ टोकरा; की०-वी; वै०-वा,

मौ-।

भक्तमक सं॰ पुं॰ व्यर्थ शब्दों का विनिमय; बक-वाद (दो श्रोर से);करब, होब; प्र०-का-।

मकसा सं॰ पुं॰ कंसक: करब, उठब, होब।

मकड़ी सं॰ स्त्री॰ निरंतर श्रोर धीरे-धीरे होनेवाबी
वर्षा; करब, होब।

मकाव दे० साक।

मत्व सं प् व मछती; मु नारब, पछताना; कुछ न कर सकना, मुँह ताकते रहना ( निराशा में ); क्रि॰ संखब (दे॰)। मगरा सं॰ पुं॰ भगड़ा;-करब,-लगाह्ब,-मोल त्तेवः, वि०-ऊः,-कॅल्ला, तरह-तरह के भगड़े। मामक सं • स्त्री ॰ थोड़ा-सा पागलपन; कि ॰-ब, पागलपन की-सी बातें करना, व्यर्थ बकना; प्रे॰ -काइंब; वि०-हा,-ही। ममकोरब दे० मिमकोरब। भाटपट क्रि॰ वि॰ बहुत जल्द; प॰-इ-इ, सटा-भट्टें कि॰ वि॰ तुरंत ही; प्र०-है। मही सं रत्री वर्षा का ताता; लागब। मानक सं० स्त्री० दर्द का शेषांश, धीमी आवाज, मिजाज की थोड़ी तेज़ी या गर्मी; कि ०-ब, ददे करना, आवाज़ करना । भानकाइब कि॰ स॰ नाराज़ कर देना; वै॰ भन्ना संव पुंच नाज कारने (देव कारब) की बड़ी चलनी। भापकी सं० स्त्री० हल्की नींद;-लागब,-लेब। भापसा दे० भापस। भाबित्रा सं० स्त्री० छोटा भाबा; वै०-या। भाव्या सं प् पूर्वदार आभूषण;-लागब,-लगा-इव । भामासम संव पुंव पानी में कूदने या पानी भरने की निरंतर आवाज; कि॰ वि॰ ऐसी आवाज़ के माम्मू सं० पु॰ पानी में गिरने या जल्दी कृद पद्ने की आवाज्;-से,-दें (कृदव)। भरखर वि॰ एं॰ (मौसम) जिसमें पानी बरसना बंद हो जाय;-होब,-करब। मारङहा वि० पुं० (अन्न) जो कच्चा ही सूख गया हो और बीज के काम का न हो, विशेषकर चना । भारत संव पूर्व भरा दुशा दुकड़ा; मुरत, बचा-खुचा भारब कि॰ श्र॰ सब्ना, गिर जाना; प्रे॰ भारब, मराइब,-उब,-रवाइब; जा० तरिवर भरहि, भरहि बन ढाखा। भरवर्शरे सं • स्त्री • छोटी-छोटी जंगली बेर; बै • -री,-रिया। मह्त्वता सं पुं ॰ (फसल का) श्रंतिम समय या भंश; होब; 'मरब' से; वै०-रौता । महस्तव कि॰ भ॰ जपट से थोड़ा जल जना; प्रे॰ -साइब, उब 🔛 🙄 मरहा वि॰ पुँ न मार (दे॰) वाला, शीघ्र रुट हो जानेवाला; स्त्री० ही। मरा-मुरा वि॰ पं॰ बचा हुमा, बिरा पढ़ा (भोजन भाषि)।

मराहिन वि॰ पुं ॰ मिर्चे की-सी जिसमें भाँक हो; -ग्राइब; दे० भाँक, सार; सार 🕂 हिन। भरोसा सं० पुं ० छोटी खिड्की। भरौता दे० भरवता। भात्तकव कि॰ अ॰ भलकना, चमकना; प्रे॰-काइब, मल या माँजकर चमका देना। मलवा संवपुंव फफोला;-परब, फफोला हो जाना; मु ०-बोलब, बहुत लगनेवाली बात बोलना। मलकारव कि॰ स॰ थोड़े से घी या तेल में सेंक लेनाः प्रे०-कराइब,-करवाइब। भलकुट्टी सं० स्त्री काँटेदार भाड़ियों का समृह: दे० भालि; भालि + कुटी। भृत-भृता कि॰ वि॰ चमक के साथ; प्र॰ भत्तमल क्रि॰ वि॰ भूमि पर घसिटता (कपड़ा); प्र०-लामञ्ज । भत्तरा सं० पुं० मूली एवं सरसों के पत्तों को एक साथ कूटकर लहसुन आदि डालकर बनाई हुई चटनी;-करब,-होब, थका डालना या थक जाना (चितान्त्रों के कारण)। मालुत्र्या सं० पुं ० मूला;-मूलब; मु०-होब, (ब्यक्ति का) परेशान हो जाना, दुबला-पतला होना। भलूसा सं० पुं० दिखावा, तमाशा; श्रर० जुलूस । मल्लाब क्रि॰ अ॰ बहुत क्रोध करना, क्र्ड होना । मवँ-मवँ सं॰ पुं॰ मगड़े की भावान;-करब, चिल्लाना; बै॰ काँ-।

भावेंब कि॰ श्र॰ कम हो जाना, नष्ट होते जाना; वै॰-वाव। मवाँमार वि॰ परेशान; होब।

महर्व कि॰ श्र॰ अपर उठकर उड़ते या हिलते रहना; प्रे॰-राइब,-उब । महराइब कि॰ स॰ अपर उठाकर काड़ देना; वै॰

भाँ सं बच्चों के खेलते समय एक दूसरे को बुलाने का शब्द; इसे कहते समय पुँह टेडा करके दूसरे की घोर मांकते हैं। "भांकव" से। मांक सं क्वी० विशेष प्रकार की गंध:-ब्राइव:

भाँक सं० स्त्री० विशेष प्रकार की गंध;-खाइब; वै०-कि, कि० फँकाब, ऐसी गंध देना। भाँकब कि० अ० भाँकना;-फूँकब, खुपके से देखना;

प्रे०-फॅंकाइब,-उब। भाँकी सं॰ स्त्री॰ सुंदर इश्य; देवता की सजी

मूर्ति;-देखव। भाष्ट्र सं॰ पुं॰ काँटेदार पतली-पतली कादी;

भाँम सं॰ पुं॰ एक छोटा बाजा; वै॰-मि, करताज, जो दोनों साथ बजाबे जाते हैं।

माँटि सं रत्री॰ गुप्त स्थान के बाल;-उलारब, कुछ न कर सकता, न देव, कुछ भी न देना; जरब, बहुत ही हुरा लगना;-यस, जुरा सा, बहुत छोटा !

भाँद्र वि॰ पुं॰ मंभटी; दे॰ मॅंटिहा; स्त्री॰ में भी यह इसी रूप में प्रयुक्त होता है। भाँप सं० पुं० जपर से दकने का कपड़ा; कि०-ब, ढक देनाः दे० ढाँपब । भाविरि सं० स्त्री० बेहोशी का भोंका;-आइब; कि॰ फॅवरियाब, बेहोश सा हो। जाना । भाँस वि॰ पुं॰ हल्का, बुरा, नीच; स्त्री॰-सि; भा॰ भॅसाई। काँसा सं० पुं० धोखा;-देब;-पद्टी,-पदाइव । मार्ड सं० स्त्री० हल्की परछाई ;-परब। भाऊ सं पुं प्क जङ्गली पेड़ जो नदियों के किनारे बालू में होता है; कहा "'जहाँ बामन तहाँ नाऊ, जहाँ गंगा तहाँ भाऊ"। भाग सं० वुं ० फेना, मुँह का सफेद पानी; साबन श्रादि का गाज:-निकरब,-देव। भाडन सं० पुं० कपड़ा जिससे जाय । भाड-फन्नूस सं॰ पुं॰ दिखावटी रोशनी के ्सामानः अर०फ्रानुस । माड़ा सं० पुं० टही,-फिरब; वै०-ड्रे। भावा सं० पुं० बड़ा टोकरा; स्त्री० कविया, -था। भाम सं० पं० कुत्राँ साफ्र करने की लोहे की मशीन:-लगाइब। भायँ-भायँ कि॰ वि॰ व्यर्थ (बकना);-करब; वै॰ भार सं॰ पुं॰ द्वेषपूर्ण कोध; सुँभजाहट; कड्ब्राहट की बु; वि॰ मरहा,-ही; कि॰ वि०-न-रें, दूसरे की भारव कि॰स॰ भाइना; कुत्रां, तालाब त्रादि साफ्र करनाः सु० चुरा लेना, खुब ढटकर खानाः प्रे० मरवाइब,-उब। मारा सं १ पुं ० तलाशी;-लेब,-देब। भालरि सं अी० भालर। भालि सं• स्त्री॰ घने जंगल का दुकड़ा; काँटेदार भाड़ी, सु॰ फँसा हुआ मामला, भंभट; हि॰

भावाँ सं० पुं० ईंट जो पककर काली हो गई हो;

भिगवा सं पुं भींगा; एक प्रकार की मञ्जूती;

क्तिकिक संब्धुं नित्न बक्वास, न्यर्थ का विवाद;

मिमका कि॰ श्र॰ संकोच करना, हिचकना। मिमकारव कि॰ स॰ मटक देना; हटा देना; वै॰

'भिभकोरब कि॰ स॰ हाथ से पकड़कर हिलानाः

मिटकब कि॰ स॰ भिटकना; सु॰ चुरा बोना; पे॰

-काइब्, कवाइब्, -उब् भा•-कवाई।

क्रि॰ भँवाब ।

-करब,-होब।

भा०-रा।

भिड़कव कि॰ स॰ थोड़ा सा डॉटनाः भा०-की। भिनकई वि० स्त्री० छोटी; वै०-की: दे० भीन: प० मिनकऊ वि॰ पुं॰ छोटा (चाचा बेटा **त्रादि)**; 'भिनका' का आदर प्रदर्शक रूप; यह शब्द केवल व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त होता है। प्र०-न्, वै०-कू। भिनिभनाइव कि॰ स॰ दाँतों से पकड़कर इधर उधर करना; काटने की कोशिश करना। भिनवाँ सं॰ पुं॰ महीन चावल; छोटे-छोटे भिमिर-भिमिर कि॰वि॰ निरंतर (बरसते रहना); वै० किम-किम। भिलेगा सं० पुं ० खाट जिसकी बिनावट पुरानी हो मिसियाव कि॰ अ॰ छोटी-छोटी बँदें पड़ना; दे॰ भीसी; वै०-याब। भींक संब्धुं ब्यनाज जो एक मूठी में चक्की या जॉत में डाला जाय; वै०-का । भींकव दे॰ भंखब; शायद इसका संबंध "भींक" से हो, त्रर्थात् थोड़ा-थोड़ा पीसते रहना, थकना श्रादि । भींगुर सं॰ पुं॰ छोटा कीड़ा जो कपड़ों में छेद कर देता है। भीटब क्रि॰ स॰ चुरा खेना; दे॰ भिटकब। भीन वि॰ पुं॰ बारीक, छोटा; स्त्री॰-नि; कबीर -"भीनी भीनी बीनी चाद्रिया"। कीरी सं० स्त्री० बारीक चुरा । भौति सं० स्त्री० भीता। भीसा सं । पुं । छोटी छोटी पतनी बँदों का ताँता; ुपरवः क्रि॰ किसियाब,-श्राबः खी॰-सी। र्भेक्व कि॰ अ॰ सुकना; प्रे॰-काहुब,-उब। भाँट्रा वि॰ बड़ा सूठा; स्त्री०-ही। भुँठना वि० पुं • सूठा (ब्यक्ति); खी०-नी, भा०-नई,-नाई। मुन्ना सं॰ पुं॰ बहुत पतला कपड़ा। भुरंडा वि॰ पुं॰ सुखा हुआ; बहुत दुबजा-पतला; स्त्री०-ठी; 'कुराब' से । भूरकब क्रि॰ अ॰ (हवा का) धीरे-धीरे चलना या भुरगर वि॰ पुं॰ कुछ स्ला हुआ; अधिक स्ला; स्त्री०-रि; मूर+गर; वै०-खर। **भुरभुर कि॰ वि॰ धीरे-धीरे (वायु के बहने के** बिए); कविता में 'कुरिकुरि'; प्र०-हर-हर। मुरवाइब कि॰ स॰ सुखाना। मुरान वि० पुं प्या; स्री०-नि;-लकड़ी, बहुत दुबला पतला (ब्यक्ति)। भुराब कि॰ श्र॰ सूखना; सु॰ बिना खाये-पिये पड़ा रहता; प्रे॰-रवाइब,-उब; "कूर" से जिा॰ हीं कुराव बिंदुरी मोरि जोरी।]

मिटकार्ब दे०-म-।

भुरिभुरि दे० कुरभुर (कुरिभुरि बहति बयरिया पवन रस डोले हो "गीत)। भुतनी सं श्वी नाक में पहनने का एक छोटा श्राभूषण जो मूलता है। 'मूलव' से। मुलफुतार सं० पुं० सूर्योदय के पूर्व का समय; -होब,-रहब; प्र०-रै; वै० मत्त-। भुत्तवा सं० पुं० स्त्रियों का चाँगिया;-पहिरव; स्त्री० -लिया, छोटी बच्ची का मुख्या। भुत्तसब कि॰ अ॰ गर्मी से जल जाना; पे॰ -साह्ब,-सवाह्ब,-उब। मुलाइव कि॰ स॰ फुलाना, लटकाना; मु॰ (दूसरे का) काम न करना, तंग करना; वै०-उब । भूतिया दे० भुजना। फुल्ल सं० पुं० हाथी के उपर से लटकनेवाली रंगीन नक्काशीदार चंहर। र्केली सं० स्रो० पतजी-पतजी जकड़ी; मु०-यस, बेहुत दुबजा-पतला; स्त्री०-यसि । भूड़ा सं पुं पतली काँटेदार मादियों का ढेर; बी०-डी। म्हूँ ठ सं॰पुं॰ ऋठ; वि॰ असत्य; प्र०- ठै,-डे (क्रि॰ वि०) भार्कुं अई। भूमव कि॰ अ॰ भूपवः प्रे॰ भुताइव, उव। भूर वि॰ पुं॰ स्खा; खी॰-रि, प्र०-रै; कि॰ फुराब; -मार, बिना भोजन या वस्त्र का वेतन; कि०वि० -रें-रें, सूखे मार्ग से;-रे फूर,बिना पैसे के,-रे जवाब, सुखा उत्तर। भूरा सं० पुं० सूखा; समय जब पानी न बरसे; -परब,-रेहॅनि, निरंतर सूखा ही सूखास्थान अथवा भूता सं०पं० भूता;-परब,-भूतवब,-भुताइब,-डारब। भीप सं० पुं० तन्जा;-मिटाइब; क्रि०-ब, भीपना, शर्म करना; वि०-पू, लजानेवाला । मेलब कि॰ स॰ मेलना, सहना; प्रे॰-लाइब,-उब। मोंक सं पुं भोंका; देवी को चढ़ाने के लिए लाल धारो का बना छोटा भूत्ला; कहारी हारा भार ढोने का रस्सी श्रीर बाँस का बना। भोंकब कि॰ स॰ भोंकनाः स॰ बोखते या खाते जानाः; प्रे०-काइब,-कवाइब,-उब । मों म सं० स्त्री० घोंसला; वै०-िक । भोंभर सं० पुं० पोज, खाली स्थान (रजाई, गहे ब्रादि में); क्रि०-राब; वै०-िक । मोंटा सं पुं े सिर के बड़े-बड़े बाल (प्राय: म्रियों के); बुरी तरह रखे हुए बाख; स्त्री०-टी, थोड़े से बड़े वालों का समूह (१०); कि०-टिश्राइब, एकत्र पकड़ कर उखाड़ना (बालों की भाँति)। भोरब कि॰ स॰ इंडे या देखें से फल तोड़ना; पे॰ -राइब,-रवाइब,-उब; भा०-राई। भोरा सं० पुं ० भोला; स्त्री०-री; कि०-रिमाइब, मोबे में रख लेना, ले जाना आदि। भोला सं० पुं० ठंड से उत्पन्न जकवा;-मारब, ऐसा जकवा लगना; जा० विरह पवन मोहिं मारै भोहर वि॰ पुं० श्रावश्यकता से बड़ा या लंबा (कपड़ा); करू-, खुब लंबा-चौड़ा; कि॰-राब, सीने में बढ़ा या चौड़ा हो जाना। भीं-भीं सं० स्त्री० भगड़े की आवाज -करब,-होब; कि०-भित्राब, चिल्लाना, व्यर्थ बोलना। भौसब दे॰ भउँसब। भौवा दे० भउसा।

E

टंक सं० पुं० तोला; भर, तोला भर।
टंकार सं० पुं० टनकार, जोर की आवाज़।
टंकी सं० खो० (तेल या पानी का) होज़; झं०
टेंक।
टंच वि० पं० तैयार; रहव, होब, करव।
टंद चंव वि० पं० तैयार; रहव, होब, करव।
टंद चंट सं० पुं० (प्जा पाठ का) दिखावा; करब;
टंट = टन टन + घंट = घंटा बजाना।
टंट नाव कि० अ० टन-टव बजना; (शरीर) ठीक हो
जाना; पे०-नाहव।
टंटा सं० पुं० कावा, संसट, बलेदा, कारा-; करब,
टंडावं कि० अ० टाँदा (दे०) लगकर खराब
होना।
टंडावं कि० स० टाँदा (दे०) लगकर खराब

भूलव क्रि॰भ॰भूलनाः प्रे॰कुजाइब,-जवाइब,-उब ।

का गहना; पखेला; कलाई पर पहने जानेवाले आमुवण को पखेला कहते हैं !
टहनी सं० स्त्री० टहनी; वै०-टै-,-नि !
टकटोरच कि० स० तलाश करना, श्रेंथेरे में ढूँडना;
हाथ पसारकर ढूँडना ।
टकसार सं० स्त्री० टकसाल, ख़ज़ाना ।
टका सं० पुं० दो पैसा; पैसा, द्रव्य; वि०-यस, कोता (जवाब) ।
टकुत्रा दे० टे-; सं० तकुँ: ।
टकर सं० पुं० टक्कर,-लागव, कि० टकराब, -राइव ।
टघरव कि० श्र० पिघलना; प्रे०-रवाइब,-राइव वै० टे-।
टकरी सं० स्त्री० दौंग, कि०-रिचाइब, दौंग पक्ड

कर उठा खेना; वै॰ टे-, पुं॰ टक्स (पृ॰);-पसारब, अनिधकार चेष्टा करना ।

टङवाइव क्रि॰ स॰ टॅंगवाना, फॉसी दिलाना; वै॰ -उब,-ङाइब।

टच सं० पुं० कसर, ऐब;-परब, ऐब निकलना; वै०

टट सं॰ पुं॰ तट; सं॰ तट । टटके वि॰ ताजा ही; दे॰ टाटक ।

टढुन्नाब दे॰ टेढ्याब। टढुई दे॰ टेढुई।

टनॅक्व कि॰ अ॰ दर्द करना, थोड़ा-थोड़ा दर्द होना (सिर में); पे॰-काइब; वै॰ ठ-।

टपेंखा वि॰ पुं॰ जिसकी आँख में टेड़ापन हो; स्त्री॰

टपकव क्रि॰ स॰ टपकना; प्रे॰-काइब,-उब,-कवा-इब,-उब।

टपका सं० पुं० पककर गिरा हुआ आम; वि० डाल का पका (आम)।

टपटप कि॰ वि॰ निरंतर, बूँद बूँद (चूना); प्र॰

टपर-टपर कि॰ वि॰ गुस्ताखी से और जल्दी-जल्दी (बोजना); दे॰ टेपर।

टपवाइब कि॰ स॰ 'टापब' का प्रे॰ रूप; वै॰ -पाइब ।

टम-टम सं॰ स्त्री॰ छोटी बोड़ागाड़ी।

टमाटर सं॰ पुं॰ मसिद्ध फल; श्रं॰ टोमैटो; वै॰ टि-।

टयरा सं॰ पुं॰ हाथी के खाने के जिए पत्ते समेत पीपल, बरगद आदि की डार्ले;-काटब,-लाइब, -जादब; वै॰ टै-।

टयरी सं॰ स्त्री॰ छोटी-छोटी ढालें; वै॰-इ॰,टै॰। टरकब क्रि॰ अ॰ हट जाना, चल देना, चुपके से भागना; प्रे॰-काइब,-उब, टालना, हटाना।

टरब कि॰ अ॰ हट जाना; टलना; चुरा जाना, प्रे॰ टारब,-वाइब।

टर-टर कि॰ वि॰ ज़ोर ज़ोर से और गुस्तासी के साथ (बोजना); कि॰-र्राव।

टर्र वि॰ श्रकड्कर गुस्ताखी से बोलनेवाला; कि॰ -ब, श्रकड़ जाना, बेहुदा बातें करना; स्त्री॰-री, यश्रपि मूल शब्द दोनों लिंगों में बोला जाता है। "टर्र-टर्र" से।

टसकव कि॰ त्र॰ खिसकना, थोड़ा सा भी इटना; प्रे॰-काइब,-उब; 'टस्स' (दे॰) से।

टसाइब कि॰ स॰ बर्तन के छेद की बंद कराना; वै॰-सवाइब, टॅं-।

टस्स सं० पुं॰ कल्पित स्थान; होब, हटना; से मस होब, जरा सा हिलना ।

टहक्क कि॰ अ॰ पित्रलना, प्रे॰-काइब,-उब, -कवाइब,-उब।

टहर्व कि॰ भ॰ टहलना; प्रे॰-राइव,-उब,

हटाना, इधर-उधर करना, खुरा बेना;-वाइब,

टहल सं० स्त्री० सेवा, काम, परिश्रम; करव। टहलुआ सं० पुं० नौकर; वै०-लू; स्त्री०-लुई। टाँकव कि० स० टाँका लगाना; सीना; प्रे०टॅकाइब,

-कवाइब,-उब; भा॰ टॅंकाई।

टाँका सं ० पुं० टाँका; लागब, नारव, न्लगाइब; स्त्री० -की, इल्का टाँका; लिखावट; बरम्हा क-, ब्रह्मा का लिखा (भाग्य)।

टाँगव कि॰ स॰ टाँगना, लटकाना; जिउ-, हृद्य में चिंता उत्पन्न करना; प्रे॰ टॅगाइब, उब,-वाइब, -उब; वै॰ टाङब।

टाँगा सं॰ पुं॰ ताँगा।

टाँगुन सं० स्त्री० एक अन्न जिसका भात अनता है; वै०-नि,-डु-।

टाँच सं० पुं ० नस का तन जाना;-जागब, ऐसा तनना; नि०-व, चुरा जेना।

टाँड सं० पुं० डंडे से गुरुखी (दे) पर की हुई चोट;-सारवा

टाँड़ना सं० स्त्री॰ ताड़ना, दुःख, निरंतर यातना; -करब,-देब,-होब; सं॰ ताड़ (मारना)।

टाँड़ा सं पुं जिकड़ी में छेद करके रहनेवाला सफ़ेद मोटा कीड़ा;-लागब; कि उँड़ाब (दे०)। टाँय-टाँय सं अधि० न्यर्थ की और बार-बार कही

हुई बात;-करब,-होब।

टाँस सं० स्त्री० नस का तनाव; लागव। टाँसव क्रि॰ स॰ वर्तन का बेद बंद करना; भातु के वर्तनों की मरम्मत करना; पे॰ टँसाइब, वाइब,

-उब, भा॰ टँसाई। टाघन सं॰ पुं॰ छोटा सा जवान घोड़ा।

टाइ सं ० पुं ० दार। टाइ सं ० पुं ० टार।

टाटी सं॰ स्त्री॰ टडी (जो फूस त्रादि की बनती है);-बान्हब;-देब, द्वार बंद करना।

टाठी सं॰ स्त्री॰ थाली; सं॰ स्थाली। टाप सं॰ पुं॰ टाप;कि॰ टापब;-सहब, बातें सुनना,

सहत करना, रोब मानना । टापब क्रि॰ अ॰ टापना, फिरते रहना;प्रे॰ ट्याइब,

-पवाइब,-उब । टापू सं॰ पुं॰ द्वीप; सु॰-मॅं, बहुत दूर ।

टार-दूर सं पुं स्थिगित करने की इच्छा;-करब, -होब; नै०-मदूर,-मटोर।

टार्ब कि॰ स॰ टालना, हटाना, स्थगित करना; प्रे॰ टरवाहुब,-उब।

टिउन्ना सं० पुं० स्त्रियों की बिदाई का निश्चित ुदिन;-जाब,-बाइब,-धरब।

टिउका दे॰ टेउका।

टिकइत वि॰ पुं॰ टीकाधारी, मालिक; स्त्री ॰-तिनि;

टिकठ सं॰ पुं॰ टिकट; बोब; जागब, जगाइब; वै॰ टी-, टिकस, टिकस, टैक्स। टिकठी सं॰ स्त्री॰ मुद्दां ले जाने की अर्थी;-निकरव, टीकस सं० पुं ० टैक्स;-देब,-लागब,-लगाइब। टीका सं पुं (माथे में लगा) टीका; (प्लोग आदि स्मशान जाना, स्त्रियों द्वारा कहा शाप। उ० तोर का) टीका;-देब,-लगाइब,-लेब,-लगवाइब । टिकठी निकरै ! तू स्मशान जा ! टिकब क्रि॰ अ॰ टिकना, ठहरना, रहना; प्रे॰ टीकाधारी सं० पुं० टीकावाला; वि० जिसे टीका लगाया गया हो;-राजा, जिसका तिलक किया गया -कद्दव -काइव,-उब,-कवाइब,-उब। हो; बिन-क राजा, अत्यंत धनाढ्य एवं प्रभाव-टिकरी सं० स्त्री बोटी सी रोटी; पुंज्करा, कर, मोटी रोटी। टीकुर वि० पुं० सूखा मैदान; टिकुरें क्रि० वि० टिकानि सं० स्त्री० टिकने की आदत, परम्परा; सुखी भूमि पर। -करब,-परब; वै०-ई; दे० टिकब। टीपब कि॰ स॰ उड़ा देना; चुरा लेना; प्रे॰ टिपा-टिकिञ्चा सं० स्त्री० टिकिया। इब,-पवाइब: नोट करना, लिख लेना। टिकुई सं बी दित कातने की तकती; कड़ाइब, टीस सं ० स्त्री० दर्द, ज़ोर का दर्द; क्रि०-ब, दर्द प्रारंभ करनाः सं० तकुः। टिकुरई सं० भा० समतल होने का गुण; दे० टीहा सं० पुं० स्थान, ठिकाना; दे० ठेहा; सं० टोकुर । टिकुली सं० स्त्री० टिकजी; पुं०-ला,-हा (घ०); दुकरा सं पुं० दुकडा; माँगब, भीख माँगना, विय-खिहा,-ही; सं ० त्रिक्टी । -देवः वि०-रहा, दरिद्र, भा०-रा**ही,** भिखमँगाई, टिकोरा सं० पुं ० छोटे-छोटे आम के फल:-यस (आँखि) सुंदर, स्वच्छ; स्त्री०-री। दुकारव कि॰ स॰ 'तू' कह कर पुकारना या संबो-टिचन वि० ठीक, तैयार;-होब,-करब। टिटकोर्ब कि० अ० मजा करना, हर्ष मनाना। धन करना। दुकुर-दुकुर क्रि॰ वि• धीरे-धीरे और विना क्रम टिटिहिरी सं० स्त्री । एक चिड़िया जो पानी के किनारे रहती है; पुं०-रा,-हा; सु०-यस,-क टाँगि, बोर्बे (देखते रहना); प्र०-क्रूर । दुबला पतला;-होब, दुबला हो जाना; सं० दुङवाइव दे० दूङव । टिटिभ । द्वच्चा वि० पुं० नीच; स्त्री०-ची भा०-च्चई, टिड्किन कि॰ घ॰ व्यंग बोलना, कटाच करना। टिनुकब कि अ॰ रूठ जाना (प्राय: बच्चों का); दुटब कि॰ अ॰ टूटना, वै॰ टू-, प्रे॰ तूरब, तुरा-प्रे॰-काइब,-उब, वै॰ टिन्नाब। इब, तुरवाइब । टिपना सं० पुं ० टिप्पणी, नोट; जन्म, विवाह दुटरूटूँ वि॰ रद्दी, किसी तरह काम देनेवाला; वै॰ श्रादि के संबंध के विवरण; स्त्री०-नी; कि॰ टीपब; सं•। दुटहा वि० पुं० टूटा हुआ; स्त्री०-ही । दुड़ हा वि॰ टू ड़ (दे॰) वाला। टिपवाँस सं० स्त्री० श्राडंबर;-करब,-लगाइब । टूँड़ सं॰ पुं॰ (गेहूँ या जी की बाल का) पतला काँटा। टिप्पा सं० पुं ० लिंग;-लेब, कुछ न पाना । टिमटिमाब कि॰ अ॰ धीरे-धीरे जलना, बुक्तने के टूंड़ोंने सं० स्त्री॰ मुंडन की तरह का एक संस्कार; लगभग होना। टिमाटर दे॰ टमाटर। -करब,-होब । टिर-टिर सं पुं ० व्यर्थ के शब्द; करब; वै०-रिर-ट्रॅसी सं॰ पुं॰ पतला दुकड़ा;-यस, दुबला-पतला (ब्यक्ति)। टूक सं े पुं ० दुकड़ा, हिस्सा; वै०-का; आधी-टूका, टिहटब क्रि॰ भ्र॰ ठहरना, स्थायी होना; सं॰ तिष्ठ । थोड़ा-बहुत (भोजन); टूक-ट्क होब; नष्ट हो टिहुँकब कि॰ भ्र॰ चिल्लाना, रोना। टिहूँका सं॰ पुं॰ चिल्लाने या रोने की आवाज; द्रुक्डव कि॰ स॰ धीरे-धीरे खाना; प्क-प्क दाना उठाकर खाना; प्रे० दुङाइब,-ङवाइब । -होब,-बाजव। टींटी सं १ स्त्री॰ टींटीं की बावाज ; धीरे-धीरे की दूट वि॰ पुं॰ टूटा; क्वी॰-टि। ट्रंटन सं॰ पुं॰ दूदा भाग, दुक्दा। हुई दु:ख की आवाज;-करब,-होब। ठीकठ सं पुं ० टिकट; दे ० टिकठ। टूटब कि॰ अ॰ टूटना; पे॰ तूरब; दे॰ टुटब। टीकब कि ॰ स॰ टीका (तिलक) लगाना (व्यक्ति टैंट सं० पुं• ग्रंटी; क्रि॰-टिमाइब, टेंट में रखे को), चिह्न करना (बर्तनों पर); प्रे॰ टिकाइब, लोना, लो लोना। -कवाइब,-उब टेसू संग्पु • प्रसिद्ध फूल ।

टेइव कि॰ स॰ हाथ लगाना, मदद करना, नीचे से

सहारा देना: वै०-उब ।

टोकमटोक सं पु • अनावश्यक आदंबर, टीम-

टाम भादि।

टेउका सं० पुं ० तकड़ी जो किसी दूसरी चीज़ को नीचे गिरने से बचावे;-लागब,-लगाइव,-देव; स्ती० टेक सं० स्त्री • गीत का श्रंतिम पद जो बार-बार गाया जाय; प्रतिज्ञा, हठ; यक्टेकी, हठीला;-की, अपनी बात पर अड़ा रहनेवाला; अपन-। टेकुऋासं० पुं० तकुऋा; वै० ट्य-;सं० तकुः स्त्री० टिकुई (दे०)। टेघर व क्रि॰ श्र॰ पिघलना; मे०-राइब,-उब; वै॰ टेडना सं० पुं०एक प्रकार की मछली जो उपर तैरती है और ढंडे से जल्दी मर जाती है;-यस (छट-पटाब, मरब), जल्दी ही; वै० ट्य-। टेडारा सं० प्रं० कुल्हाड़ाः स्त्री०-रीः वै० ट्य-: -लागब,-गिरब, श्राफ़त श्राना। टेटाब कि॰ अ॰ अकड़ना (न्यक्ति का); (लिंग का) खड़ा होना, सस्त होना; प्रे०-वाइव। टेढ़ वि॰ पुं॰ टेढ़ा, स्त्री०-दि; क्रि०-डाब;-वा, छोटा डंडा जिसका सिरा टेड़ा हो; स्त्री०-दिखा: टेड़-बाँकर, टेढ़ा-मेढ़ा, जैसा-तैसा । टेढिया सं० स्त्री० छड़ी; वै०-या,-दुई। टेढ़ आ सं० पुं० डरडा; वै०-इवा; कि०-ब, अक-इँना, मिज़ाज करना; स्त्री०-ई, छोटा डंडा । टेपर वि॰पुं ॰ गुस्ताख़, मुँहलगाः खी॰-रिः भा॰-ई। ट्रेम सं० स्त्री० जलती हुई बत्ती; वै०-मि। टेर सं० स्त्री० पुकार; क्रि०-ब, पुकारना ।

टेव सं० स्त्री० त्रादत;-परव,-लगाइव । ट्वा दे० टिउम्रा। टैनी दे॰ टइनी। टैप सं॰ पुं॰ टाइप;-करब,-होब;-बाबू , टाइपिस्ट; श्रं० टाइपे। टेरा दे० टयरा । टोंक सं॰ स्त्री॰ रोक; कि॰-ब, टोंकना। टोइब कि॰ स॰ हाथ लगाकर देखना; मु॰ दिल की बात की थाह लेना; प्रे०-वाईब, वै०-उब। टोइयाँ सं॰ पुं॰ एक प्रकार का तोता जो बहुत मीठा बोलता है। वै०-आँ; दु-। टोक सं॰ प्० शब्द, अन्तर, संचेप बात; यक -कहब, सुनब, ज़रा-सी बात कहना, सुनना...। टोकना सं ९ पुं ० टोकरा; स्त्री०-नी; वै० ट्व-। टोङ सं॰ पुं॰ कोना; किनारा, वै॰-ङा । टोना सं० पुं॰ जादू:-लागब,-लगाइब;-टापर; कि॰ -ब. टोने में अस्त होना। टोप सं० पुं बड़ी टोपी, कन-(दे ); स्त्री०-पी, टोला सं० पुं ० मुहल्ला;-महल्ला । टोली सं॰ स्त्री गिरोह, समूह। टोह सं० स्त्री० खोज;-लागव,-लगाइब,-करब; क्रि॰-हिञ्राव (ज्ञात होना),-ञ्राइब, पता लगाना; वि०-ही, खोजी। टौन सं० पुं० टाउन स्कूल; बड़ा स्कूल; ग्रं०

ठ

बिना भोजन के रह जाना। ठंठनाव क्रि॰ ଅ॰ ठंठन करना; प्रे॰-नाइब । ठंढ वि॰ पुं॰ ठंडा; सं॰ ठंडक;-परब, ठंडक पड़ना; क्रि०-ढाब, ठंडा होनाः प्रे०-वाहब, ठंडा करनाः स्त्री०-दि। ठइआँ-सुइआँ सं० स्नी० प्रथ्वी, स्थान विशेष की देवी; ये शब्द प्रायः गीतों के प्रारंभ में प्रार्थना स्वरूप यों त्राते हैं--" 'धरम तुहार" त्रर्थात् हे पृथ्वी माता, तुम्हारे धर्म (का हमें बल है)। ठउकब कि॰ अ॰ जोर-जोर से बोलनाः प्रे॰ ठडरिंग वि॰ पुं• स्थिर, निश्चित; स्त्री॰-गि;-रहब, -करब,-होब; वै०-व-; 'ठवर' (दे०) से। ठकचा दे॰ ठोकचा। ठकठक सं॰पुं॰ विशेष स्थान, रोब, अच्छी स्थिति। ठकठकाइव कि॰ स॰ ठकठक आवाज करना; भा॰ ं-कहरि ।

ठंठनगोपाल सं॰पुं श्राप्तिहीन न्यक्ति; होब, करब,

ठकर-ठकर कि॰ वि॰ व्यर्थ (बोलना):-करब, -होब। ठकहरब दे॰ ठेकहरब। ठकाठक वि॰ बिना भोजन के;-रहब; प्र०-क्क । ठकुरई सं बी॰ ठाकुर का रोब, स्वभाव आदि; -करब,-देखाइब; वै०-राई,-पन; ठक्कुर । ठकरसोहाती सं०म्नी० बात जो मालिक को सुहाय; खुशामदः तु०। ठग सं० पुं० ठग; भा०-ई, क्रि॰-ब, ठगना;-गाब -गाइब, ठगा जाना। ठगई सं० स्त्री० ठगी;-करब,-होब। ठटव कि॰ घ॰ ठाट से कपड़ा पहनना; तैयारी करनाः प्रे॰ ठा-,-टाइब। ठटरी सं • स्त्री० शरीर की हड्डियाँ (मांस बिना); -रहि जाब, बहुत दुबला हो जाना। ठट्टाइसं० पुं० हॅसी;-मारब,-करब; हँसी-, खिलवाड़; लघ़०-ठोली।

ठठाइब दे॰ ठेंठाइब । ठठेर सं • पुं • धातु के वर्तनों का काम करनेवाला; ठठेरा; स्त्री०-रिनि; भा०-रई,-पन; वै० ठँ-। ठठोली सं० स्त्री॰ हँसी;-करब; हँसी-। ठडा वि॰ पुं० खड़ा; स्त्री०-ड़ी; दे० ठाड़ । ठढ़वाइब क्रि॰ स॰ खड़ा करना; वै॰-उब; दे॰ ठनक सं॰ स्त्री॰ ठनकने की आवाज; थोड़ी पीड़ा; कि॰-ब, थोड़ा-थोड़ा दद करना (सिर का), दे० टनकबः प्रे०-काइब, रुपया गिनना, कमानाः -कडम्रा, बहुत सा रूपया,-लेब, वसुल करना (दहेज आदि)। ठनगन सं० पुं • हठ, भ्राम्मह (दान दहेज में);-करब, -होब। ठनन-ठनन सं० पुं० उन-उन की बार-बार की श्रावाज;-होब,-करबं; क्रि॰-नाब, (घंटा) बजना, मे॰-नाइब । ठनव क्रि॰ घ॰ ठनना, मचना; प्रे॰ ठामब,-नाइब, -उब,-वाइब,-उब। ठप सं० पुं ॰ गिरने की आवाज;-दें,-सें;-होब, बंद हो जाना,-करब, बंद कर देना; श्रनु ० ध्व० । ठप्पा सं ० पं ० छापने का साँचा या मुहर;-लगाइब, -लागबः स्त्री०-पी। ठरव कि॰ श्र० ठंडक श्रधिक पड्ना; दे० ठारी। ठर्रो सं • स्त्री • देहात की बनी हुई शराब;-पियब; वि॰ मोटी एवं मज़बूत (रस्सी), स्त्री॰-री। ठल-ठेपा सं॰ पुं॰ रहने का स्थान; ठिकाना;-होब, -करब,-रहबः सं० स्थल। ठलुत्रा वि॰पुं॰ खाली, बेकार (न्यक्ति); स्त्री०-ई। ठवर सं० पुं० स्थान;-पाइब,-मिलब; वै०-उर, ठौर (दे०)। ठवरिंग वि॰ पुं॰ दे॰-उरिग। ठसक सं • स्त्री॰ गर्व, गर्वपूर्ण उक्ति या व्यवहार । ठस्रा सं॰ पुं॰ गर्व, नखरा,-करब; वै०-र । ठसाइन कि॰ अ॰ उसवाना (दे॰ ठासब); भीतर भरवानाः चुदवाना या अप्राकृतिक व्यभिचार करानाः वै०-सवाइब । ठस्स वि॰ पुं॰ गंभीर; भीतर से भरा हुआ (पोला नहीं); मज़बूत (बर्तन आदि); स्त्री०-स्सि । ठहकब कि॰ अ॰ चोट की आवाज़ होना; गंभीर शब्द होना; भा०-हाका; प्रे०-काइब,-उब । ठहकाइब कि॰ स॰ मार देना, ज़ोर से पीटना; वै॰ ठहर सं • स्त्री ॰ बैठने या रहने का स्थान;-मिलव, -पाइबः कि॰-बः वै०-उर,-वर । ठहरव कि॰ अ॰ ठहरना, निश्चित होना, देर तक चलना, गर्भ धारम करना; प्रे०-राइव,-उब,-रवाइव,

ठहाक सं भूं • किसी भारी चीज़ के गिरने या लगने

का शब्द;-दें,-सें।

ठहाका सं० प्ं० ज़ोर की हँसी;-मारब,-होब। ठहिकै कि॰वि॰ जोर से, तानकर (वेधना, काटना); यद्यपि यह पूर्वकालिक रूप है, पर 'ठहब' कोई क्रिया नहीं है। ठाँठि वि॰ स्त्री॰ जो दूध न दे; सूखी। ठाउँ सं ० पं ० स्थान, प्रारंभ;-से, पहले ही से: प्र० -वैं,-वें से; वै०-वँ; ठावैं-, स्थान-स्थान पर: सं० ठाकुर सं० पं ० मालिक, चन्निय; स्त्री० टकुराइनि; भा० ठकुरई,-राई;-ठकार, बड़े लोग;-बाबा, भगवान: सं०। ठाट सं॰ पुं॰ साजवाज, दिखावा;-बाट; क्रि॰-ब, पहन खेना, ऊपर से छुवाने की तैयारी करना; -पलान, छुण्यर या खपरैल की छत की ठटरी या लकड़ी, बाँस ग्रादि; वि०-दार,-टी। ठाढु वि० पुं० खड़ा;-करब,-होब; स्त्री०-दि, प्र०-है, बिना तोडे या दुकड़े किये (भोजन आदि); वै० ठड़ा,-ड़ी। ठान सं० पुं० निश्चय;-ठानब, प्रतिज्ञा कर लेना, ढटा रहना । ठानब कि॰ स॰ निश्चय करना, प्रबंध करना; प्रे॰ टनाइब,-नवाइब,-उब; सं० स्था (तिष्ठ)। ठायें सं॰ पुं॰ चोट की आवाज़;-से;-ठायें, ज़ोर-ज़ोर से और व्यर्थ (बोलना);-ठायँ करब,-होब। ठारी सं॰ स्त्री॰ ज़ोर की ठंड;-होब,-परव; क्रि॰ ठरव (दे०)। ठावैं कि॰ वि॰ तत्काल ही, उसी स्थान पर, प्रारंभ में ही;-ठावँ, यत्र-तत्र; दे० ठाउँ। ठासव कि॰ स॰ भीतर घुसेड़ देना, खूब भर देना; बाध्य करना; प्रे० ठसाइब,-सवाइब,-उब। ठिकरा सं० पुं० खपड़े का दुकड़ा; स्त्री०-री; सु० पैसा, थोड़ा साधन । ठिकवाइब क्रि॰ स॰ ठीक कराना; वै॰-उब। ठिकान दे० हे-। ठिकाब कि॰ श्र॰ ठीक होना; मे॰-कवाइब,-उब। ठिठक ब कि॰ अ॰ ठिठकना। ठिट्ठरव कि०न्र० ठिट्टरना; प्रे०-राइव,-उब,-रवाइब। ठिठोली सं० स्त्री० हँसी;-करब,-मारब; वै०-री। ठिलिया सं० स्त्री० छोटा घड़ा; वै०-स्रा । ठिहरी दे० ठेन ठीक वि॰ पुं॰ दुरुस्त; स्त्री॰-कि:-ठाक:-करब,-होब, -रहब; प्र०-कै; क्रि॰ठिकाब (दे॰)। ठीका सं॰ पुं॰ ठेका;-देव,-करब;-केदार, जो ठीका ख; -री, ठीकेदार का काम। ठीस सं० स्त्री० गर्व, रोब;-करब,-देखाइब; वै० ठीहा सं० पुं० ठहरने का स्थान । दुनकव कि । भ० धीरे-धीर रोनाः किसी चीज़ के जिए मचलना; प्रे०-कियाइब,-काइब, मार देना (बच्चे को)।

द्रमुकब क्रि॰ ग्र॰ धीरे-धीरे चलना, ग्रड्-ग्रड् के चलनाः, तुल ० इमुकि चलत रामचंद्र ठुस्स सं० पुं० पादने की धीरे के आवाज़;-सें,-दें, धीरे से। ठूँठ वि॰पुं॰जिसमें पत्ती, डाल ग्रादि न हो; स्त्री॰-ठि। ठेंगा सं पुं • डंडा; क्रिं॰-गब, डंडे के सहारे चलना; वै० ठेंघब ठेठी सं० स्त्री० शीशी या बोतल का मुँह बंद करने की लकड़ी;-देब,-लगाइब। ठेठ वि॰ पुं॰ शुद्ध; स्त्री॰-ठि । ठेना सं० पुं० शरारत;-करब; स्त्री०-नी;-नी जगाइव, गड़बड़ शुरू करना; वि०-नहा,-ही, शरारती। ठेप वि० पुं० कुछ छोटा; स्त्री०-पि। ठेस सं स्त्री० पैर की उँगलियों में लगी चोट: -लागव। ठेहा सं० पुं कोयर (दे०) काटने का स्थान; लकड़ी का दुकड़ा जिस पर गॅंड़ासे से क़ुट्टी काटी जाती है; स्त्री०-हो। ठैठैं सं० स्त्री० व्यर्थ की बातें, क्षिकिकः;-होब, -करब; बक-; वै० ठयँ-ठयँ । ठोंक-ठाँक सं० पुं० मारपीट;-होब,-करब। ठोंकब क्रि॰ स॰ ठोंकना, मारना; प्रे॰-काइब,-कवा-इब,-उब । ठोंकानि सं • स्त्री • ठोंकाई; ठोंकने की किया, पद्धति ञ्चादि; वै०-ई।

ठोंठी सं श्री श्राचन के दाने के उत्पर का खोल; रद्दी भाग। ठोंड़ सं ० पुं ० चोंच;-मारब,-लगाइब; क्रि ०-बिग्रा-इब,-दि-; वें ०-द । ठों डिग्राइब कि॰ स॰ ठोंड़ से थोड़ा काट देना फल आदि); कुछ काटना, जूठा कर देना; वै॰ -ढ़ि-,-या- । ठोंदी सं श्री े दुड़ी;-बनाइव, दादी बनाना। ठोकचा सं० स्त्री० ग्राम की सूखी खटाई: होव, सूख जाना (न्यक्तिका)। ठोकर सं े षुं े चोट;-खाब, मारा-मारा फिरना; -लागब,-लगाइब। ठोकवा सं०पुं ० महुवे और आँटे की बनी हुई मोटी प्री;-बनाइब,-पोइब (दे०); 'ठोंकब' से, क्योंकि इसे ठोंक-ठोंक कर बनाते हैं। ठोप सं॰ पुं॰ बूँद;-ठोप, बॅद-बॅद; ठोरी सं पुं भुना हुआ मक्के का वह दाना जो खिला न हो; छी०-रीं; क्रि॰-रींब,-रिंग्राब; वै० ठ्वर्ग । ठोस वि॰ पुं ० ठोस; छी ०-सि; भा ०-पना । ठौकब दे० ठउकब। ठौर सं पुं स्थान;-देव, (बैठने, सोने म्रादि का) स्थान देना; वि०-रिग, दे० ठउरिग। ठौरिंग दे॰ ठउरिंग।

ड

डंका सं० पुं० ढिढोरा, युद्ध का बाजा;-पीटब -बाजब,-बजाइब, विज्ञापन होना या करना। डंकिनी वि॰ डंकिन साइब का, इस्तमरारी (भूमि का बंदोबस्त जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अभी तक चलता है।) डॅगराब कि० अ० दुबला हो जाना; दे० डॉगर; वै० डॅंटब क्रि॰ अ॰ ढटना; प्रे॰-टाइब, डाटब। डॅंटवाइब क्रि॰ स॰ इंटवाना; वै॰-उब। **डेंटाइब कि० स० डॉट दिलाना: भा०-ई**। डठहा वि पुं जिसमें 'डाँठ' (दे ) बहुत हो; स्त्री० ही। डंड सं०पुं० द्राड़: देव: होब, व्यर्थ जाना: लगाइब: -कवंडल, दंड-कमंडल; सारा सामान । डंड-कवंडल सं॰ पुं॰ दंड एवं कमंडलु (दो मुख्य वस्तुएँ जो संन्यासी लेकर चलते हैं); सारा सामान । डेडहिआ सं० स्त्री० बेडी जिसमें ढंडा खगा हो; -लगाइब,-डारब,-छोड्ब।

डंडा सं० पुं० डंडा;-मारव, लगाइव, न्डारव। डंडी सं० स्त्री० लिंग; तराज़ू की डगडी;-मारव; पुं० सन्यासी जो दगड लिये हो;-स्वामी,-महराज। डंडेवाजी सं० स्त्री० कड़ी मार;-करव,-होव। डंड सं० पुं० डंड;-करव,-पेलव;-वहठक, डंड-डंड सं० पुं० डंड;-करव,-पेलव;-वहठक, डंड-डंड्या वि० 'डॉड़' (दे०) पर रहनेवाला; जंगली। डंड्या वि० 'डॉड़' (दे०) पर रहनेवाला; जंगली। डंड्वार सं० पुं० दो घरों के बीच की दीवार; -छोड़व,-डारव। डंड्हा वि० पुं० डॉड़ (किनारे) का रहनेवाला; स्त्री०-ही; वै०-या। इंडाही सं० स्त्री० दंड, जुर्माना;-देब,-लोब; सं०

डॅंडिश्राइव कि॰ स॰ निकालना, किनारे करना;

दंड + आही।

'ढाँद' से; प्रे०-वाइब,-उब ।

सपट सं० पं०

११० ] ž ं अ० बाहर निकलना; प्रे०-इब, -उब। ्र सं • स्त्री • छोटे-छोटे कच्चे फल । डॅफ सं० पं० खूब फूला हुआ ढोल; लागब, खूब फूल जाना; प्र०-फा,-भ, डम्म। डेंबरा सं० पुं० एक घास जो घान के खेत में होती है। कि०-राब, धान की फसल का खुराब हो जाना। डेंसब कि॰ स॰ काट लेना (साँप ब्रादि का); प्रे॰ -साइब, डॅसवाइब; सं० दंश। डॅसा सं० पुं० एक बड़ी मक्खी जो वर्षा में होती श्रीर पशुत्रों को कार्तिक तक काटती है। सं० दंश। डउँगी सं० स्त्री० टहनी। डउग्राम कि॰ य॰ यकेले रहकर (भूत पेतादि से) हरते रहना। **डउकव दे० चउँकव**। डउकाइब कि॰ स॰ चौंका देना, धोका देना; वै॰ डउल सं पूं तरकीव, प्रबंध;-करब,-लागब, -लगाइबः वै० डौल । डडवाब कि॰ अ॰ व्यर्थ में किसी अनुपस्थित व्यक्ति को पुकारते रहना; वै०-श्राब; दे० वउद्याव डकडक व्यर्थ में घूमते रहने का क्रम;-करब; प्र० डकवा दे॰ डोकवा। सकार दे॰ डेकार। डकडक्क कि॰ वि॰ व्यर्थ में (वृमते रहना); भूप में निरर्थक (फिरते रहना);-करब; क्रि०-कडकाव। डखन[-पखना सं॰ पुं॰ श्रंग-प्रत्यंग;-उखरब, श्रंग-भंग हो जाना। डखुरहा वि॰ पुं॰ द्वेषकरनेवाला; स्त्री०-ही; भा॰ -राही, द्वेष, ईर्षा । डग सं० पुं • कदम, पग;-भरब, जल्दी-जल्दी चलना; कि॰-ब, हटना; प्रे॰-गाइब,-उब; वै॰ डि-। डगमग वि॰ श्रनिश्चित, गिरनेवाला; क्रि॰ माब, प्रे॰-गाइव, हिलना, हिलाना। डगर सं॰ स्त्री॰ राह, पगडंडी; प्॰-रा; क्रि॰-रब, -राब, रास्ता पकड्ना। डगर-मगर कि॰ वि॰ इधर से उधर (हिलना): -होब,-करव। डङरहा वि॰ पुं॰ दुबला पत्ला; स्त्री॰-ही। डङराव कि॰ य॰ दुबला हो जाना; दे॰ डाङर। डट्टा सं॰ पुं॰ डाट, शीशी या बोतल बंद करने की ठेठी; स्त्री०-ही;-देब,-लगाइब । डिढ़िआइव कि॰ स॰ जलाना; (ह्यंग में) कर डाजना, समाप्त करना; दे० डाहा। **ड**ढ़िआरा वि॰ पुं• दादीवाला; वै॰ द-,-यारा; कहा । घर भर चुल्हा के फूँके ?

ाने की भावतं;-राखवः

कि०-ब,-टाइब । डपकोरब दे॰ डभकोरब। डपोर वि॰ पु॰ मूर्खः;-संख, महामूर्खः; भा०-रई। डपोरसंख विं॰ मूर्खं। डफला सं० पुं० एक बड़ा बाजा जो जकड़ी से बजाया जाता है। इसे 'डफ' भी कहते हैं और इसके बजानेवालों को 'डफाली' (दे०); स्त्री०-ली: -बाजब,-बजाइब। डफाली सं॰ पुं॰ डफला बजानेवाला। डबडबाब कि॰ ग्र॰ डबडबाना (न्नाँखें); ऊपर तक भर जाता। डबरा सं० पुं० लंबा चौड़ा मैदान जिसमें पानी भरा हो या भर जाता हो। डबल वि॰ पुं॰ बहुत, तगड़ा; श्रं॰। डिबिया सं • स्त्री ॰ डिबिया। डब्बल सं॰ पुं॰ पैसा;-भर, ज़रा सा; श्रं॰ डबल। डब्बा सं० पु ० डिब्बा; स्त्री०-बी; ब्बी चढ़ाइब श्रलग भोजन बनाना। डभकउद्या सं॰ पुं॰ डूबने की क्रिया; खुब पानी के नीचे पहुँचे जाने की स्थिति; मारब; वै॰ -कोर, कौवा । डभका सं० पुं० धान या जड़हन जो पकनेवाला हो; अधपका। डभकोरव कि॰ स॰ (लोटा या पानी को) खुब ज़ोर से धक्का देकर पानी भरना; मे॰-राइब, भा॰ -कौद्रा। डभकौवा दे०-कउम्रा। डभका सं० पुं० पानी में डभ से गिरने या इबने का शब्द;-मारब। डभ्भ सं० पुं० पानी में गिरने का शब्द;-सें,-हें; डमकब क्रि॰ श्र॰ डम-डम करना; प्रे॰-काइब, -उब, बजाना । डमकाइब क्रि॰ स॰ ज़ोर ज़ोर से पीटना या बजानाः; वै०-उबः; 'डम-डम' का शब्द करना । डमडमात्र कि॰ य॰ डम-डम शब्द करना; प्रे॰ -माइब,-उब । डमरा सं० पुं० प्रसिद्ध टाप् अंडमन जहाँ जन्म कारावास के लिए लोग भेजे जाते थे; वै॰ ढामर; -होब,-करब, ऐसा दंड होना, देना । डमरू सं॰ पुं॰ पुराना बाजा जो शिवजी को प्रिय है;-बाजब,-बजाइब । डमाडम्म कि॰ वि॰ ऊपर तक (भरब)। डयरी सं० स्त्री॰ डायरी, रोजनामचा;-भरब,-लिखब; अं० डायरी। डरं सं० पुं ० भय;-करब,-लागब; कि०-राब,-वाइब, -बः वै॰डेर,-रि:-भुताब, भूत के डर से आक्रांत हो जाना;-राँकुल, ढरनेवाला, ढरपोक, भयभीत, वैश डरवाइव कि॰ स॰ डराना; वै॰-उब,डेर-।

डराब कि० स० डरना, घवराना; प्रे०-वाइब, डेरवा-हुब; वै० डे-।

डरैवर सं॰ पुं॰ (रेज या मोटर का) चजानेवाजा; भा॰-री,-रई, ग्रं॰ ड्राइवर ।

डिलिझा सं० स्त्री० छोटी सुंदर टोकरी; वै०-या। डिली सं० स्त्री० छोटा दुकड़ा; सुपाड़ी (कटी हुई); -कत्था, पान का सामान।

डहकब कि॰ श्र॰ तरस-तरस कर रोते रहना; प्रे॰

हर्द कि॰ श्र॰ धीरे-धीरे चलना (पशुत्रों का); प्रे॰-राइब; 'डहरि' से।

डहरि सं भ्नी । पगडंडी; कि । रब, -राइव, -रिम्राव। डाँक सं । पुं । के करने की इच्छा;-लागब; कि । -व, क्रें करना;-ब-पोकब, बीमार पड़ना।

डाँट सं॰ स्त्री॰ भत्स्वना;-फटकार; क्रि॰-ब, डाँटना डाँटब क्रि॰ स॰ डाँटना, मे॰ डॅटाइब,-टवाइब,-उब। डाँठ सं॰ पं॰ नाज समेत पौदा।

ड्रॉंड सं॰ पुं॰ हथा; वै॰-ड्रा, स्त्री॰-ड्री; सं॰ दंड। ड्रॉंड सं॰ पुं॰ गाँव के बाहर का स्थान; मेड़, सीमा; -काइब, कपड़े का फटा श्रंश काट कर शेष को फिर से सी देना।

डाँड़ सं॰ पुं॰ दंड:-देब,-तेब,-परब; सं॰ दंड । डाँड़ी सं॰ स्त्री॰ तराज़् का डंडा;-मारब, कम तौलना ।

डाँड़े कि॰ वि॰ बाहर; मैदान में; घर से दूर;

डाइनि सं॰ स्त्री॰ भूत की स्त्री; डायन;-जागव। डाकखाना सं॰ पुं॰ पोष्ट ग्राफिस; वै॰-घर; डाक, चिट्टी ग्रादि + ख़ानाः (फ्रा॰) घर।

डाकट सं॰ पुं॰ महत्पूर्ण काग़ज़;-श्राइब,-लाइब; श्रं॰ डाक्टे।

ढाकमुंसी सं पुं पोष्टमास्टर; डाक + मुंशी,

डाका सं० पुं ० लूटने का कम;-डारव,-परब; वै०

डाकिया सं॰ पुं॰ पत्र लानेवाला, डाक ढोनेवाला; बै॰-या।

डाकिनि सं भ्नी । एक प्रकार की चुड़ें ख; वै । -नी।

डाकू सं० पुं ० हाका हासनेवाला ।

डारूर सं० पुं० मरा हुआ जानवर; वै० डाँगर; क्रि॰ डङराब।

डाट सं० शीशी बोतल का कार्क कि०-ब, भर बेना, ृत्व सा बेना।

डाट सं॰ पुं॰ इमारत में लगा हुआ ढाट;-लागब, -लगाइब,-देब।

डाढ़ब कि॰ स॰ जलाना, तंग करनाः प्रे॰ डिंद-श्राइब, चाइब।

डाढ़ा सं० पुं • भाग;-जागब,-जगाइब; कि॰-दब । डावर सं० पुं • जंबा चौड़ा मैदान जिसमें पानी मरता हो; वै॰ डबरा; वि॰ मटमैला, तुल् ॰ भूमि परत भा-पानी।

डाभी सं० स्त्री० नई जमी हुई फ़सल; श्रंकुर; वै० डी-।

डामर सं० पुं• कालापानी;-होब,-करब; वै॰-ल । डायर वि॰ दाखिल;-करब,-होब; दायर ।

डारव कि॰ स॰ डाजना, छोड्ना; प्रे॰ डराइव, -रवाइब,-उब।

डारि सें॰ स्त्री॰ डाल;-पात, (डाल-पत्ता) सब कुछ; -रीं-डारीं, डाल डाल ।

डाल सं ० पुं ० बाँस का टोकरा जिसमें विवाह के समय बधू के कपड़े, गहने आदि आते हैं। स्त्री० -ली।

डाली सं॰ स्त्री॰ उपहार;-लगाइब, उपहार सजाकर ले जाना:-लेब, -देब,-लाइब।

डार्वाडील वि॰ श्रनिश्चित; करब, होब; वै॰ डवाँ-। डासब क्रि॰ स॰ बिछाना; मे॰ डसाइब,-उब; दे॰ जबासब।

डाह सं० स्त्री० ईर्ष्या;-करब; क्रि०-व; वै०-हि, वि० -ही; सौतिया-, सौतों का सा ईर्ष्या-हेष।

डिडहार सं० पुं० डीह का देवता; आमदेव; होब, -बनब, पूच्य बन जाना, डटा रहना; डीह (दे०) +

डिगंबर वि० पुं० नंगा, वस्त्रहीन; दिगंबर। डिगना सं० पुं० मिट्टी का ठप्पा जिससे कुम्हार त्रपने कच्चे बर्तन पीटता है; वै०-वा, कोंहर-डिगवा।

डिंगब कि॰ श्र॰ डिंग जाना, गिरना; प्रे॰-गाइब, -वाइब,-डब।

डिगर दे॰ नवडिगर।

डिगरी सं० स्त्री० मुकदमे में जीत;-होब,-करब,-देब; षं० डिकी;-दार, जिसकी डिगरी हुई हो; वै० -गिरी।

डिग्ग सं० पुं ० ऊँचा भाग या स्थान।

डिठवन सं पुं े देवोत्थानी एकादशी का दिन; सं े देवोत्थान; करब, होब।

डिठित्रगाँता वि॰ चाँस से दूर; होब; सं॰ द्दिः 🕂

डिठिश्वार वि॰ पुं॰ देखनेवाला; इध्य्विला; सं॰ इप्टि + वार; स्त्री॰-रि।

डिठिबन्हवा सं॰ पुं॰ जातूगर; सीठ बाँध देनेवाला भा॰-न्हर्द्दे; सं॰ द्रष्टि + बन्ध ।

डिठोहरी सं० स्त्री० एक पेड़ और उसका फल जिसका वेज दवा के काम आता है।

डिड्रिश्राव कि॰ श्र॰ व्यर्थ चिल्लाना या मार्थना करना; डीं-डीं करना; वै॰-याब।

डिद वि॰ पुं॰ हिस्मतवाला; इह; सा॰-ई,-हाई; स्त्री॰-हि; कि॰-दाब, सं॰ इत ।

डिद्राव क्रि॰ श्र॰ धीरे-धीरे, हिम्मत करना; इह होना; प्रे॰-दवाहब,-उब।

डिपाट सं ० पुं ० विभाग, महकमा; श्रं ० डिपार्ट-डिब्बा सं• पुं• डिब्बा; स्त्री•-बी,-बिया; डिब्बी चढ़ाइबः अलग खाना पकाना। डिभित्राब कि० २४० ग्रंकुर निकलना; दे० डिल्ल सं० पुं० बैल के गर्दन पर का ऊँचा मांसल भागः प्र०-ह्या । डिल्ली सं स्त्री दिल्ली; मु बहुत दूर स्थान; सं रदेहली, दिल्ली। डिवटी सं० स्त्री० नौकरी, काम;-देब, काम करना, हाजिरी देना; अं० ड्यूटी। डिवठी सं• स्त्री॰ दीया रखने का मिट्टी या लकड़ी का जगरूप (दे०); वै०-उ-। डिसकूट दे० दिसकूट। डिसमिस वि॰ अस्त्रीकृत, बरख़्वास्त;-होब,-करब; प्र∽ दि∹; अं०। डिहरी दे॰ डेहरी, रा। डिहुली सं॰ स्त्री० छोटा डीह। डीड सं० स्त्री० गर्वभरी बात;-मारब,-हाँकब । डीठि सं॰ स्त्री॰ नज़र, दृष्टि, अनुभवः सं॰ दृष्टि । .डील् सं॰ पुं॰ ब्यक्तिः उँचाई, व्यक्तिःवः, लें-डीलें, प्रत्येक न्यक्ति पर;-डौल, लंबाई-चौड़ाई (व्यक्तिं विशेष की) (अपने, यन के)-न, (अपने, इनके) निज बूते पर, व्यक्तित:। डीह सं पुं खँडहर; खेत नहीं आबादी के भीतर का भाग;-डाबर, गाँव का कोई भी भाग;-होब, गिर जाना (सकान का); नष्ट होना (गाँव का); मूल स्थान (ब्राह्मण का)। डुकवा दे॰ डोकवा। डुगडुगित्रा वि० स्त्री० गाय जिसके सींग हिलते हों; वै० या । द्धगङ्गी सं० स्री० बच्चों के खेलने का छोटा बाजा श्चनु० हुग-हुग, प०-गग-गा । हुगुर-हुगुर कि॰ वि॰ धीरे-धीरे (हिजना, चलना)। डुगुरव कि॰ घ॰ घीरे-घीरे चलना; प्रे॰-राइब, -उबः वै०-डुरव । हुग्गी सं० स्नौ० छोटी ढोल;-पीटब, विज्ञापन करना -पिटाइब;-होब:-मुनादी, सरकारी विज्ञापन । बुडुआ सं प् पं व कबड्डी का खेळ;-खेळब,-होब। डुड़ ही सं० ची० छोटी मछती। दुपटा सं० पुं० दुपट्टा;-श्रोदब ।

हुभकी सं शिं की कड़ी में डाली हुई उड़द की पकौड़ी। इसुक्क सं० पुं० इबने का शब्द:-दें, ऐसे शब्द के साथ (दुबना); प्र०-क्की,-मारब,-बाब, दुबना । इसर-इसर सं॰ एं॰ इबने स्वराने की किया; -होब, करव। THE PURPOSE OF THE

डुहकन कि॰ अ॰ अकेबे पड़े-पड़े लालायित होते रहनाः वै०-हु-, प्रे०-काइब। डुँड़ वि॰ पुं॰ (पौदा या पेड़) जिसका सिर कर गया हो; (पशु) जिसके सींग टूटे हों; छी०-डी. -ड़ि, क्रि॰ डुँड़ाब। डूम-डाम दे॰ ऊम-हाम। डेडढ़ी सं० स्त्री० घर के भीतर प्रवेश करने के पूर्व का स्थान जहाँ पहरेदार आदि बैठते हैं;-दार, खोड़ी पर पहरा देनेवाला। डेग सं० पुं० बड़ा बटुला (दे०); स्त्री० ची। डेड सं पुं वड़ा अनगढ़ बाँस का हरहा: 10 डेढ़ वि० पुं ० एक और आधा; प्र०-वढ़,-ढ़ा, डेढ-गुना, स्त्री०-दि। डेढ़ी सं श्री० अनाज उधार देने की पद्धति जिसमें लेनेवालो को एक सेर का डेढ़ सेर देना पड़ता है। -बिसार, नाज का लेन-देन; दे० बिसार। डेरा सं॰ पुं॰ टिकने का स्थान; समूह (नाचवालों का), घर-बार का सामान (चलने-फिरनेवाले लोगों का),-डारब, रहने के लिए सामान जमाना। डेवढ़ सं पु ० डेढ़ गुना; हा, रेल का ऊँचे दर्जे का डिब्बा; कि०-ड्ब, डेटा होना, रोटी का फूल डेहरा सं० पुं० बड़ी डेहरी जो मिट्टी की बनाई जाती है और जिसमें नाज रखा जाता है। स्नी॰ -री;-री-कोठिला, नाज का भंडार । डेरी सं० स्त्री० डायरी (पुत्तीस म्रादि की);-भरब, खानापुरी करना; अं०। डोंगा सं० पुं ० नाव; स्त्री • गी; बोर, श्रयोग्य (जो -बोरे या डुबो दे); वै०-ङा । डोभ सं० पुं० टाँका (कपड़े में लगा हुआ);-डारब; कि०-ब,-वाइब;-मै-डोभ, एक एक डोभ, धीरे-धीरे (सीना या उधेइना)। ड्रोम सं० पुं० मेहतर, स्त्री०-मिनि। डोरा सं० पुं० घागा; डारब, परब; स्त्री० री, पतली रस्सी जिससे कुएँ में लोटा भरते हैं; कि॰-रिम्ना-

इय, रस्सी में बाँधकर (व्यक्ति को) जो जाना: र्इ-, लोटा-ढोरी लेब,-उठाइब, भीख माँगना। रि दे०-लि। डीलब कि॰ घ० हटना, चला जाना; प्रे॰-लाइब, -उब,-लवाइब। डोला सं॰ पुं• दुलहिन की सवारी:-निकारब, जबर-दस्ती स्त्री को ले जाना; स्त्री०-ली।

ड्रोलि सं॰ स्त्री॰ बालटी। डौंकव कि॰ अ॰ चौंकना; पे॰-काइब,-उब; वै॰ डउ-, चर्ड-।

होंगी दे॰ दुउँगी। ड़ीरा दे॰ डेवरा।

दौज सं• पुं• सिवसिवा, तरकीब, प्रबंध;-बार

ढॅंचर-ढॅंचर क्रि॰ वि॰ ढीले-ढाले लकड़ी के सामान के हिलने की बावाज़ की भाति;-करब,-होब। हँसाई सं० स्त्री० खाँसने की क्रिया; दे० हाँसब। ढ उक्त कि॰ स॰ मुँह बनाकर डाँटना; दे॰ ठउ-ढकचव कि॰ घ॰ बुरी तरह खाँसना, खाँस कर उलटी करना; वै० ढचकब । ढकढक सं०प्ं० ढीजो हो जाने का शब्द; प्र० -क्क्-क्क; ढकाँढक्क,-करब,-होब, कि॰-काब। ढकढोरच कि॰ स॰ (कुएँ या तालाब को) मधना गंदा करना; वै०-ग-। ढकना सं० पुं० ढक्कन; वि०-दार। ढकब कि॰ अ॰ छिपना, ढकना; प्रे॰ ढा-, ढकाइब -उब,-वाह्य। ढकर-ढकर सं॰ पुं॰ (पहिचे आदि की) ढीला होकर हिलने की आवाज; करब, होब; सु॰ ब्हा या बीमार होकर जर्जर हो जाने की अवस्था: बै॰ -पचर,-पहुँच (पहले अर्थ में) दचर-दचर। ढ कवा सं ९ पुं र मूँ न की बनी बड़ी टोकरी;-मडनी, छोटी बड़ी ऐसी टोकरियाँ; दे॰ मउना,-नी; वै॰ ढाका, स्त्री०-किञ्चा । ढकोलब कि॰ स॰ जल्दी-जल्दी और अधिक पी लेनाः प्रें ०-लाइय, -लवाइब । ढ को सला सं ० पुं ० अंधविश्वास; व्यर्थ की बात; वि०-जहा,-ही। ढक्कन सं० पुं० ढकना;-देब,-लगाइब; वि० -दार । ढङ सं॰ पुं॰ ढंग; वि॰-ङी; ढङी-गुनी, होशियार; गुन-ढङ, होशियारी; प्र० ढंग। दचरा सं० पुं • बुरा तरीका, व्यर्थ का नियम; वै० हैं। ढड्ढा-पसार वि॰ पुं० इतना लंबा-चौड़ा कि सँभन्न न सके; स्त्री०-रि। ढड्ढू सं १ पुं ० लंगूर; यस, काला मुँह बनाये हुए, कुरूप; वै०-दृद्ध ।

दनगत्र कि॰ स॰ लुढ्कना; मे॰-गाइब,-उब।

ढ पब कि॰ अ॰ मुँदना, बंद होना (आँख का);

ढब सं० पु ० तरीका, हुनर; वि०-दार, बेढब, अनि-

ढबइल वि॰ गंदा (पानी); कीचदवाला; मिटी

दबढभाव कि॰ अ॰ दमदभ आवाज करना प्रे॰

यमित, स्वतंत्र, विचित्र, अच्छा, अद्भुत ।

ढपना सं० पुं ० ढकना ।

प्रे॰ ढापब; बै॰ ढँ-, ढाँ-।

ढरकव कि॰ घ॰ (दव का) गिर पड़ना; भ्राकृष्ट होना प्रे०-काइब,-उब,-कवाइब,-उब। ढरका सं॰ पुं॰ बाँस की पोंगी जिसका सामना कलम की भाति कटा होता है और जो जानवरों को दवा पिलाने आदि के काम आता है; स्त्री०-की; -देब,-पित्राइब। ढरकावन सं० पुं० पानी जो किसी आगंतुक के कल्या शार्थ देवी-देवता को चढ़ाया जाता है: ढर-. धारि-(दे॰ धारि)। ढरव कि॰ अ॰ ढलनाः प्रे॰ ढारब, ढराइब,-बाइबः -उब भा०-राई। ढरहर वि॰ स्त्री० गोल एवं चिकनी; स्त्री०-रि । ढरी सं०पुं ० रास्ता, दस्तूर, नियम;-निकरब,-निका-रब,-धरब,-खुलब । ढलढल वि० पुं • पतला (सना हुआ पदार्थ); स्त्री॰-लि; क्रि॰-लाइब, पतली सनीहुई वस्तु उँड़ेल देना; बुरी तरह एवं श्रधिक हग देना। ढलव कि॰म्र॰ उतरना, नीचे म्राना (म्रायु, जवानी); ढलना । ढतर-ढतर कि॰ वि॰ फैला हुआ (दव या भोज-नादि);-करब,-होब। ढलवाँसि दे० ढेल-। ढलानि सं० स्त्री० ढाल की उतराई। **डहव क्रि॰ अ॰ ढहना, गिर जाना (इमारत का),** नध्य होना; प्रे० ढाहब, ढश्राह्मब,-उबा ढहरूब कि॰ अ॰ धीरे-धीरे सरक कर गिरना (मटर श्रादि का); प्रे०-राह्ब,-उब; भा०-राई; दे० बहरब । ढहराइब कि॰स॰ सूप में रखकर साफ्र करना (चने, मटर ब्रादि नाजों को); वै०-उब, प्रे०-रवाइब; भा० ढाँका-तोपा वि० पुं० छिपा-छिपाया; दे० तोपब । ढाँचा सं० पुं० ढाँचा;-च-पलान, तैयारी। ढाँसब कि॰ अ॰ बुरी तरह खाँसना; कभी-कभी 'ठासब' (दे०) के अर्थ में भी प्रयुक्त। ढाँसी सं • स्नी • जोर की खाँसी;-ब्राह्य । ढाइब कि॰ स॰ गिरा देना (दीवार ब्रादि); प्रे॰ ढहाइब,-हवाइब,-उब ढाक सं॰ पुं॰ पताश; वै॰-ख। ढाकब कि॰ स॰ ढक्ना, छिपाना; प्रे॰-काइब,-कवा-इबः वै० ढाँ-। ढाका सं पुं व बगाल का प्रसिद्ध नगा; वंगाला, त्र देश; वै०-सा। दाका सं• पुं ० टोकरा; स्त्री० दिक्या; वि•-यस, बदा भारी (मुँ इ),-यस मुँह बाह्य।

महा; वै० घ-।

-इब, पीटना; अनु ।

ढपुनी दे० हे-।

ढाठी सं० स्त्री० म्राद्त, खराब म्राद्त;-परव । ढाढ़स सं ० पुं ० हिम्मत;-करब,-होब,-धरब। ढारब क्रि॰ स॰ ढालना; ढाल देना (उत्तर-दायित्व, तुहमत); प्रे० ढराइब,-रवाइब,-उब; भा० ढराई। ढाल सं० पं० नीचापन (भूमि का); वि०-लू ! े ढालि सं० स्त्री० ढाल,-तरवारि, ढाल श्रीर तलवार; ढाही सं० स्नी० बच्चों के खेल में कौड़ी का ढेर; निधि, माल;-मारब, सारा माल उड़ा देना । ढिठाई सं• स्नी• धृष्टता;-करब। ढिठाव कि॰ ग्र॰ हिम्मत करना, ढीठ होना; प्रे॰ -ठवाइब। ढिपुनी सं अा चूंची (दे) का मुँह; फल का वह भाग जो पेड़ से जुड़। रहता है: बै॰ हे-। ढिबढिबाब कि॰ अ॰ ढिब-ढिब की आवाज़ होना या करना; प्रे०-इब। ढिबरी दे॰ ढेबरी। ढिलंडिल वि॰ पुं॰ कुछु-कुछु ढीला; स्त्री॰-लि; -पुत्तपुत्त, ढीवा-ढावा। ढिलवाही सं० स्नी० ढीलापन;-करब,-होब। **ढिलाव कि॰ अ॰ ढीला होना, लापर**वाह हो जाना; प्रे॰-जवाइब, ढीजब । ढिसमिस वि॰ समाप्त, विपरीत;-करब,-होब; श्रं॰ डिसमिस । ढींढ़ा सं॰ पुं॰ गर्भ; फूला हुआ पेट (गर्भ का)। ढीठ वि॰ पुं॰ हिम्मतवाखा; स्त्री॰-ठि, क्रि॰ ढिठाब (दे०) भा । दिठाई। ढील वि॰ पुं॰ ढीला; क्रि॰ ढिलाब,-ब; स्त्री०-लि. -ढाल, बहुत ढीला। ढीलव कि॰ स॰ ढीला करना, छोड़ देना, त्याग देना, स्वतंत्र कर देना, नियंत्रण कम कर देना: प्रे॰ ढिलवाइब । ढीला दे॰ देला। ढीलौ सं० पुं० जूँ;-परब। दुकव कि॰ अ॰ ब्रिपकर खड़ा रहना; कुछ पाने की धाशा में खड़े रहना; प्रे०-काइब। दुकानी सं०स्त्री० 'ढुकने' की भादत:-लागब, छिपा रहना,-देव। दुनुकब कि॰ अ॰ गिर पड़ना: मर जाना: धीरे से या अकस्मात् मर जाना । दुनुमुनी सं०स्त्री० गिरकर खोटने की किया:-खाब, गिरना; वं०-न-। द्वरकव कि॰ अ॰ लालच में खड़े या बैठे रहना: व्सरे के यहाँ पड़े रहना; प्रे०-काइब। दुरव कि अ सुकना, आकृष्ट होना; प्रे॰ -राइव । दुरहुर वि॰ पुँ॰ चिकना पर्व गोल (नाज या फल);

द्वरुद्दरी सं० स्त्री० पतला रास्ता;-लागब, रास्ता लगा रहना, होना, वै०-र-। दुसकट दे॰ धुसकट। दुहिन्त्राइब कि॰ स॰ द्रह (दे॰) लगाना, एकन्न कर देना। ढूँढ़ब क्रि॰स॰ तलाश करना; प्रे॰ ढुँढ़ाइब-ढ़वाइब. ढुँढ़ी सं० स्त्री० चावल के आँटे के बड़े-बड़े लड़्ड्र जो प्रायः देहात में स्त्रियों की बिदाई पर दिये जाते हैं। दुँह सं०पं० ढेर: प्र०-हा स्त्री०-ही, कि० द्वहित्राहव: -लगाइबः वै० धृह । ढेंकी सं० स्त्री० चावल कूटने की लकड़ी की मशीन जो पैर से चलाते हैं;-चलब। ढेंकुरि सं०स्त्री० ढेकली; पानी निकालने की तरकीव जिसमें दो लंबी लकड़ियों द्वारा काम लिया जाता है;-चलब,-चलाइब। हैंपी सं रत्नी फल का वह भाग जो पेड़ से लगा रहता है। दे० दिपुनी। ढेंसर वि॰ पुं॰ पकनेवाला (फल), अधपका; स्त्री॰ -रि, क्रि॰-राब, अधपका होना। ढेबरी सं० स्त्री० मशीन का वह पुर्जा जिसमें तेल दिया जाय; दीया जिसमें मिट्टी का तेख जले। ढेर वि॰ पुं॰ अधिक; स्त्री॰-रि; क्रि॰-राब, अधिक होना; बै०-का,-की; प्र०-रै। ढेरा सं॰ पुं॰ एक जंगली फल। ढेरी संग्स्त्री० समृह, राशि (फल आदि की); कि०-रिम्राह्ब, ढेरी लगाना। ढेलवॉसि सं० स्त्री० रस्सी की बनी एक 'फँसरी' (दे॰) जिससे ढेजा दूर तक फेंका जाता है। ढेलहा वि॰ पुं॰ जिसमें ढेला बहुत हो (खेत); स्त्री०-ही। ढेला सं० पुं० मिही का छोटा 'ढेर' जो उठाकर पत्थर की भाँति फेंका जा सके;-री, ढेलों द्वारा एक दूसरे को मारने की कार्रवाई, स्त्री०-ली। ढोंका सं पुं बता, दुकदा; श्रांख का दक्कन;-देव; -लगाइबः, व्यं ० चरमा । ढोंढ़ी सं॰ स्त्री॰ नामि। ढोइब क्रि॰ स॰ ढोना, खे चलना; प्रे॰-वाइब,-उब; वै०-उब;-मृसब, जल्दी-जल्दी उठा ले जाना; चुरा ढोड सं० पुं० ढोंग;-करब; वि०-की, ढोंग करने वाला। ढ़ोटा सं॰ पुं॰ लड़का। ढोल सं पुं वोलक;-पीटब,-बजाइब, विज्ञापत करना; लघु०-क, वै०-लि। ढोवा सं पुं बोक्त जो एक बार में जा सके यक-, दुइ-, मूसा, जल्दी-जल्दी खे जाने या चराने की किया;-जागब,-करबा ढीकव दे॰ ढडकब।

तइकै कि॰ वि॰ तब फिर, तदनंतर; वै॰ तडकै। तइसै कि॰ वि॰ तैसे: म॰-सनै। तउत्राब कि॰ अ॰ ताव में आना; आवश्यकता अनुभव करना; दे० ताव। तडजा सं० पुं० उधार;-लेब,-देब,-करब; स्त्री० -जी। तउर दे० तवर। तखल सं॰ पुं॰ तौल, वज़न; क्रि॰-ब, तौलना, परीचा करना, प्रे०-लाइब,-लवाइब,-उब;-ला, तौलनेवाला जो बाजार में बैठता हो; सं तोलु, तडिलया सं० स्त्री० तौलिया। तउहीन दे० तवहीन। तऊ कि॰ वि॰ तोभी, तिसपर भी। तऊन दे० तमून। तक अन्य तक; यहँ-, यहाँ तक; जहँ-, जहाँ तक, तहँ-, तहाँ तक,...। तकतकाइब कि॰ स॰ चेतावनी देना, मोत्साहित करना, उकसाना; वै०-उब । तकताल सं० पुं० खेल, न्यर्थ का काम;-क्रब। तकथा सं पुं तख्ता; स्त्री०-थी;-थाँ, सदश, बराबर, योग्य; तोहरे-, तुम्हारे सरीखा । तकद्मा सं० पुं प्रमुख, अधिकार; वै०, -ग- । तकदीर सं॰ स्त्री॰ भाग्य;-री, भाग्य संबंधी, भाग्य-शालीः वै०-ग-। तकधिन सं० पुं ० तबले का शब्द; प्र० तकाधिन, ताक धिनाधिन; वै० तग-। तकमा सं॰ पुं॰ तमग़ा;-लगाइब,-पाइब; वै॰ तगमा। तकब क्रि॰ अ॰ ताकना; दे॰ ताकब। तकरार सं॰ स्त्री भगड़ा, बहस;-करब,-होब; वह खेत जो बिना जोता पड़ा हो; वि०-री, तक-तकर्री सं० स्त्री० नियुक्तिः,-होब,-करब। तकलीफ सं॰ स्त्री॰ कष्ट, दुःख;-देब,-पाइब। तकसीर सं० स्त्री० गजती, अपराधः-होब, -करब। तकाइब कि॰ स॰ तकाना, ताकने की प्रेरणा करना, ताकने में सहायता करना; वै०-उब, प्रे० तक्वाइव। तकाई सं • स्त्री • ताकने की किया, भादत भादि, वै० तकवाई। तकादा दे॰ तगादा तिकेश्रा सं रत्री तिकया; लगाइव

तकैया सं । पुं । ताकनेवाला, रखवाली करनेवाला; तक्कर वि॰ परेशान;-करब,-होब; सं॰ तक । तखत सं० पं० तस्त, स्त्री०-ती; वै०-ता, तखरी सं॰ स्त्री॰ दे॰ थकरी। तगड़ा वि॰ पुं॰ बलवान; स्त्री॰-ड़ी; कि॰-ब, तगड़ा तगदीर दे० तकदीर। तगमा दे॰ तमगा। तगाइब क्रि॰ स॰ तागा लगवाना, सिलाना; प्रे॰ तगवाह्ब, वै०-उब। तगादा सं० पुं० तकाजा;-करब,-बेब; वि०-दगीर, तकाज़ा करनेवाला। तगार सं० पुं० कड़ाही, बड़ी थाली; स्त्री०-री; प्र० तग्गी सं०स्त्री० पतला तागा या रस्सी;-लगाइब । तच्च दे॰ टच्च। तज सं पुं ० एक जंगली पेड । तजब कि॰ स॰ छोड़ना, त्याग देना; पे॰-जाइब, -उबः सं० त्यज् । तजबिज सं॰ पुं॰ फर्क; अंतर;-होब,-परब । तजबीज सं॰ स्त्री॰ प्रस्ताव, मुकदमे का फैसला; -करबः कि ०-ब, निश्चय करनाः ग्रर० तजबीज् (प्रस्ताव)। तजरवा संव्युं अनुभव;-करब,-होब; विव-कार, अनुभवी; वै०-जु−। तट दे॰ टट। तड़कब क्रि॰ अ॰ टूट जाना, जोर-ज़ोर से बोलना, डॉंटना; प्रे०-काइब,-उब; तोड़ देना (लकड़ी को बीच से), मार देना। तड़क-भड़क सं० पुं० बाहम्बर;-की-की देव, धम-तङ्का सं०पुं० बचार;-देब,-जगाइब; बड़ा संवेरा; -कें, बड़े सर्वेरे । तड़िक सं विश्व इत में लगनेवाली लकड़ी; कटी हुई लंबी लकड़ी। तड्कुल दे॰ तरकुल। तड़क्की सं० स्त्री॰ नामवरी, शाबासी, शोहरत; -होब,-करब। तड़खर वि॰ पं॰ गर्म (ब्यक्ति);-परब,-होब; वै॰ तड़तड़ वि॰ पुं॰ तेज़, बोलने में चतुर, फुर्त; बी॰ -िंद तड़ातड़ कि॰ वि॰ बिना रुके (मार आदि के जिए); बं॰ ताड़ाताड़ि।

तत संबो॰ बैलों को दाहिने घूमने का आदेशात्मक शब्द; किल-कारब, आगे बढ़ाना, घुमाना; दे० वहकारब; वै॰ तता; बार्ये श्रोर घुमाने के लिए 'व' बोखते हैं। ततइव कि॰ स॰ (नाज को) इलका श्रीर बिना तेल. बी आदि के भूननाः 'तात' (दे०) सेः प्रे० -वाहब,-उब । ततकारब कि॰ स॰ हाँकनाः बैलों को तेज करनाः दे॰ वहकारब। ततकाल कि॰ वि॰ तुरंत; प्र०-लै, तुरंत ही: सं० तकाल । ततबीर सं की तदबीर, योजना:-करव, लगा-इंग,-लागबः वि०-री,-बिरिहा, तदबीर करने-वाला। ततलामतल संबो॰ लडकों के खेल में प्रयुक्त एक शब्द जिसे ज़ोर-ज़ोर से कहकर वे एक दूसरे का हाथ पकड़े घूमते हैं; वैं क्लम-; इसके आगे 'भाई' ग्रीर जोड़ देते हैं, उदा०-भाई-। ततारव कि॰ स॰ ख़ुब गर्म करना (नाज का); तक करना, कष्ट देना; तात (दे०) से; शायद दूसरे अर्थ में 'तार्तार' से (?)। तदारुक सं॰ स्त्री॰ दंड, कष्ट;-करब,-देब; वै॰ तन सं• पुं• शरीर;-मन धन, सब कुछ । तनगब कि॰ भ॰ कूदना, सट से उचक जाना: किसी बात पर राज़ी न होना; प्रे०-गाइब। तनदेही सं० स्त्री० तत्परता;-करब। तनव कि॰ अ॰ तन जाना, अकड़ जाना: प्रे॰ तानव, तनाइब, तनवाइब,-उब। तनित्राव कि॰ घ॰ श्रकड के खडा होना; प्रे॰ -वाइब ( छाती-, छाती निकाल के खड़ा होना): 'तन' से ? तनिक वि॰ पुं॰ थोड़ा; प्र॰-का,-कै,-कौ;-भर, थोड़ा सा; वै०-नी,-नुक। तनी कि॰ वि॰ ज्रा; उदा॰-सुनौ,-बैठौ;-तुनी, थोडा-बहुत, थोड़ा-थोड़ा। तन्नाव कि॰ घ॰ श्रकड्ना, टेढ़ा बोलना: 'तनव' का प्र० रूप। तप सं ० पुं ० तपस्या;-कर्ब, सं०। तपनि सं बी॰ गर्मी;-होब;-करब; सं ॰ तप्। तपव क्रि॰ अ॰ प्रभाव दिखाना (ब्यक्ति का), सस्ती करना। तपवाइव कि॰ स॰ तापने में मदद करना, लकड़ी आदि जलाकर किसी को गर्म करना; दे० तापव; वै०-पाइब,-उब । तपसी सं पुं तप करनेवाला; क माँटि यस, दुवला-पतला (व्यक्ति); सं व तपस्वी। तपहा सं प् प्क नदी जो अयोध्या के पास बहती है। तपाइब दे॰ तपवाइब

तपिस्या सं० स्त्री० तपस्याः वै०-स्सा, वि०-स्सी. तपस्वी: सं०। तपोभूमि सं० स्त्री० तपस्वियों का स्थान: सं०। तब कि वि व उस समय; फिर; प्र०-बै,-बी,-हैं. -डबै,-डबौ, तब भी;-कै, उस समय का। तबदील सं० पुं० परिवर्तन, बदली; भा०-ली। तबय कि० वि० तभी: बै०-बै, प्र०-ब्बै। तवलची सं॰ पुं॰ तबला बजानेवाला। तबला सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध बाजा;-बजाइब। तबा सं पुं हदय, जी; जेस-कहै, जैसा मन कहे, जेस-होय, जैसी इच्छा हो। तबालित दे॰ तबालित। तबाह वि॰ परेशान, नष्ट;-करब,-होब: भा॰ तवियत सं ० स्त्री । मिजाज, इच्छा;-दार, शौकीन; प्र० तबीयत । तबीज सं० स्त्री० सोने या चाँदी का एक गहना जो गले या कलाई में पहनते हैं; ताबीज़। तबेला सं० पुं० अस्तबल । तबैदे व तबय। तबो कि० वि० तब भी: प्र०-बौ,-ब्ब,-ब्बौ: कविता में "तबहुँ, तबहुँ"। तमंचा सं० पुं ० पिस्तौत;-दागब,-चलाइब,-मारब। तमकब कि॰ अ॰ गर्म होना, कोध में आना। तमकुहा वि० पुं० तम्बाकू का अभ्यस्त; स्त्री०-हीं। वें ०-ख़- । तमगा सं० पुं० दे० तकमा। तमतमाब किं॰ अ॰ गर्म हो जाना, कुद होना। तमस्युक सं० पुं • ऋषा संबंधी अदालती काग़ज़ -लिखब,-धरब। तमहा सं० पुं ० ताँबे का छोटा बर्तन, लोटा; सं० ताम्र + हा (वाला)। तमाकू सं • स्त्री • तंबाकू; वै • न्खू, वि • तमकुहा, -ही (दे०)। तमाचा सं॰ पुं चपतः मारब, जगाइबः सु -लागव, बड़ा दु:ल एवं ग्राश्चर्य होना। तमाम वि॰ पुं॰ सारा, बिलकुल; मु॰-होब, समा होना, थक जाना, नष्ट होना;-मी, अंतिम (रसीद बादि) प्र०-मै,-मौ; साल-तमामी, सालभर 🔊 (देना, किराया चादि)। तमासबीन सं० पुं० दर्शक, तमाशा देखनेवाला 🖡 तमासा सं० पुं० तमाशा, इश्य;-होब,-करब 🕼 तमीजि सं बी विवेक, सद्व्यवहार; वि - दार तमून सं॰ पु॰ ताऊन; प्लेग;-परब; वि॰ तसुन्हा (जिसे ताऊन हुआ हो),-ही; वै० तमूरा सं० पुं ० तंबूरा; बजाइब। तमेर सं० पुं वांबे का काम की मरम्मत करनेवाला; वैश्ना, स्त्रीश ताम्र + एर, जैसे काम से कमेरा (देश)

तमोली सं० पुं० पान बेचनेवाला; स्त्री०-लिन; सं वांबूल (पान)। तय वि० निश्चित, समाप्त; करब, होब; वै० तै, यँ। तयारं वि॰ पुं॰ तैयार;-करब,-होब,-रहब; स्त्री॰ -रि, भा०-री, प्र० तह्यार । तरंतार सं ० पुं ० मुक्ति; करब, होव। तर अन्य०नीचें;-परब, कम होना;प्र०तरें,-हॅत;-ऊपर, अपर नीचे;-उँछी, जुए (दे० जुआ) के नीचे लगी हुई लक्ड़ी। तरई सं • स्त्री • तारा; नरई-, कोई भी (वंशवाला); सं॰ तारा। तरिकहार सं० पुं० तरकी बनानेवाला; एक जाति: स्त्री०-रिनि । तरकी सं • स्त्री • स्त्रियों के कान में पहनने का एक आभूषण जिस पर तारे का आकार बना होता है; सं० तारा + की । तरकीव सं ० स्त्री० उपाय;-करब,-खगाइब; वै०-बि। तरकुल सं॰ पुं॰ ताड़ का पेड़;-यस, बहुत लंबा। तरकी सं० स्त्री० उन्नति; प्र०-इ-। तरखर वि॰ पुं॰ बात करने में तेज़ या गर्ने; -परब, गर्भ बात करना, धमकी देना। तरछट सं पुं किसी पेय पदार्थ के नीचे का भाग; तर (नीचे)+छुँटब (दे०); वि०-हा, जिसमें तरछट हो । तरज सं॰ पुं॰ विधि, प्रणाली, तर्जं; वि॰-दार। तरजुमा सं० पुं० अनुवाद;-करब,-होब। तरफ सं॰ पुं॰ श्रोर;-दार, पच करनेवाला;-दारी पचपात । तरव कि॰ अ॰ तरना; प्रे॰ तारब; घी या तेल में भूजनाः प्रे०-वाइव। तरमीम सं० स्त्री० परिवर्तन;-करब,-होब; यह शब्द मुकदमों के संबंध में प्रयुक्त होता है। तरवा सं॰ पुं॰ तलवा; वै॰ तरुग्रा;-क धूरि, तुच्छ; तरवारि सं० स्त्री० तलवार; "जहाँ काम आवे सुई कहा करै तरवारि ?"; सं० तर्वार । तरस सं० पुं० दया;-करब,-खाब; म० तरास । तरसब कि॰ अ॰ तरसना; में ॰-साइब, उब; सं॰ तृष् (प्यासा रहना) ! तरह अध्य० भाति। तराई सं० स्त्री० पहाड़ के नीचे का देश: वि० तर-इहा, ऐसे प्रांत का; तर (दे०) से; सं० तल । तराजू सं० पुं ० तराज़ू। तराव कि॰ अ॰ नीचे जाना; 'तर' (दे॰) से। तरायल वि॰ नीचे रहनेवाला; अधीन। तरावट सं० स्त्री० तर होने का गुण। तरास सं े पुं के कच्ट; द्या, तर्स;-देव,-खाब,-करव; सं॰ 'त्रास' तथा 'तसं' दोनों को एक कर दिया है। तरासब कि॰ स॰ काटना।

तरिवर सं० पुं० पेड़; फलवाला पेड़, सुंदर पेड़; सं ६ तरुवर । तरी सं ० स्त्री ० पुराना एकन्नित किया हुआ धन; निधि;-होब,-रहब; 'तर' (नीचे) से = नीचे गड़ा हुआ धनः,-तापड़ी; बचा खुचा धनः; वै० तड़ी-। तरीख सं० स्त्री० तारीख;-परव,-डारव; वै० ता- । तरें कि विव नीचे, प्रवतरें (नीचे ही), तरैतर, नीचे ही नीचे;-परब, कम महस्वपूर्ण होना । तरेरव कि॰ स॰ घूर-घूर कर ताकना, कोध से देखना । तरैहा वि॰ पुं॰ तराई का रहनेवाला; वै॰ तरहहा (दे॰ तराई)। तरीई सं० स्त्री० भिंडी, तरोई; जल-, मछली। तरीं छी सं वस्त्री अन्त्राटा (दे ) के नीचे लगी हुई लकड़ी; वै॰ तरड़की (दे॰ तर); 'तर' से । तलख वि॰ पुं॰ तेज (नमक); अधिक खट्टा या मीठा:-होब। तलफब कि॰ अ॰ किसी व्यक्ति या वस्त के अभाव में कष्ट पाना; प्रे०-फाइब। तलव सं भ्नी वेतन; बुजावा;-तनखाह, प्राप्ति; -होब, बुलाया जाना; प्र०-बी (दूसरे अर्थ तलवाना सं पुं किसी को कचहरी में ब्लाने की फ्रीस; चपरासी की उजरत। तलवी सं० स्त्री० श्रावश्यक बुलावा; कि ०-विश्राह्ब, आजा देना। तल्री सं ॰ स्त्री ॰ तलेया; छोटा तालाब; ताल-, छोटे-बड़े सभी गहरे। तलसवाइव कि॰ स॰ तलाश कराना; 'तलासब' का प्रे रूप; भा०-ई, तलाश कराने की क्रिया. उसका ढंग, पारिश्रमिक ब्रादि। तलहा सं ० पुं ० वह जानवर जो ताल या नदी में घोंघे (दे॰ घोंघा) के भीतर पाया जाता है; 'ताल' से (ताल + हा = ताल वाला)। तलातल सं पुं पध्वी के नीचे का एक काल्पनिक भाग जो रसातल के ऊपर है। तलाव सं॰ पुं ॰ तालाब; स्त्री॰ ई; तुल ॰ सिमिटि -सिमिटि जल भरै तलावा। तलास सं स्त्री बोज, करवः कि - ब, खोजनाः -सी, वर या व्यक्ति की तलाशी जो चोरी के संदेह में होती है;-सी लेब,-करब,-देब,-होब। तिल्ञा सं० स्त्री० छोटा सा ताल; वै०-या। तलीका सं॰ पुं तलाशी:-लेब। तलीन वि॰ पुं॰ तैयार (मबंध श्रादि);-होब,-करब; तलेशा सं॰ स्त्री॰ दे॰ तलिया; वै०-या। तव अञ्य० तो; वै० ती। तवन वि॰ यु व्वही; स्त्री०-नि, प्र०-नै,-नौः 'जवन' (जो) के साथ प्रयुक्त। तवर संब्धं व तरीका, तौर; वै०-उर् । 💎 🖖

हो ।

ताग सं• पुं• घागा; पतला भाग (कपड़े या डंठल

बादि का); तागै-ताग, एक-एक करके, थोडा-थोडा

तवान सं० पुं० दण्ड के रूप में लिया गया द्रव्य: (एकत्र करना);-पाट, वह रंगीन धागा जो ब्याह में जेठ वधू के ऊपर डालता है;-डारब; ताग + पाट -देब,-परब । तवायफ सं॰ स्त्री॰ वेश्या। (वस्त्र)। तागति दे० ताकति। तवालित सं० स्त्री० तकलीफ, कष्ट:-करब,-होब। तागव कि॰ स॰ धागा डालना, सीना; पे॰ तगा-तस वि॰ पुं॰ तैसा; जस...तस; प्र॰ तइसन,-सै, -सनै,-सस (वैसे बैसे)। हब,-उब । ताजा वि० प्रंताज्ञाः स्त्री०-जीः प्र०-जै। तसबीर सं भ्त्री० चित्रः वै०-रि। ताजिया सं पुं ० ताजिया जो मुसलमान महर्रम तसमई सं• स्त्री० खीर; यह शब्द साधुत्रों द्वारा में सजाते हैं;-उठब,-बैठब; दे० दाहा । ही मयुक्त होता है। तसला सं० पुं० बड़ा सा कटोरा; स्त्री० ली । ताजी सं० स्त्री० कुत्तों की एक जाति। तह सं • पुं • तह; पर्त; रहस्य;-परब,-रहब, भेद ताजुक सं० पुं० ताज्जुब, ग्राश्चर्य: वै०-ब। ताड सं ० पुं ० ताड़ का पेड़। होना, रहस्य रहना; तह-तह, एक-एक पर्ते। ताड़का सं० स्त्री० प्रसद्धि राचसी जिसका राम ने तहददे वि॰ पुं॰ ताज़ा, नया (कपड़ा या कागज़); बध किया था; वै०-ड़का। म०-दें। ताड्ब कि॰ स॰ ताड्लेना, भाष जाना। तहबील सं रत्री • कोष; जमा किया हुआ धन; -दार, तहसील का वह कार्यकर्ता जो जमा का ताड़ी सं • स्त्री • ताड़ के पेड़ से निकलनेवाला रस: हथेली से बाँह ठोंकने की क्रिया;-ठोंकब;-चुत्राइब, हिसाब रखता है। तहरी संवस्त्रीव हरे मटर, जालू जादि की खिचड़ी; -चढ़ाइब, भोजन का अनावश्यक प्रबंध करना ! तात वि॰ गर्म (भोजन का पदार्थ); प॰-तै; तातै-तहवाँ कि॰ वि॰ वहीं; प्र॰-वैं। तात-गर्मागर्म। तहस-नहस वि० नष्टप्राय; परेशान;-करब,-होब। ताधिन सं पुं ० तबले का शब्द;-ताधिन होब, ऐसी ध्वनि होनाः प्र॰ ताकधिनाधिन । तहाँ कि॰ वि॰ वहाँ; प्र॰-हैं,-हौं। तान सं रत्री • गीत की वह पंक्ति जो बार-बार तहाइब क्रि॰ स॰ तह करना; प्रे॰-हवाइब; वे॰ दुहराई जाय:-लगाइब, बात को बढ़ाना:-बीन हिन्नाइब,-याइब,-उब। करब, प्रयत्न करना;-तून, तरकीब; वि०-नी, व्यर्थ तहित्रा कि॰ वि॰ ताकि, तिस दिन, उस रोज; जहित्रा...तहित्रा, जिस दिन...उस दिन; प्र॰ का आंडबर करनेवाला। तानव क्रि॰ स॰ ताननाः सख्ती करना, दरह देनाः -यै । तहैं कि॰ वि॰ वहीं, उसी स्थान पर;-हौं, वहाँ भी; मे॰ तनाइब,-नवाइब | ताना सं० पुं० व्यङ्ग;-मारब, कटाच करना। वै०-हवें तानी वि॰ तानवाला, व्यर्थ के लिए बात बढ़ाने-ताइव कि॰ स॰ मिट्टी से बंद करना; गीली मिट्टी या आदे से बर्तन या 'डेहरी' (दे०)का मुँह बंद कर वाला: दोनों लिगों में यह एक सा रहता है ! दे देना;-तोपब,-मूनब, सुरचित करना, ताप सं० पुं० मञ्जली पकड्ने का टोकरा जिसमें रखनाः प्रे वताहब्,-उबः वै०-उब । दोनों और छेद होते हैं; वै०-पा;-लगाइब, ताप की ताउन सं० पुं० दे० तमून। सहायता से मछ्जी पकड्ना। ताक संव पुंच्छात;-में रहब, ताक में रहना। ताकति सं रत्री॰ ताकत, शक्तिः वि॰-दारः वै॰ तापब कि॰ अ॰ तापना, शरीर को गर्म करना; मे॰ तपाइब,--पवाइब,-उब। -गति। ताकव कि॰ भ्रं॰ ताकना, देखना, रखवाली करना; तापस सं॰ पुं॰ संन्यासी। मे॰ तकाइब। ताफता सं० पुं० एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा ताक-तूक सं॰ पुं॰ एक दूसरे की प्रतीचा (किसी (सा॰)। काम के प्रारम्भ करने में); ढील-डाल, टालमटोल; ताव सं० पुं • बल, शक्ति (शारीरिक); भाव-, काम करने की शक्ति; आब-सें, सशक्त। -करब,-होब । ताख सं॰पुं॰ ताक; संख्या जो असम हो, जैसे ३. ताबा सं० पुं० अधिकार, प्रभाव; वे में, अधीन। ४, ७; जूस-ताख, खेल जिसमें बच्चे कौड़ियाँ हाथ ताबीज दे० तबीज। में छिपाकर एक दूसरे को बुक्ताते हैं; दे॰ जुस; ताम सं०पुं • ताँबा; प्र०-मा; सं०ताम्र; दे•तमहा 🖟 पहले अर्थ में बै॰ ताला। तामृन दे० तमून। तार सं० पुं व घागा; किसी धातु का पतला ताखा सं । पुं । ताक; श्राला जो दीवार में बना

दुकड़ा; तार द्वारा भेजा समाचार;-पटइब्

-मारब,-लगाइब;-भाठ, किसी प्रकार निर्वोद्द;

नता का जीवन:-भाठ करब, होब।

तारब-तिल तारव कि॰ स॰ तारना;-गारब, किसी प्रकार प्रा करना, नुकसान भरना; कसके काम लेना, दु:ख देनाः प्रे० तराइब,-रवाइब,-उब । ताह सं • पुं • तालु ; सं • तालु । ताल सं पुं व तालाबः सङ्गीत का तालः तलरी (दे०), सुर-, सुर;-बैटब, ठीक प्रबन्ध हो जाना, -बैठाइब;-करब, नष्ट कर देना (घर, गाँव आदि)। ताला सं पुं े ताला; कुंजी-, ताला-कुंजी;-क भित्तर, बंद, सुरचित;-मारब,-लगाइब,-देब। ताव सं०पुं • त्रावश्यकताः पकने या तैयार होने की स्थितिः कागज्ञ का पर्तः -पाइव,-मिलव,-लागबः क्रि॰ तउग्राब; यक-, दुई-।

तावा सं॰ पुं ॰ तवा; वि॰ ढका या बंद;-तोपा, सुरचित ।

तावान सं० पुं० जुर्माना, वह मूल्य जो निश्चित समय के बाद देना पड़े:-देब,-लेब,-लागब।

तास सं• पुं • ताश; तिन-तसवा, इधर का उधर; -लगाइब, इधर का उधर लगाना।

ताला सं० पुं० एक बाजा जिसमें एक ओर चमडा लगा होता है।

ताहम कि॰ वि॰ तब भी, तिस पर भी, ऐसा होने पर भी।

ितिडरा सं० पुं० एक प्रकार की सरसों जिसका तेल खाने के काम में नहीं केवल लगाने या जलाने में प्रयुक्त होता है।

तिउराइन सं० स्त्री० तिवारी की स्त्री, वै०-नि। तिकड़म सं॰ पुं ॰ चाल, तरकीय; वि॰-मी। तिकतिक सं० पुं ॰ "तिक-तिक" शब्द, जानवर को हाँकने का शब्द; वै - ग-ग।

तिकतिकाइब कि॰ स॰ तिकतिक करना; हाँकना, उत्तेजित करनाः वै०-ग-गाइब ।

तिकी सं क्त्री वाश जिस पर तीन चिह्न हों; वै व -वनी ।

तिखर्ब कि॰ घ॰ स्पष्ट होना प्रे॰-खारब, स्पष्ट करना (बात का '; भा ० तिखार।

तिखार सं० पुं । स्पष्टीकरण: करब, होब: क्रि॰ -ब, प्रे०-खरवाइयः प्र०-द् ।

तिगुना वि॰ पुं० तीन गुना; स्त्री०-नी; सं० त्रिगुग्।

तिग्गी दे० तिक्की।

तिजरासं ० पुं० ज्वर जो तीसरे दिन चहे; वै० -रिम्राः सं० त्रि 🕂 ज्वर ।

तिङ्काइव कि॰ स॰ हटा देना (ब्यक्ति को); प्रे॰ -कवाईब।

तितऊ वि॰ पुं॰ कड्वा (फल); इसी प्रकार 'मिठऊ' भी फुल के लिए आता है।

तितलौकी सं • स्त्री • कडुई लौकी; तीत (दे •) +

तितवाइव कि॰स॰ कड्वा कर देना; वै०-डब; सं० विवा।

तिताब कि॰ अ॰ कड्आ होना,-लगनाः 'तीत' सेः सं० तिक्तः मे ०-तवाइब।

तितिला सं० पुं• एक गीत जो मायः जाँत चलाते समय स्त्रियाँ गाती हैं।

तितिली सं ० स्त्री ० तितली; एक छोटा जगली पौदा जो गर्मियों में प्राय: खेतों में उगता है। इसके बीजों से तेल निकालकर जलाने के काम में

तिती-तिती सं • स्त्री • निंदा के शब्द: निंदा:-होब.

तित्तिर सं० पुं० तीतर; वै० तीतिर, तित्तिल; पहे॰-तित्तिर के दुइ त्रागे-, तित्तिर के दुइ पाछे-, बूमों कुलि के तित्तिर ? (तीन) सं ।

तिद्रा वि॰पुं॰ तीन दरवाला (घर); सं॰ित्र + दर। तिथा सं॰ पुं॰ विश्वास, निश्चय;-परमान, ठिकाना, भरोसा:-होब,-करब।

तिथि संव्स्त्रीव महीने का दिन (चंद्रमा की गणना से); किसी मृत व्यक्ति की स्मृति में किया भोजन; -खाब,-खवाइब; सं० ।

तिनका स॰ पुं॰ घास का तिनका।

तिन्ना सं पुं ० एक प्रकार का चावल जो तालाब में होता है; स्त्री०-न्नी;-क चाउर, फलाहार का

तिपाई सं० स्त्री० तिपाई; तीन पैरवाली बेंच; सं० त्रिपाद ।

तिय सं० स्त्री० स्त्री; वै०-या (कविता में प्रयुक्त); प्र० ती-;सं० स्त्री।

तियाला सं० पुं ० तीसरा व्यक्तिः; प्र०-लै,-यलवै । तिरखा सं • स्त्री • प्यास;-होब,-लागब; सं • तृषा, मा० तीस ।

तिरछा वि०पु ०तिर्छाः स्त्री०-छीः क्रि०-ब-इब-उब, तिरछा होना,-करना।

तिरवाइब दे० तिराब।

तिरवाह सं० पुं० नदी के किनारे का चेत्र, गाँव श्रादि;-वहा; ऐसे चेत्र का रहनेवाला, सीधा-सादा; सं वीर + वाह, -हें, ऐसे चेत्र में।

तिरसठि सं० स्त्री० तिरसठ; सं० त्रिषष्ठि । तिरस्ति सं० स्त्री० जनेज के तीन स्तः एक जनेज

(जोड़ा नहीं); सं ० त्रिसूत्र।

तिरसूल सं॰ पुं॰ त्रिशूल; सं॰।

तिरहुत सं पुं ि तिरहुत का चेत्र; तिया, वहाँ का निवासी; सं० तीर भुक्त।

तिराव कि॰ अ॰ किनारे पहुँचना; मु॰ समाप्त करना, पूरा कर डालना; प्रे०-रवाइब,-उब;पैसे का नुकसान पूरा करना, दे॰ तीर; सं॰।

तिरित्रा सं क्त्री क्त्री, महिला, पहे पुरुष देस

से आई-, अन खाय पानी के किरिया। तिल सं ्पुं ॰ तिल; स्त्री ॰ सी; कि॰ वि॰ लै-तिल. थोड़ा-थोड़ा; माघ तिजै-बाहै, फागुन गोड़ा काहै; # · !

तिलक सं॰ पुं॰ टीका (मत्थे का); स्त्री॰ शादी के पूर्व का कृत्य जिसमें ससुराल के लोग मावी वर को द्रन्य, नारियल आदि समर्पित करते हैं; इस दूसरे अर्थ में वै॰-कि;-हरू, जो लोग तिलक लेकर आवें;-लगाइब,-देब; दूसरे अर्थ में,-चेढ़ब,-चढ़ाइब,-लाइब,-घरब,-आइब।

तिलिमिलाब कि॰ अ॰ तिलिमिलाना; दुखित होना। तिलरब कि॰ स॰ तीन लड़ करना; प्रे॰-राइब, -रवाइब,-उब;्-री, तीन लड़ का एक आमूष्ण जो

स्त्रियां पहनती हैं।

तिलवा सं० पुं ० तिल का लड्डू।

तिलहन सं पुं तेल देनेवाले अन्न जैसे सरसों आदि: सं वित्त ।

तिलें ठाँ सं॰ पु॰ तिल का डाँट (दे॰); दाने निका-लने के बाद तिल का सुखा पेड़।

तिल्लोक सं॰ पुं॰ त्रिलोक; तीनि-, सारा त्रिसुवन, प्र॰ तीनिउ-;तीनिउ-स्मब, परम द्यानंद श्रामा; सं॰ त्रिलोक।

तिल्लोकीनाथ सं॰ पुं॰ भगवान्: सं॰ त्रि-। तिवहार सं॰ पुं॰ त्योहार;-री, भोजन मिठाई या दृष्य जो त्योहार पर दिया जाय; वे॰-उ, तेव-।

तिवारी सं॰ पुं॰ बाह्यणों की एक शाखा; त्रिपाठी; स्त्री॰-वराहनि,-उराहन।

तिसकुट सं० पुं० श्रवसी का कुटा हुचा डंटल; खितहान का चूरा; वि०-कुटहा; तीसी (दे०) + कटब।

तिसरा वि॰ पुं॰ तीसरा, तिहाई; सं॰ अन्य; स्त्री॰ -री, तीसरी; तीसरा भाग; क्रि॰ वि॰ तिसरीवाँ, तीसरी बार ।

तिसाला कि॰ वि॰ तीसरे साल; सं॰ त्रि + क्रा॰

तिसिंहा वि॰ पुं॰ जिसमें तीसी या अलसी हो; तीसीवाजा (खेत), तीसी मिला हुआ (अल)। तिहत्तरि वि॰ सं॰ सत्तर और तीन;-वां। तिहाई सं॰ पुं॰ तीसरा भाग; स्त्री॰ फसल। तीलि सं॰ स्त्री॰ पाख का तीसरा दिन; स्त्रियों का स्वोहार जो भादों की तीज को पड़ता है;-होब, -पटहब,-जाब,-आहब; सं॰ तृतीय।

तीत वि॰ पुं॰ कड्वा; स्त्री॰-ति; सु॰ बैरी,-होब; -मीठ, सभी प्रकार के अनुभव;-मीठ जानब, खूव परिचित होना; कि॰ तिताब, कड्वा लगना; सं॰

तीनि वि॰ सं॰ तीन; तेरह, बाह्यणों के कई भेद; -तेरह होब, अलग हो जाना।

तीय सं० स्त्री • स्त्री • स्त्री; कविता में प्रयुक्त; सं० स्त्री; दे • तिय, प्र०-या।

्वे (त्य, प्रण्या) तीर संक्रिकी० बाबा; सुव-मारव,-झोड़ब, तरकीव बताना; कहा० बागे जन्माही तुक्का; बैठ-रि। तीर संव् पुंच किनारा, नदो का किसारा; रें, लोर पर, किनारे; कि॰ तिराब; तीरें-तीरें, किनारे-किनारे।

तीली सं ॰ स्त्री ॰ लंबी कील जो छतरी आदि में लगी होती है।

तीस वि॰ सं॰ तीस; सं॰ त्रिंशति।

तीसमार वि० पुं० जो बहादुरी का गर्व करे, पर वास्तव में दरपाक हो: खाँ।

तीसर वि॰ पुं॰ तीसरा, अन्य; दे॰ तिसरा।

तीसी सं ० स्त्री ० त्रजसी ।

तीहा सं० पुं० धीरज;-धरब,-देब,-होब; वै० ते-;सं० तीच् ।

तुक सं पुं • तुक्, श्रीचित्य;-रहब,-होब।

तुका संव्रपुंव मौका, अवसर;-लागब, अच्छा अवसर हाथ लगना; देव तीर।

तुचई सं० स्त्री० तुच्चापन, नीचता;-करव; म० दुः∤ तुच्चा वि० पुं० नीच, संकीर्णं-हृदय; स्त्री०-च्ची; म० दुः;सं० तुच्छ ।

तुनि सं•स्त्री • एक पेड़ जिसके फूज से रंग बनता है।

तुपक सं० स्त्री० तोप, छोटी तोप; बै०-कि; तीर-, जड़ाई के सामान।

तुक्तान सं॰ पुं॰ तूफान; धाँधी; आफ़त;-आइब, -होब,-चजब; वि॰-नी, फंफट करनेवाजा। तम दे॰ तुँ।

तुम्मी सं रु स्त्री० भिद्धक का बर्तन; जौकी का बना बर्तन; पुं०-म्मा, तुमड़ा,-ड़ी; कहा० भीखि न देव त-न फोरै;-जगाइब, खराब खून निकालने के जिए

किसी श्रंग में-लगना। तुम्हार दे० तुहार।

तुरंग संव पुँव घोड़ा; कविता में 'तुरग' भी प्रयुक्त; कहाव चित-चित मरे बरदवा बहुटें खायँ तुरंग। तुरत किव विव तुरंत, प्रवन्ते,रंते।

तुरपत्र कि॰ स॰ कन्दी सिलाई करना; जल्दी-जल्दी सीना; भा०-पाई, प्रे०-पाइज,-प्वाइज,-उज

तुरवाइव कि॰ स॰ तुइवाना, तोड़ने में सहायता करना; 'तूरब' का प्रे॰ भा॰-ई, वै॰-उब। तुरसी सं॰ स्त्री॰ खटाई, खटापन।

तुरही सं॰ स्त्री॰ भोंपू की तरह का बाजा जो मुँह से बजाते हैं; बै॰-रू-।

तुराइव कि॰ घ॰ (पशु का) रस्सी तोड़ के भागना -फनाइव, खूँटा छोड़कर अन्यत्र जाने का मण्ल करना; सु॰ (ब्यक्ति का) घबराकर भागना, उक्ताना; तोड़ने में मदद करना, तुड़वाना; में -रवाइव; पुं॰वि॰ तुरान, रस्सी तोड़कर भागा हुमा (पशु), स्त्री॰-नि।

तुरुक सं॰ पुं॰ तुर्क, मुसलमान; वि॰-रिक्स, मुसलिम,-नाऊ, मुसलिम नाई (हिंदू से भिक्र) भा॰-ई;स्त्री०-किनि।

तुर्वातुलाव कि॰ च॰ साफ-साफ न बोबना; सी भाषा न निकबना ।

तुलब क्रि॰ अ॰ समता करना, बराबर होना; सं॰ तुल; प्रे॰ तडलब (दे॰)। तुलवाई सं स्त्री तैयारी;-करब,-होब; फा॰ तूल (चौडा)। तुलसी सं० स्त्री० प्रसिद्ध पौदा जिसकी पूजा होती है;-माता,-जी;-दास, प्रसिद्ध कवि, वै०-महराज; कभी-कभी प्रेमपूर्वक महत्व दिखाने के लिए 'तुलसा' (प्र०) बोलते हैं; तुलसाजी,-माता। तुला सं क्त्री तराज् ; कविता में प्रयुक्त;-दान, दान जिसमें ब्यक्ति को तौला जाता है। सं०। तुव सर्वे तुम्हारा (कविता में); सं । तुसार सं० पुं • पाला, ज़ोर की ठंड;-परब,-गिरब: सं० तुषार। तुहार सर्वे० पुं० तुम्हाराः, स्त्री०-रि, वै० तो-;-मार, -म्हार (सी॰); प्र॰ तोहरै,-रौ। तुहीं सर्वे० तुम्हीं। तुहँ सर्वै० तुम भी। वहें सर्वे० तुमको। ्सर्वै० तुमः सं० त्वः पं० तुसी, बं० तुमि । सं • स्त्री • तूत, शहतूत । तूती सं० स्त्री० एक चिडिया; मु०-बोलब, नाम होना, रोब रहना। तूर-फार सं० पुं० काट-कूट, कमीबेशी (विशेषतः तिथि में);-होब। तूरव क्रि॰ स॰ तोड्ना;-तारव,-फारव। तेइस वि० सं० बीस और तीन;-वाँ,-ईं, २३वाँ, २३वीं; सं० त्रिविशति। तेई सर्वं वही;-ऊ, वह भी; कहा वेऊ तहसे, तेऊ तइसै, दोनों ही एक से (बुरे)। तेकर सर्वं पुं उसका, स्त्री०-रि,-रे, उसके; किवता में "तेहिकर"; प्र०-हकर। तेकाँ सर्व० उसको; प्र०-हिकाँ। तेग सं पुं तलवार, डग्डा;-गा, वडा डंडा । तेज सं॰ पुं॰ प्रकाश, चमक; सं०। तेज वि॰ पुं॰ तीषण, चतुर, होशियार, जल्दी काम करनेवालाः; स्त्री०-जि। तेनु सं ० स्त्री० एक जङ्गली पेड् और उसका फल; वै० बन-। तेरज सं०पुं ० श्रापत्ति, बाधा;-करब, बाधा डालना, आपत्ति करनाः एतराज् । तेरह वि॰ सं॰ दस और तीन;तीन-,भिन्न-भिन्न (बाह्यणों के ३ और १३ मुख्य गोत्रों से) ही, सं० स्त्री॰ मरने के तेरहवें दिन का कृत्य, बाह्मण भोज म्रादि;-करब,-होब । तेल सं०पुं वेल;-पेरब,-पेराइब; क्रिव-वाइब,गाड़ी के पहियों में तेल डालना;-वानि, विवाह के पहले एक फ़्रत्य जिसमें स्त्रियाँ तेज जगाती हैं। सं०तेज। तेलि आ सं ुपुं० एक प्रकार का तेल जो वर्षों में ऐसे तेल का प्रस्वी से निकलता है;-चुअब, निकलना ।

तेलिया कोल्हू सं० पं० तेल पेरने का कोल्हू । तेली सं पुं तेल पेरनेवाला; एक जाति; स्त्री • -िलानि। तेवरी सं क्त्री॰ तेवर; वै॰-उ-;-बदलब, दूसरी श्रोर ताकना,-फेरब । तेस वि॰ पुं॰ तैसा, वैसा; स्त्री॰-सि; क्रि॰ वि॰ त्सस, तैसा तैसा; वै॰ त्यस। तेसें सर्वं • उससे; प्र • - हसे । तेहकर सर्व॰ पुं० उसका; 'तेकर' का प्र० रूप; स्त्री-रि । तेहरा वि॰ पुं॰ तीन पर्त का (कपड़ा श्रादि);स्त्री० -री, क्रि॰ तेहरब, तीन पर्त करना,-इब, तीसरी बार करना, देना आदि; दोहरा-। तेहलाँ कि॰ वि॰ तीसरी बार (पशु का गाभिन होना या ज्याना); वि० तीसरी बार ज्याई हुई। तेहवार दे० तिवहार। तेहसें दे॰ तेसें। त्हा दे० तीहा। ते दे० तय। तैकै कि॰ वि॰ तब फिर; तुरंत ही फिर; वै॰ तइकय, -उ-, तहके, तौ-। तैस सं० प्० कोघ:-ब्राइव:-मँ ब्राइव। तैहा दे० तहिया। तोई सं क्त्री वहँगे, कुर्ते ग्रादि का किनारा; -लागब,-लगाइब;-नेफा (दे० नेफा)। तोख सं० पुं० संतोष;-होब,-करब; सं० तुष्। तोड़ सं १ पुं ० जोर, प्रवाह: फरब, मारब। तोड़ा सं पुं रुपया पैसा रखने की खंबी यैली; यक-, दुइ-रुपया; प्र०-ही। तोतरि वि॰ स्त्री॰ तुतलाहटवाली, तोतली, अस्पष्ट (बात); तुल ०तोत्तरि बाता । तोनारा वि० पुं० जिसकी बड़ी तोंद हो; स्त्री०-री; वै०-निश्चार,-नार। तोनि सं• स्त्री॰ तोंद; उँगली का सिरा (भीतर की श्रोर का); क्रि॰-श्राब, वि॰-हा। तोप सं • स्त्री • तोप; तुपक। तोपना सं • पुं • दकना; वस्तु जिससे कुछ दका जाय; वै० त्वपना। तोपव कि॰ स॰ दकना, मूँदना;-दाकब; मे॰ तोपाइब,-पवाइब। तोफाँ वि॰ उन्दा; यह शब्द दोनों खिगों में एक-सा रहता है। फ्रा॰ तोहफ्रा? तोबड़ा सं० पुं॰ घोड़े के खिलाने के लिए मोमजामा का बर्तन जिसमें चना चादि रखकर उसकी गर्दन में टाँग देते हैं। तोबा सं पुं किसी काम के न करने का प्रया; -करब, ऐसा प्रया करना; तोबः। वीमेड़ा सं० पुं० बड़ा तुम्मा या तुमड़ा; दे० तुम्मा ।

तोर सर्वं॰ पुं॰ तुम्हारा; स्त्री॰-रि;-मोर करव, पर-स्पर स्वार्थ की बातें करना,-होब। तोला सं॰ पुं॰ रुपये भर का तोल; यक-, दुइ-। तोसा सं॰ पुं॰ गृह देवता को चढ़ाने के लिए कई अशों का बना हुआ मोटा मीठा रोट; न्योरा (दे॰)-। तौ अन्य॰ तो; जौ-, यदि;-कै, तो फिर, तब, तस्य-श्चात्। तौर दे॰ तउर। तौवाब कि॰ अ॰ ताव (दे॰) का अनुभव करना; ताव में आना। तौहीनी सं॰ स्त्री॰ अपमान;-करब,-होब।

थ

थइला सं० पुं० थैला; स्त्री०-ली। थइहाइब किं॰ स॰ थाह लेना, पता लगाना; वै॰ थई सं रुत्री० विश्वास, भरोसा;-होब; दे० थया; सं० ग्रास्था। थउना दे०-वना। थक्ब कि॰ अ॰ थक्ना, असमर्थ होनाः प्रे०-काइब, -कवाइब,-उब। थकरी सं० स्त्री • स्त्रियों के बाल साफ करने की कूची; क्रि॰-रिचाइब, थकरी से साफ करना। थकहर वि० पुं० थका हुन्ना; वृद्ध; स्त्री०-रि । थका सं रत्री० थकावट; वै ०-नि ;-मिटब,-मिटाइब, -लागब। थकानि सं• स्त्री० थकावट । थन सं॰ पुं॰ स्तन, गाय, भैंस आदि का थन; म ० - न्ह; काँदब, (ब्याने के पहले) बड़े-बड़े थन निकालना; ब्याने के निकट होना; सं० स्तन्। थनइली सं० स्त्री० स्तन की एक बीमारी जिसमें वे पक जाते हैं; प्र०-न्ह-; 'स्तन' से । थपिकयाइव कि॰ स॰ धपकी लगानाः वै॰ ---थपकी सं० स्त्री० थपकी; पुं०-क्का। थपथपाइंब कि॰ भ्र॰ थपथप करना। थप्पड़ सं॰ पुं॰ तमाचा;-मारब,-लगाइव। थबरा सं॰ पुं॰ तमाचा;-मारब; क्रि॰-रिम्राइब, मारना, चपतं लगाना। थमव कि॰ भ्र॰ रुकना, गर्भवती होना; प्रे॰ -माइब, थामब; वै०-स्हब; सं० स्तंम । थम्हना सं ० पुं० इत्था, जिससे कोई वस्तु थामी या पकड़ी जाय। थम्हाइव कि॰ स॰ रोकना (व्यक्ति को), पकड़ाना, हाथ में देना; प्रे०-वाइब। थया सं स्त्री॰ विश्वासः प्र० धायाः परमान, भरोसा, ठिकाना;-रहब सं श्रास्था। थरथर कि॰ वि॰ बार-बार;-काँपव; कि॰-राब, बुरी तरह कौंपना;-राह्ब, कॅंपवाना, कॅंपाना । थरिया सं स्त्री॰ थाली; वै०-या; यक-, दुइ-, थाजी भर (भात आदि); सं० स्थाजी।

थरहट सं १ पुं० थारुओं की बस्ती; थारुओं का पुराना डीह; वै :-टि । थरोंच कि॰ च्र॰ काँप उठनाः प्रे॰-इब,-रैवाइब, घबरवा देना। थल सं० पुं० सूखी भूमि; जल-;-ठेपा, रहने का स्थान, स्थायित्व;-होब,-रहब,-करब; सं० स्थल। थल्हकव कि॰ ऋ॰ (गाय या भैंस का) ब्याने के निकट होनाः प्रे०-काइब । थवई सं० पुं० राज; ईंटे गारे का मिस्नी; भा• -यपन,-गीरी। थवना सं० पुं० घड़ा रखने के लिए मिही की बनी गोल चीजः सं० स्था। थहवाइब कि॰ स॰ थाह बेने के खिए कहना, मदद करना आदि। थहाइव क्रि॰ स॰ थाह लेना; प्रे॰-वाइव। थाकि संत्र स्त्री० सिवाने का पत्थर, सीमाका थान सं ० पुं० कपड़े का थान, मूजे या गन्ने का का समृह; गहने का पूरा सेट;-थारा, तिलक में दिया हुआ थाल, कपड़े आदि; वै०-न्ह । थान्ह सं पुं रथान; देवता का स्थान; पवान, उचित स्थान;-ने-पवाने, अपने स्थान पर (न्यक्ति या देवता का); सं० स्थान। थान्हा सं० पुं० पुलिस स्टेशन;-पुलुस, पुलिस ही कार्रवाई;-करब,-होब, ऐसी कार्रवाई होना। थान्हेदार सं० पुं० दरोगा; सबद्दंसेक्टर; भाः थाप सं प्ं व स्थापना; क्रिव-ब, (देवता को किसी स्थान या व्यक्ति पर) स्थित कर देना; प्रे॰ धर्माः इब,-वाइब सं श्याप्। थाम संव्यु ० लकड़ी का खंभा जिसपर छुप्पर जाय याँ ढेकुर (दे०) खड़ी हो; -थूनी (दे०)। थामब क्रि॰ स॰ पकड्ना, सहायता करना -ग्ह-, प्रे॰ थमाइब,-ग्हा-,-म्हवाइब,-जब स्तभ्। थाया दे• थया।

थार सं १ पुं० बड़ा थाल; प्र०-रा; स्त्री०-री; वै० थरवा सं ० स्था। थारी सं॰ स्त्री॰ थाली;-परसब,-टारब, खाना देना;-टारि लेब, रखा हुआ खाना उठा लेना। थार सं० पुं० एक पहाड़ी जाति जो जाद टोना करती है; स्त्री०-रुनि, अगड़ालू स्त्री। थाह सं० स्त्री० गहराई की नाप;-लेब, पता लगाना;-पाइब, पता पाना; क्रि॰ थहाइब। थाहि सं० स्त्री० डाल । थिर वि॰ स्थायी;-करब,-होब; वै॰ अह- (दे॰); भा० अहथिरई; तुल० खल की प्रीति जधा-नाहीं; सं० स्थिर । थिरकब कि॰ अ॰ थिरकना; पे॰-काइंब,-कवा-थिराब कि॰ अ॰ (पानी का) स्थायी होकर साफ्र हो जाना; (पशु का) गर्भ धारण के लिए स्थिर होनाः प्रे०-रवाइब,-उबः सं०स्थिर । थुआ दे॰ थुवा, थुड़ी। थुक सं० पुं० थूक; कि०-ब। थुकब कि॰ अ॰ थुकना; स॰ निंदा करना; प्रे॰ -काइब,-कवाइब; भा०-काई,-कासि । थुकरब कि॰ स॰ पीटना, खूब मारना; पे॰-करवा-इबः वै० थुरब । थुकलहा वि॰ पुं ॰ थूका हुआ; स्त्री ॰-ही, वै॰-हका, -की। शुक्का-फजिहति सं० स्त्री० दुर्देशा, बदनामी; -करब,-होब, दे० फजिहति। थुड़ी सं ं स्त्री ॰ निंदा; थुड़ी करब, धिक्कारना; -है, धिक है। थुथुना सं पुं थूथुन; (सूत्रर का) मुँह; कि ॰

-निम्नाह्ब, थृथुन से चबाना या गोडकर ख़राब करनाः वै० थृथुन । श्रुरव कि॰ स॰ मारना; प्रे॰-राइब,-रवाइब; भा॰ -राई; दे०-करब। थ्रवा श्रन्य० निदावाचक शब्द;-थ्रुवा धिक्कारनाः वै०-स्रा। श्रक दे० थुक, थुकब। थून्ही सं० स्त्री० वह लकड़ी जिसे छप्पर ब्रादि के नीचे रोक के लिए रखा जाय: थाम, ऐसी छोटी-ड़ी लकड़ियाँ। सं० प् ० हेर, गड्ड:-लागब,-लगाइब: वै० इ-, थेंथर वि॰पुं॰ परेशान, व्यम्र:-होब, चिंताओं अथवा श्रिविक परिश्रम के कारण थक जाना; स्त्री० रि। थेई-थेई विस्म० वाह! वाह! यह शब्द कह-कहकर ताली बजाते हैं श्रीर छोटे छोटे बच्चों को नचाते हैं; तबले की ध्वनि का अनुकरण सा है। ध्व०। थोंथी सं० स्त्री० मटर त्रादि फलीदार नाजों का सुखी फलीवाला भाग; वै० ठोंठी। थोक सं पुं पूरा हिस्सा, ढेर; गाँव का हिस्सा: -इत, एक थोक का हिस्सेदार;-कै थोक, एक-एक थोक का। थोपव क्रि॰ स॰ लाद देना, उत्तरदायिस्व देना; प्रे॰ -पाइब । थोर वि० पुं० थोड़ा, कम; प्र०-रै,-रौ; कि ०-राब, कम हो जाना,-रवाइब, कम कर देना;-का, छोटा (भाग),-रे थोर, थोड़ा ही थोड़ा, स्त्री०-रि ।

द

दंडा सं० पुं० दंगा।
दंतइल सं० पुं० बड़े दाँतवाला हाथी; वि०-ला
(-स्त्रर)।
दह्ञा विस्म० धरे दैव! दैव रे! बाप रे-, घरे-;
सं० दैव; वै०-या, दै-।
दइउ सं० पुं० भगवान्;-राजा, ईश्वर एवं सरकार;
-राजाबादि, यदि परमेश्वर घौर शासन ने कुछ
रोक न की तो; -क दूसर, परम पराक्रमी; दूसरा
ईश्वर;-लागब, ईश्वर ही विरुद्ध होना; वै०-व
सं० दैव।
दइजा दे० द्यजा।
दइत सं० पुं० दैत्य; ब्यं० लंबा-चौड़ा एवं बहुत
खानेवाला व्यक्ति; प्र०-ईंग्न; सं० दैत्य।
दइनी सं० स्त्री ख्रतरा; दैवी विपत्ति; हह्बी-,

श्वाकस्मिक घटना; होब, -रहब; सं० देवी।
दउना दे० दवना।
दउना दे० दवना।
दउन कि० श्व० दौड़ना; दौड़्ध्य करना; प्रे०
-राइब, -रवाइब; भा०-राई; रवाई, -पाइब, दौड़कर
पकड़ लेना।
दउरा सं० पुं० टोकरा; स्त्री-री; -मउना (दे०),
-री-मौनी।
दउराल सं० पुं० दौड़-ध्य; परब, करब; वै०
-लि।
दकव कि० वि० कब १ न जाने कब।
दकवन वि० पुं० कौन १ न जाने कौन; वै० दके,
स्त्री०-नि।
दकस वि० पुं० कैसा १ न जाने कैसा; वै०-क्यस्स,
स्त्री०-सि, प्र०-कस।

सं स्त्री विदा;-करब,-होब; वै०-राई।

दे० थवना।

दकहाँ कि० वि० कहाँ ? न जाने कहाँ; कहीं, वै० -g,-g | दका सर्वे० क्या ? न जाने क्या; प्र०-व, वै० दव-दिकश्चानुस वि॰ पुं॰ देहाती, पुरानी तरह का; प्रवन्सी । दके वि॰ न जाने (?) कौन;-दके; न जाने कौन-दखल सं ु ं प्रवेश, अधिकार; अमल-, पूरा श्रधिकार;-करब,-होब (२) प्रभाव; बुरा प्रभाव (भोजन, दवा चादि का);-करब, गदबड़ करना। द्खाब दे॰ देखाब; वै॰ श-। द्खार दे॰ देखार। दखिनहा वि॰ पुं॰ दिचिया का; सरयू के दिचिया का रहनेवाला (व्यक्ति, भाय: बाह्मण); स्त्री०-ही; सं० दिच्या। द्खिलकारी सं • पुं • वह खेत जो किसान बहुत दिनों से जोते हों; प्र०-खी-;-र, ऐसा किसान। दखुराही दे॰ डखुराही। द्गाब क्रि॰ अ॰ दगना; प्रे॰ दा-, दगाइब, दग-द्गरा सं॰ पुं॰ मैले पानी या कीचड़वाला गड्डा, तालाब आदि। द्गल-फसल सं० पुं० घोखे का मामला; घोखा; -करब,-होब दगहा वि॰ पुं॰ दागवाला। दंगहिल वि॰ पु॰ जिसमें दाग पड़ा हो; (फल) जो सड़ने लगा हो; स्रो॰-लि; दाग + हिल। द्गा सं • स्त्री • घोखा;-करब,-देब; वि •-बाज । दगाबाज वि॰पुं॰ घोखा देनेवाला; स्त्री॰-जि, भा॰ -जी। दग्ग वि० पुं० प्रकाशमय; दगा-, उज्ज्वल, खूब साफ;-सें, अकस्मात् प्रकाशपूर्वक (दिखना)। दुकुक वि॰ पुं० चिकत;-होब; स्त्री-िक; वै०-क्र । दुङ्का सं • पुं० दंगा, शोर;-करब,-होब; वै०-का। द्तुइनि सं ० स्त्री० द्तीन; करब; कुंड, श्रयोध्या का पुकु प्रसिद्ध स्थान; वै०-अन । दुदई संबो ॰ दादा, हे दादा, अरे बाप। द्दरी सं० पुं० प्रसिद्ध स्थान जहाँ द्दरी चेत्र का मेला लगता है;-क मेला। ददिख्या ससुर सं॰ पुं॰ ससुर का बाप; स्त्री॰ -सासु, सास की सास। द्दुआ संबो० हे दादा, श्ररे दादा। द्दोरा सं०पुं ० खाल के जपर निकला हुआ चकता; दादा का सा बड़ा दाना;-परव,-होब; सं० दह । द्हा सं पुं बड़ा भाई; दादा; वै०-दू । द्धक्व कि॰ अ॰ दहकना; वै॰ दहकब; प्रे॰-काइब, द्धि सं पुं दही; गीतों में ही प्रयुक्त; दे दहिउ; Mark Williams सं० ।

द्धिकंदो सं० पुं० एक त्योहार जिसमें लोगों पर दही छिड़का जाता है; दिध + कंदो (कीचड़): दैं -काँ-,-सी। द्नकब कि॰ अ॰ (गोली, पत्थर आदि का) जल्ती. जल्दी छूटना; भागना; प्रे०-काइब,-उब; 'दन्न' (दे०) से। द्नकाइब कि॰ स॰ मारना; सट से मार देना: वै॰ -उब, भा०-नाका, भट से मार देने की किया। दनगर वि॰ पुं॰ दानेवाला, जिसमें खूब दाना पड़ा हो (फली, बाल आदि); स्त्री०-रि। द्ताई सं० स्त्री० समक्त, होशियारी;-करब। द्नाका दे० दनकाइब। द्नाद्न कि॰ वि॰ निरंतर; बिना रुके। द्नाव क्रि॰ अ॰ दाना खाना, दाना करना: नास्ता दपाई सं क्सी व छिपने या चप रहने की किया: -मारब, चुपके से सुननाः वि०-नः न रहवः कि० द्पाद्प वि० पुं० साफ, चमकदार; प्र०-प्प। द्पाब क्रि॰ अ॰ छिप जाना, चुप खड़ा रहना। दुफा सं० पुं० बार; यक-, एक बार; कानून की एक संख्या; वै०-फाँ (पहले अर्थ में),-फों; कइव दफों, कई बार। द्फादार सं० पुं० जमादार की तरह का एक फौजी या पुलिस का एक छोटा ऋफसर; स्त्री०-रिन, वै० -फे-, भा०-री। द्वंग वि० प्रभावशाली; भा०-ई। द्वक्व क्रि॰ अ॰ दुबक जाना; प्रे॰-काइब,-उव। द्बद्बा सं० पुं० रोब, प्रभाव, -रहब। द्वव कि॰ घ्य॰ दवना, डरना, घ्रदब करना; प्रे॰ -बाइब,-वाइब; प्र० दबाब। द्ववाइव कि० स० द्ववाना; सु॰ चुदाना; वै॰ द्वाइब क्रि॰ स॰ द्वाना, दावना (पैर भ्रादि); द्बा देना; प्रे०-बवाइब, वै०-उब । द्वाव सं० पुं० प्रभाव:-परब। द्बाहुर वि॰ पुं॰ (सवारी) जो आगे द्बी हो; -रहब,-पाइब,-होब; दे०-उञ्ज । द्विला सं पुं ० पकती हुई वस्तु को चलाने के लिए लकड़ी का बना बड़ा चम्मच या करछुल। द्बीज वि॰ पुं॰ भारी, मोटा (कपड़ा ब्रादि); स्त्री द्बोट सं० पुं० दबाव; कि०-ब, दबाना, प्रभाव डालनाः प्र॰ डपोट,-ब । द्बोला सं १ पुं ० बड़ा दबाव, अनुचित दबाव; स श्रत्यधिक प्रभाव में। दृब्ब वि॰ पुं॰ जो (सवारी) एक और दबी -होब,-रहब; दे॰ उन्न (दब्ब का उलटा)। द्ब्बू वि॰ दबनेवालां, डरपोक।

द्म सं पुं शक्ति, जीवन्;-म-, जान में जान; वे -, थका, विह्वल:-ढेंकार, होश। दमक संब्ह्यी विशेष चर्मक; गर्मी;-श्राइब, चमक -; क्रि॰-ब, खूब चमकना;-काइब; वै॰-कि द्मकल सं॰ पुं॰ पानी डालने की पिचकारी; वै॰ द्मगर वि॰ पुं॰ मजबूत, प्रभावशाली; खी॰-रि, भा०-ई। दमडी सं अा बहुत कम मूल्य; कहा ॰-क मुर्गी टका पकराई; 'दाम' से। दसदमाव कि॰ अ० भट से पहुँच जाना । दमा सं० पुं ० यहमा। दमाद सं० पुं ० दामाद; सं ० जामातृ। दया दे॰ दाया;-धरम, पुराय करने की प्रवृत्ति । दरइची सं० स्नो० होटी खिड्की; वै०-रै-। दरउनी सं० स्त्री० दलने की मजदूरी; वै०-रौ-। दर्कब कि॰ अ॰ दरक जाना, कुछ फट जाना; पे॰ -काइब,-उब । दर्किनार वि॰ अलग;-रहब,-क्रब । द्रखत सं० पुं० पेड़; म०-क्खत। दरखनी सं० स्त्री० भूमि में छेद या गड्डा करने का एक श्रोजार; फा॰ दर (जगह) + सं॰ खन (खोदना); प्र०-न्नी। वै०-हि। दरज सं०पुं ० जिखने का काम;-करव,-होब;वै०-र्ज । द्रजा सं पुं कत्ताः उच्च स्थानः-पाइब, पद प्राप्त करना । दरजाइब कि॰स॰ स्पष्ट करना, निश्चित कर देना; वै०-उब। दर्जि सं • स्त्री • दीवार या खकड़ी आदि में फटने का चिद्ध। दरजी सं० पुं ० दर्जी; स्त्री०-जिनि; भा०-जित्राई, दरद सं ० पुं ० दर्द; करब, होब; दुख-,कष्ट; वै०-र्द; गीतों में "दरदिया" भी होता है। द्रदर कि॰ वि॰ द्रवाजे-द्रवाजे, स्थान-स्थान पर; -घुमब,-फिरब। द्रद्राइव कि॰ स॰ जल्दी के चबा ढालना। दरपनी सं० स्त्री० छोटा दर्पण; सं० दर्पण। दर्ब कि॰ स॰ दलना; प्रे॰-राइब,-रवाइब, सु॰ छाती प कोदो-, अपमान करके तंग करना; भा० -उनी,-राई । द्रब सं॰ पुं • द्रव्य, तत्व; महत्व, मूल्य; वि॰-दार, जिसके पास कुछ हो, मालदार, वैं०-बि; सं० द्रव्य । द्रवर वि॰ पुं॰ मोटा पिसा हुआ (आटा आदि); स्त्री०-रि । द्रवा सं पुं • कबूतरों के रहने का घर; छोटा गिचपिच सकान।

दरबार सं पुं ० दरबार, करब, लागब, होब, री, दरबार में बैठनेवाला। द्ररच कि॰ स॰ रगड़ना; प्रे॰-राइब,-रवाइब; मु॰ गाँड़ि-, ब्यर्थ प्रयत्न करना । दरसन सं ्पु ्दर्शन; करव, पाइव; देव; वि० -निहा, दर्शन करनेवाला; सं० दर्शन। दरि सं० स्त्री० जगह, स्थान; क्रि० वि०-सी, स्थान पर, यही दरीं, इसी स्थान पर। द्रिश्रा सं० पुं ० दिलया;-दरव । द्रिऋाव सं० पुं ० नदी; बड़ी नदी; वै०-या-; लबे -, खूब भरा हुआ (पानी से, तालाब आदि); दरिय: (समुद्र) । दरिहर संब्पुं॰ दरिद्रता; वै॰ प्र॰-खि-; वि॰ दरिद्र; -खदेरबः गन्ने से पुराने सूप को पीट-पीटकर 'ईसर श्रावें, दरिहर जाय" कहते हुए स्त्रियों द्वारा कार्तिक की रात को किया हुआ एक वार्षिक उप-चार । भाव-ई,-पन । द्रिनई सं० स्त्री० बृद्धता; दे० दरीना; वै०-पन । द्रिवान सं० पुं ० दरवान, दरवाज़े पर रहनेवाला नौकर; भा०-वनई,-वानी; वै० दरवान। दरी सं० स्त्री० दरी (बिछाने की);-गलैचा अच्छा-अच्छा बिछौना। दरीना वि॰ बृद्ध, अनुभवी;-पुरनिया, बड़ा (घर कुा); भा०-रिनई,-पन। द्रेंती सं श्त्री वोहे का ग्रीजार जिससे दीवार त्रादि में छेद किया जाता है; वै०-सी। द्रेग सं • पुं • द्या, तर्स;-लागब;-करब। द्रेरव कि॰ स॰ रगड़कर चलना; प्रे॰-रवाइब; वै॰ द्रेस सं० पुं ० वर्दी; ग्रं० ड्रेस । द्रैची दे० द्रह्ची। द्रोगा सं० पुं० दारोग़ा, स्त्री०-गाइन, नि । द्रोरच कि॰स॰ रगड़ना, ऊपर से दबा कर फोड़ना, दे० दुरेख। दरौनी दे॰ दरब; वै॰ दरउनी,-राई, दलने की मज़-"दूरी, पद्धति आदि। दरों सं ु ं मोटा पिसा हुआ आटा, दला हुआ (गेहूँ, जौ आदि)। दर्ोइब कि॰ स॰ चिन्नाकर हाँकना। दर्शक वि॰ पुं॰ चालाक, स्त्री॰-कि। दल सं० पुं० पत्ता, तुलसीदल, निमंत्रण (कथा का); -जाब,-पठइबः सं०। दल सं० पुं० गिरोह;-बल, पूरी शक्ति; भीतर का गूदाः वि०-गर, गूदेदार । द्लकब कि॰ अ॰ (भूमि का) भीगकर गल जाना; प्रे०-काइब । दलगर वि॰ पुं॰ गृदेदार (फल भ्रादि); स्त्री॰ -रि। द्लद्ल सं० पुं॰ द्लद्ल । द्तानि सं स्त्री व्यवानः प्र - ज्ञान ।

दलामिल सं स्त्री कोर की भीड़; रेलपेल; प्रायः द्लाल सं॰ पुं॰ द्लाखी का काम करनेवाला; धूत व्यक्तिः वि॰ बेर्रुमानः भाव-ललर्ड्, प्रव-ल्लाल । दलिद्र दे० दरिहर। द्लिहा वि॰ पुं॰ दालवाला, दाल लगा हुआ; स्त्री०-ही। दलील सं पुं व तर्क, कारण;-करब,-देब,-होब। द्ले संबो॰ महावत द्वारा प्रयुक्त शब्द जिससे हाथी पानी में चलने एवं पानी-पीने के लिए आदेश बोता है। दलेल सं पुं द्राह (पाय: पुलिसवालों का); -करब,-बोलब,-होब; वै०-लि । द्वेंगरा सं० पुं० हल्की वर्षा;-परब, ऐसी वर्षो होना । दवँतरी सं० ५ ० एक आयु के व्यक्ति; वै०-रिया। दवेंरी सं स्त्री वेलों को एक साथ बाँधकर कटे हुए नाज के डाँठ पर घुमाने की किया;-हाँकब, -नाधब,-चलबः 'द्वर' (दे०) से । द्वना सं० पुं० एक सुगंध देनेवाला पौदा जिसकी पत्तियाँ देवतास्त्रों को चढ़ती हैं;-मड़वा, दो ऐसे सुगंध देनेवाले पौदे जिनका उल्लेख प्रायः स्त्रियाँ गीतों में करती हैं। द्वर सं० पुं० चारों ओर का नाप: पहुँच; दौर। द्वरब दे० दउरब। द्वरा सं० पुं ॰ दौरा;-करब। द्वाँइव कि॰ स॰ दाँइव (दे॰) का प्रे॰ रूप। दवाइति सं० स्त्री० दावातः वै० दु-। दवाई सं॰ स्त्री॰ दवा, औषधि;-करब,-होब। द्स वि॰ सं॰ दस;-वाँ,-ईं, दसवाँ, दसवाँ भाग। द्सउन्ही सं॰ पुं॰ एक जाति जिसके पुरुष कविता गाकर जीवन यात्रा करते हैं;-बाभन, ऐसे ब्राह्मण । दसखत सं ० स्त्री० इस्ताचर;-करब,-होब; वै०-ति; वि०-ती, जिस पर द्स्तख़त किया हुआ हो; फ्रा॰ दस्त (हाथ) + ख़त (ऋचर)। द्सगद् सं॰ पुं॰ इक्का मुकदमा, ब्रोटा मामला, फा॰ दुस्तगदुः। द्सगात्र सं० पुं • मृत्यु के बाद की एक किया। द्सनामी सं पुं ॰ एक प्रकार के साधू। द्समी सं० रत्री० पत्त का दसवाँ दिन; सं० दशम। द्समूल सं० पुं • प्रसिद्ध यौषधि दशमूल। द्सर्थ सं व्यव राम के पिता महाराज द्शरथ; दस्वरदार वि॰ पुं॰ (कानूनी अधिकार से) अलग; -होब, हट जाना; भा०-री फ्रा॰ दस्त (हाथ)। दसवाँ सं॰ पुं ॰ मृत का दसवें दिन का संस्कार: वि॰ पुं॰ दुसवाँ; स्त्री॰-ईं; सं० दश। दसहरा सं • पुं • गंगा दशहरा जो जेठ में पहता है; क्वार शुक्त का दसवां दिन जिसे "विजय दससी', भी कहते हैं। १९९० के अधिकार अधिक की किया

दसहरी सं० पुं • एक मकार का बढ़िया आम । दसा सं • स्त्री • हालत; ज्योतिष में बहों की दशाः गरह-, ब्रहों की स्थिति (जन्मपत्री में)। दसाइव कि॰ स॰ बिछाना (पलँग); प्रे॰-सवाहबः वै० ड-,-उब। द्स्त सं० पं० टट्टी;-होब,-लागव। दस्ता सं० पुं० २४ ताव (काग्ज़)। दस्तावेज सं० पुं० कचहरी का प्रमाणित कागजः किसी का लिखा हुआ मुक्दमे का काग्ज; फा॰ दस्त (हाथ) + ,वै०-हता-। दस्ती वि॰ पुं॰ हाथ से लाया हुआ (समन, पन्न श्चादि); फा॰ दस्त (हाथ)। दुस्तूर सं॰ पुं॰ कायदा, रिवाज। दस्त्री सं० स्त्री० फ्रीस; (ब्यक्ति-विशेष की) उज-रत:-देब,-लेब । दस्सा सं० पुं० बनियों की एक उपजाति। दहेंजब कि॰ स॰ कुचलना, नष्ट करना; प्रे॰ -जाइबः दे० ग्रहँजब । दहकच्चरि सं० स्त्री० बड़ी भीड़; शोर गुल; मचब, -मचाइब। द्हकच कि॰ अ० खूब जलना या गर्म होना (श्राग का) प्रे०:-काइव,-उब । दहकारच कि॰ स॰ पानी छिड़कना; खूब मिगोना; प्रे०-करवाइब,-उब; दे० दहाइब। दहतावेज दे० दस्तावेज । द्हपट्ट वि॰ पुं॰ हद्दा-कद्दा, बहादुर; स्त्री॰-द्दि। दहपेल वि० पुं० जो कठिन काम कर डाले; परि-श्रमी, धैर्यवान । द्हलब कि॰ अ॰ दहलना, घबरा जाना; प्रे॰-लाइब, दहला सं० पुं० नदी के किनारे का मैदान या जंगल । दहवाइव कि॰ स॰ दहाने में सहायता करना; दे॰ दहाइब, दहकारब । दहसति सं० स्त्री० डर, भय। दहाइब कि॰ स॰ खूब भिगोना; 'दह' (दे॰) से; सं ० हुद्द; वै०-उब । दहाई सं • स्त्री • किनारा; खड़ी फसल का एक दहिन्या सं पूरं व जकड़ी या पौदों में जगनेवाला एक रोग:-लागब । दहिं सं० पुं० दही; दूध-, दूध-दही; सं० दिध दहिजरा वि॰ पुं॰ जिसकी दाड़ी जली हो; बद माश; दहि (दाड़ी) + जरा (जला हुआ): आ०-ड वै॰ दादीजार; द + हिजरा ? (दु हिजरा = मग हिजड़े) यह शब्द गाली के ही लिए स्त्रियों द्वार प्रयुक्त होता है;-क पूत (दादीजार का बेटा) इसी अर्थ में बोला जाता है। द्दिना वि॰ पुं॰ दाहिनाः स्त्री०-नीः वार्षाः, बुस भजा; दाहिन (दे०) बावँ, सं० दिश्वया; वै०दाहिन।

द्हु अन्य कि, शायद; संदेह-सूचक शब्द है; वै० दहेज सं० पुं • लड़की के ब्याह में दिया गया उप-हार:-देब,-लेब: वै० देज़ा, दायज । दाँइव कि॰ स॰ दँवाई करना; वै०-उब, प्रे० दँवा-इब,-उब; काटब-, फ्रसल का प्रबंध करना, गृहस्थी दाँत सं॰ पु॰दाँत: कि॰-ब, पशु का दाँत हो जाना, पूरी आयु प्राप्त करना; ती, मशीन या श्रीजार के दाई सं क्त्री बूदी स्त्री; बाबा की पत्नी; दादी; किसी भी बुढ़िया को संबोधित करने का शब्दः बाबा-,कोई भी। दाई-जोटिया सं० पु॰ साथी, सक-वयरक; दे०जोटी। दाउँ दे० दॉव। दारुति सं॰ स्त्री॰ दावतः-देब,-खाबः, वै॰-वति । दांखिल वि॰ प्रविष्ट, जमा;-करब,-होब; सं॰-ला, प्रवेश:-खारिज, पटवारी के कागज़ों में एक व्यक्ति के स्थान में दूसरे नाम का प्रवेश। द्याग सं० पुं० घडवा, चिह्न;-परव,-डारव; क्रि०-व, जलाकर चिह्न करना; जला देना (किसी श्रंग को); मु॰ ताना मारना, न्यंग कसना; बंदूक, पिस्तौल श्रादि चलानाः गोली-, बंदूक-,प्रे व्दगाइव । द्यागी वि॰ जिस पर दाग पड़ा हो; दूषित; जो जेल काट श्राया हो। दाता सं० पुं ० दान देनेवाला; "दास मलुका कहि गये सब के-राम"। दादरा सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध राग और गीत;-गाइव। दादा सं पु ० पितामहः पिता के बड़े भाई या श्रन्य बड़े व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द; दे॰ ददई, ददुआ; स्त्री॰ दी। दादु सं० स्त्री० दाद; सं० ददु । दान सं॰ पुं॰ दान;-देब,-लेब; वि॰-नी,-निया। दानव सं० पुं० राज्ञस; बै०-नौ; सं० । दाना सं पुं ० नाज का बीज; हार में का एक (मोती सोने का दुकड़ा श्रादि); यक-,दुइ-,चार -क इबेलि (दे०);-दाना क तरसब, दाने-दाने के लिए तरसना। द्।नी सं वि उदार; देनेवाला; वै ०-निया,-आं, दानशील। दान सं० पुं० दबाव, प्रभाव,-दहस्रति, हर या द्विव क्रि॰ स॰ द्वाना, तंग करना, मजबूर करना; प्रे॰ द्ववाह्ब,-उब दाबस सं० पुं० दबाव, ज़ोर; हर-,भय। दाम सं० पुं ० मूल्य: करब, मोल करना, भाव ठीक करना;-पूछ्रब,-लगाइब,-होब ।

दाया सं पुं द्या:-लागब,-करब,-होब्: राम

खबरिया लेवे करिहें, दाया लागी देवें करिहें।

दार वि॰ पुं ॰ उपजाऊ, मालदार, स्त्री॰-रि

दारू सं॰ पुं॰ शराब, दवा-, उपचार,-पियब। दालि सं • स्त्री॰ दाल, भात, दाल-भात, भोजन; कहा० सहर क राम-राम गॅंवई क दालिभात; दे० पहिती। दालहव कि० स० व्यंग कह-कह कर दुःख देना। दार्वे सं॰ पुं॰ दार्वे, चाल, बदला:-लेब,-करब. दावति दे० दाउति । दावा सं पुं ॰ अधिकार, मुकद्मा, शिकायत:-होब -करब, वि॰-गीर, दावा करनेवाला,-दार। दास सं प्ं नौकर; स्त्री -सी; साधुत्रों एवं परिडतों द्वारा शयुक्तः चरनदासी, जूती (ब्यं॰); दासा सं॰ पुं॰ मकान की खँभियों (दे॰ खिन्ह्या) के उपर रखी हुई लंबी लकड़ी। दाह सं प् • जलन; मुदा जलाने की किया;-देब. शव को जलाना; सं०। दाहा सं पुं वाजिया;-रोइब, मुहर्म के शोक-पूर्ण गीत-गाना; मु॰ लाँड पकरि के दाहा रोइब, कुछ न कर सकना, हाथ पर हाथ धरे बैठना; मै०। दिश्रना सं॰ पुं॰ दीया, दीपकः बेसब, बारब; यह रूप सु॰, प॰, रा॰ व॰ जिलों में ही बोला जाता है; वै० दिआ, दीआ एवं दिया; मै॰ दिया। दिउँका सं॰ पुं॰ दीमक; लागब; वै॰ देविक; कि॰ -काब, दीमकों द्वारा आकांत होना; वि०-कहा। दिउठी सं स्त्री लकड़ी या मिट्टी का बना छोटा स्तंभ जिस पर दीया रखा जाता है। वै० डि-: मै॰ दिवठ; सं॰ दीप । दिउली सं॰ स्त्री॰ छोटा मिट्टी का कटोरीनुमा वर्तन जिसमें दीया जलाया जाय; प्ं०-ला। दिक वि० पुं० बीमार, परेशान; करब, होब; तपे-, यचमा । दिकति सं १ स्त्री १ परेशानी, कच्ट; चठाइब, होब। दिखड्या सं पुं ० दिखावा; मुँह-, नई दुलहिन को देखने का रस्म, उसमें उसे दिया गया उपहार -देव,-पाइव; चै० दे-; मै० देखना। दिखब कि॰ भ्र॰ दिखना; प्रे॰-खाइब,-खवाइब। दिगर वि॰ ए ॰ दूसरा; स्त्री॰-रि; वै॰ प॰ दी-;नौ -, परिवर्तन, भाकस्मिक घटना; फा॰ नौ (नया) +दीगर (दूसरा)। दिमाग सं० पुं ० मस्तिष्क, गर्वः-देखाइव, गर्व-पूर्ण बातें करना;-होब,-करब; भारब, गर्वचूर्य करना वि०-गी,-दार। द्यिना देश दिश्वना। दिया सं पुं ० दीपक; वै ०- आ; स्त्री ० दिउली; सं ० वि॰ दीर्घ (मात्रा); बच्चों को रटाया जाता था-'रेसौं (हस्व) कि, दिरघों की...।'' दिता सं पुं व हदय; वि ०, - जी, हदय का; हाविक;

-जानी, प्रेमिका;-वर, प्रेमी;-दार, स्नेही;-जमई, पूरा भरोसा । दिलावर वि॰ पुं॰ बहादुर; स्त्री॰-रि; भा०-री। दिलासा सं ० पुं ० भरोसा, ढाइस;-देब; फा ० दिख +सं०ग्राशा। दितेर वि० पुं ० निर्भय; खी०-रि; भा०-री,-रई। दिवला सं पुं ॰ बड़ा दिया; स्त्री ॰ न्ली, -उली; दे० दिश्रना। दिवाइब कि॰ स॰ दिलाना; वै॰ दे-,-उब। दिवान सं पुं थान्हे का बड़ा मुहरिंर; वै॰ दे-, -जी; मंत्री, प्रधान सचिव; कहा । लिका ठाकुर बुढ़ दिवान। दिवानी सं० स्त्री० दीवानी (कचहरी);-करब; दीवानी का मुकदमा लड़ना। दिवार दे० देवालि । दिसकूट सं० पुं ० पहेली;-कहब । दिसा सं ० स्त्री० पाखाना;-होब; टही जाना;-फरा-कति, शौचादिक:-फिरब,-करब:-लागब। दिसा सं० स्त्री० दिशा;-भरम, स्थिति जिसमें मनुष्य को दिशा का ज्ञान न रह जाय;-सूज, दिन जब किसी विशेष विशा में यात्रा वर्जित हो। दिसांडर दे॰ देसांडर। दिसटांत सं॰ पुं॰ द्रष्टांत; देव,-पाइव । दिहात सं॰ पुं॰ गाँव;-ती, शामवासी, गाँव का; बै॰-ति; देह (गाँव)। दीठि सं • स्त्री • इष्टि; वै • डी-; दिठिश्रांतर, इष्टि का हटाना, आँख का ग्रोमल; सं०। दीदा सं॰ पुं॰ श्रांख, हिम्मत;-क चप्पर, बेशर्म एवं हिम्मतीः दीद + सं० चपल (चंचल)। दीदी सं • स्त्री • बहिन, बड़ी बहिन; बहिन या जिठानी को संबोधित करने का शब्द । द्वीन सं प्ं धर्म; बे-, बेधर्म, धर्मन्युत;-यकीन. ईमानदारी । दीप सं० प्ं० द्वीप; सं०। दीया दे० दिस्रना । दुँदु आब कि॰ अ॰ मस्ती की बातें करना; 'दूँदूँ' दु संबो॰ भत, हट जा;-मरदवा, भत तेरे की,-राजू ; प्र० दू, दुस्र। दुआर सं पुं दार, घर के सामने का भाग; स्त्री०-रि,-री; म०-रा;-करब, मातमपुर्सी करना, न्ताकव,-फॉकव; कि॰वि०-रें; अं॰ डोर, बै०-वार । दुआसि दे०-वासि। दुइ वि॰सं॰ दो;-चंद, दुगना;-इँ,-ठँ,-ठी, क्वेबल दो; प्र०-झी, दूझी, दूझउ (जा०) दूनी,-नी,-झे, दुई; -तरफा, दोनों झोरवाला,-ली (कारवाई आदि)। दुकड़ा सं पं े पैसे का एक भाग; स्त्री - बी; वै० -री । दुकान सं स्त्रीय दूकान; कंदार, दूकानदार; वै० -ATEC TO THE PERSON AS

द्रकाव वि॰ न जाने क्या; कुछ; वै॰ दुका; दौ + का ? दे० दहु। दुकेस वि॰ प् ० न जाने कैसा; स्त्री०-सि; वै० हैसे कि॰ वि॰ न जाने कैसे: वै॰-सै। हैहा कि॰ वि॰ न जाने किस दिन; वै॰-कहिया (दे० कहिआ)। दुका सं प्ं वो चिह्नवाला ताश; वै०-क्की; यक्का -िक्र० वि०एक या दो के साथ। द्रख सं० पुं० दुःख; क्रि०-ब,-खाब, दुखना, द्र्दं करना:-दर्दे, कष्ट; वि०-हिल,-लहल, घाववाला (श्रंग)। दुखइब क्रि॰ स॰ दुखा देना, छूकर दर्द पैदा का देनाः प्रे०-वाह्बः वै०-खा-। दुखड़ा सं०पं०दुःख का हाल:-गाइब,-कहब,-रोइब. -सुनब,-सुनाइबः वै०-रा। दुखतरी वि० लड़की का (ऋधिकार); (जायदाद पर) कन्या का (कानूनी इक्र); फ्रा॰ दुख़्तर (कन्या)। दुखब कि॰ अ॰ दर्दं करना, प्रे॰-खाइब,-खइब: प्र॰ -क्खब, वै०-खाब। दुखलहल वि॰ (अङ्ग) जिसमें वाव या फोड़ा श्रादि हो; जो शीघ्र दुख सके; वै०-हिल । दुखाइब कि॰ स॰ दुखाना, दर्द पहुँचाना; द्धवारी वि॰दुची; प्राय: कविता में प्रयुक्त; तुल्ल •जासु राज त्रिय प्रजा दुखारी। दुखित्रासं० दुखी व्यक्ति; वै०-या। दुंखी वि॰ दुखपूर्णं, दुख से बस्त । दुगुना वि॰ प् ॰ दोगुना; स्त्री॰-नी। दुग्गी सं० स्त्री० ताश जिसमें दो का चिह्न बना द्धत विस्म० डॉंटने का शब्द; प्र०-तोरे के !,-त्त, धत (दे॰); सं॰ दुतकार, दुत कहने का अवसर भादि; दुतकारच क्रि॰ स॰ दुतकारना, 'दुत-दुत' कहना; फटकारना, भगा देना। दुतरफा वि॰ जिसमें दोनों की बात रहे; दोनों को खुश या नाखुश करनेवाली (बात, कार्रवाई आदि) वि॰पं॰ जिसमें दो तल्लो हों। सं • स्त्री • दूत का कार्य; चुँगली;-करब, इधर का उधर खगाना। दुतिश्रा सं • स्त्री • द्वितीय; द्वितीया का चंद्रमा,

वै०-या ।

दुदहाँड़ि सं० स्त्री० हंडी जिसमें तुध गर्म होता

है और वो कई एवाओं में काम बाबी है।

्र्भ + होंडी (सं॰ दुःध + भांड); वै॰-ध-। दुद्धी सं॰ स्त्री॰ सरिया; एक ब्र्टी जिसमें दू

दुद्धू दे० दूधू। दुधारि वि॰ स्त्री॰ खुब दुध देनेवाली। दुनवढ़ वि॰ पुं॰ दुगुना; क्रि॰-ब, दूना हो जाना; दुनाली सं० स्त्री० दो नालवाली बंदूक। दुनिश्रा सं स्त्री संसार; भर, बहुत सा; वै० दुनी सं ० स्त्री० कविता में प्रयुक्त 'दुनिया' का रूप। दुनौ दे० दुइ। दुपट्टा दे० हुपट्टा । दुपदुपाव कि॰ घ॰ दुप दुप करना, काँपते रहना। दुपल्ला वि॰ प् ॰ जिसमें दो पल्ले हों; स्त्री॰ ली, -िखया (टोपी)। दुपहर सं० पुं० दोपहर; स्त्री०-री,-रिग्रा; इस नाम का एक फूल भी होता है जो दोपहर को फूलता है; दुइ + पहर, सं० प्रहर। दुपहरिया सं० स्त्री० दोपहर का भोजन: ऐसे भोजन का कच्चा सामानः दाना-, खानाः-देव। दुपहरी सं॰ स्त्री॰ दोपहर का समय: गर्मी का वक्त: खड़ी-, दिन का वह समय जब बहुत गर्मी पड़ती दुपाब दे॰ दपाई, दपाब। द्वक्व दे० दबक्ब। दुवकड़ सं०पुं दुवे (दे०) का घृ० रूप; कहा० दुवे दुवकड़ तीवे नवाव, तिवारी हरजोतना चौबे दुवचउर वि॰ पुं॰ जहां दूव की हरियाली और सूमि चौरस हो, सुन्दर (स्थान); क्रि॰ वि॰-रें, ऐसे स्थान पर । द्भवरई सं० स्त्री० गरीबी, धनहीनता; वै०-पन; सं० दुर्बेल । दुवराव कि॰ अ॰ दुबला हो जाना; प्रे॰-रवाइब; सं० दुर्बल । दुबाइनि सं० स्त्री० दुबे की स्त्री। दुवाढ़ा वि॰ पु॰ दुगना, श्रधिक;-देव,-लागव । दुबारा कि॰ वि॰ दूसरी बार; फिर। दुब्बक सं० प्ं० अङ्चन;-लगाइब। दुमड़ब कि॰ सं॰ दुमड़ देना; दो तह कर देना; पे॰ दुमना वि॰ पुं॰ जो (पशु) खड़े-खड़े हिलता हो; स्त्री ॰ नी; ऐसे पशु कुलचणी माने जाते हैं। दुम्मा सं० पुं० मोटी दुमवाली भेड़; भेड़ा, ऐसी भेड़ । दुरदुराइव कि॰ स॰ कुत्ते को दुतकारना, इटाना या मारना; 'दुर दुर' कहना। दुरपती सं॰ स्त्री॰द्रीपदी जी,-जी,-महरानी; सं॰। दुरवल वि॰ पु ॰ कमजोर; स्त्री॰-लि; सं॰। हुर्मुस सं० पुं० सड्क पीटने का श्रीजार । दुरिश्राहब कि॰ स॰ श्रपमानपूर्वक सगा देना; प्रे॰-वाह्ब।

१ १२९ दुरें संबो॰ बच्चों के चुप करने या सुलाने का शब्द जो बार बार राग से दुहराया जाता है;-दुरें; माता बच्चे को कल्पना कराती है कि कोई कुत्ता. बिल्ली त्रादि उसके पास से 'दुरदुर' कहके भगाया जा रहा है। दुलकव कि॰ अ॰ दुमुक-दुमुक कर चलना; वि॰ -कन, जो दुलकता हुआ चले। दुलकी सं० स्त्री॰ घोड़े की एक प्रसिद्ध चाल; -चलब,-चलाइब; (प्रसिद्ध तु० दुलदुल घोड़ा)। दुलत्ती सं• स्त्री० (पशुत्रों स्रौर विशेषकर घोड़े या गदहे के) पीछे के दो लात; पैर की मार; -मारब,-फेंकब,-लगाइब। दुलराब कि॰ ग्र॰ (बच्चों या स्त्रियों का) दुलार से बिगड़कर ऐंठी ऐंठी बातें करना; प्रे०-रवा-दुलरुत्रा सं० पुं॰ दुलारा, प्रेमपात्र; स्त्री॰-ई; जा० (पदु० १४, १) बै०-ले-। दुलहा सं पुं वर, पति; स्त्री -हिन,-नि; कविता में-ही; स्त्रियों की संबोधित करने के लिए भी 'दुलहिन' कहते हैं। दुलाई सं० स्त्री० हल्की रज़ाई। दुलार सं० पुं० प्रेम का न्यवहार जो बड़े छोटों से करें; वि०-रॉ,-री, जो दुलार से पाला गया हो; क्रि॰-व, प्रेम भरे शब्दों से बार-बार पुकारना, उद्यालना आदि (जैसा बच्चों के साथ प्रायः होता है)। दुवा सं० स्त्री० बाशीर्वाद;-देब;-भभृति, बाशीर्वाद एवं प्रसाद;-लागब; वै०-ग्रा । दुवाइति सं० स्त्री० दावाद; दे० दवा-। द्वारा सं॰ पुं॰ दरवाजा;-करब, मृत्यु के बाद उसके घर मातम के लिए जाना; स्त्री०-रि,-री; वै०-ग्रा-; सं० द्वार; कि॰ वि०-रं, दुरवाजे पर, दुवासि सं० स्त्री॰ द्वादशी; वै०-दसी,-श्रा-; सं० | दुवौ दे॰ दुइ;-जने, दोनों जने,-जनी, दोनों स्त्रियाँ । दुसमन सं० पुं० वैशी; भा०-नाय,-नई,-नी; दुश्मन । दुसरा वि॰ पुं॰ दूसरा; स्त्री॰-री; सं॰ दूसरा वर्ष; प्र॰-रे,-रो; दे॰ दूसर। दुसराइब कि॰ सं॰ दुहराना, फिर से या और परोसना, देना आदि। दुसवार वि॰ पुं॰ कठिन;-करब,-होब; वै॰-सु-, दुश्वार । दुसाला सं० पुं॰ दुशाला । दुस्ट विव पुं दुष्ट, स्त्री०-ष्टि, भाश-ई, हटई; वै०-हुट; सं०।

दुस्टई सं० स्त्री० दुष्टता;-करब; वै० -इ-।

दुहब कि॰ स॰ दुहना; वसूल करना, खूब ले देना सं० पुं० बाकी जो किसी को देना हो वार्षिक चंदा, पोत, किराया आदि:-लेना। लेनाः प्रे०-हाइब,-उबः सं० दुह् । देनी सं•स्त्री० जो कुछ दूसरे से या भगवान से दुहरब दे॰ दोहरब। प्राप्त हो, आशीर्वाद अथवा कृपास्वरूप प्राप्त वस्त । दुहराइब दे॰ दो-। देव कि॰ स॰ देना;-लेब, देनालेना; प्रे॰ देवाइब: दुहाई दे॰ दोहाई। भा० देन,-ना,-नी। द्रश्रं दे॰ दुइ। द्जि सं रत्री० दितीया; जम-, भाई दूज, यम देवी सं० स्त्री० देवी;-देवता;-जी, कोई भी सभ्य स्त्री: कभी-कभी व्यंग रूप में साधारण स्त्रियों के द्वितीयाः वै० दुइज । दूत सं० पुं० संदेश ले जानेवाला; शीघ्र जानेवाला; लिए भी प्रयुक्त; पुत्र की समानता करते हए ख़त्री के लिए भी यह शब्द आता है। भा० दुताई (दे०); स्त्री०-ती। देर दे० बेर। द्ध सं र्प् दूध;-गारब, दूध निकालना;-पूत, सब कुछ (आशीर्वाद स्वरूप); सं ० दुग्ध; कहा ० दूधे देवॅंकि सं० स्त्री० दीमक;-लागब; वै०-उँका; वि० -हा,-कही, दीमकवाला, दीमक लगा हुआ। (तूधन) नहाव (प्तन) पूतें फरी, खूब सुखी रही । देवकी सं • व्य • कृष्ण की माता;-नंदन, कृष्ण। दून वि॰ पुं॰ दूना, दूनै-, बराबर दूना (बढ़ना)। दूनी वि॰ दोनों ही; दे॰ दुइ। देवखरी सं० स्त्री० देवताओं का समृह; देव-, दूबर वि॰ पुं • दुबला, कम पैसेवाला; स्त्री • रि, देवता भवानी श्रादिः वै० द्य-। देवदार सं० पुं० प्रसिद्ध पेड़ और डसकी लकड़ी: कि॰ दुबराब, भा॰ दुबरई, सं॰ दुर्बल । दूबा सं े पुं वड़ी बड़ी दूब; सं े दूर्वा। द बि सं रत्री दब। देवपख सं० पुं० पितृपत्त के साथवाला पत्त जो देवताओं की पूजार्थ विशिष्ट है। दूबे सं० पुं० बाह्यणों की एक उपजाति; दुबे; खी० देवर सं० पुं० पति का छोटा भाई; स्त्री०-रानि; दुबाइन,-नि; वै० दुबे; सं० द्वि + वेद । गीतों में "देवरा"; सं०। दूभर वि॰ पुं॰ दुष्प्राप्य, कठिनता से प्राप्त होने वाला; होब; सं० दुर्लंभ का विकृत रूप। देवल सं० पुं० मंदिर। देवाई सं० स्त्री० देने का ढङ्ग, क्रिया आदि। दूमव कि॰ अ॰ खड़े-खड़े हिलना (पशुत्रों का)। दृरि वि० दूर; प्र०-हि,-रै सं० दूर। देवान दे० दिवान। दूलम वि॰ दुर्लभ;-दास, प्रसिद्ध संत;-होब,-रहब, देवाना वि० पुं० पागलः; स्त्री०-नीः; दीवानः । सं० दुर्लभ । देवारी सं० स्त्री० दिवाली: दिया-, दीपावली । देवाला सं० पुं० दीवाला;-निकारब, काढ़ब। दूलह सं० पुं• दुलहा, दूल्हा; तुल० जस-तस बनी बराता; कविता में ही प्रयुक्त; स्त्री॰ दुलही; दे॰ देवालि सं० स्त्री० दीवार; वै० दिवालि;-गीर, जालटेन जो दीवार के सहारे रखी जाती है। ्लहा। **ौ** दे० दुइ। देवैया सं पुं ० देनेवाला; कहा० अजगर कहूँ दूसब दे० धूसब। भख राम देवैया। दूसर वि॰ पुं॰ दूसरा; पराया; स्त्री०-रि ;प॰ दुसरे, देस सं पुं ० देश; साउर, दूर का स्थान जहाँ से दैवक-, बड़ा शक्तिशाली; दे० दइउ । माल आवे या जहाँ जाय;-सी, वि॰ अपने देश देह सं० स्त्री० शरीर;-दसा, शकत्त-सूरत; वि० या देहात का;-देसांतर,-परदेस, चारों ओर, सारे -गर, ऋच्छे शरीरवाला । संसार में; सं॰। देजेंका सं० पुं० दीमक;-लागब; वै० देवेंकि, क्रि० देसनी सं० स्त्री० देश का अज्ञात भाग; क, और, -काब, दीमकों से प्रभावित होना । बहुत दूर; सं ० देश + नी (दूरी एवं जधुलकोतक देखब कि॰ स॰ देखना; प्रे॰-खाइब,-खवाइब, प्रत्यय) -उब;-सुनब, जाँच करना, समाचार लेना । देसवरित्रा सं० पुं० सफ्रेंद कुम्हड़ा जिसका देखवार सं० पुं० देखनेवाला, वर देखनेवाला; मुख्या आदि बनता है, बै०- कोंहड़ा । देसाउर सं० पुं० न्यापार का स्थान; बाहरी मंडी; देखा-देखीं कि॰ वि॰ दूसरे को देखकर। वि०-री, बाहर का (माल); दे॰ देस। देखार वि॰ पुं॰ स्पष्ट; दिखाई पड्नेवाला;-प्रगट; देसाचार सं० पुं० देश का रिवाज; सं० देश 📥 -होब, (छिपी बात का) मगट हो जाना, ब्यवहार से स्पष्ट हो जाना; वै० छ-। देसी वि० अपने देश का; बाहर का नहीं, कहा देखेया सं० पुं ० देखनेवाला; रचा करनेवाला; वै० देसी कौवा मराठी भाखा। -खवेया; ध-। देहाति दे॰ दिहात। देन सं पुं े जो कुछ दिया जाय;-दार, देनेवाला; दैजा सं॰ पुं॰ दहेज; वै॰ दयजा, दायज; वै०-नी,-नि। -माँगब,-पाइब ।

रुग ५० दह्या। देव दे० दहउ। दींदब कि॰ स॰ इनकार करना (बात को), विरोध करना; सं० द्वन्द्व । दीख सं० पुं० दोष, पाप;-देव,-लागव,-लगाइव; -होब; वि०-खी, दुर्गुंगी; ऐबी (ब्यक्ति);-पाप, सं० । दोगा सं० पुं ० रजाई का छपा हुआ कपड़ा। दोङ सं० पुं० न्याह के बाद की दूसरी विदाई जो गौने (दे॰ गवन) के कुछ दिन पीछे होती है:-देव. -लाइबः वै० दोंग। दोचा सं॰ पुं ० हिसाब में कभी, नुकसान;-परब; कहा । गदहा कि गाँड़ी स नव मन दोचा ? दोना सं पुं पत्तों का बना पात्र; स्त्री ०-निश्चा; -काइब, मृत्यु के दूसरे दिन दोने में रखकर भात, उड़द की दाल आदि दाहकर्ता द्वारा रास्ते पर रखवाना, लघु०-नका। द्रोपच सं॰ पुं॰ अड़चन, दुविधा,-परब,-डारब। दोब सं पुं रोक, नियंत्रण; क्रि॰-व, रोकना, मना करना, हाँकना, प्रे०-बाइब,-बवाइब । दोमट वि० स्त्री० अस्त्री (भूमि), उपजाक; हु-; दो (दोहरी, मोटी) + मट (मिट्टी)। दीय सं पु ॰ मारने की श्रावाज; से, ज़ोर से; भो ॰

दोसन वि॰ द्वेष करनेवाला, विरोधी, सं० द्वेष । दोहरस वि॰ स्त्री॰ उपजाऊ (मिही या भूमि), वै॰ -सि । दोहराइव कि॰ स॰ दुहराना, प्रे॰-रवाइव। -देब, अनुमोदन करना:-वोलब, ऐसी बात बोलना, फबती कसना; भो०, मै०। दोहा सं • पं • दो पंक्तिवाला प्रसिद्ध छुंद; चउपाई, दो इंद जिनमें रामायण लिखी गई है। दोहाई सं • स्त्री • सहायता की आशा में की गई पुकार:-देव: संबो॰-सरकार कै !, सरकार (श्राप) बचार्वे!, राम-,रामजी की शपथ! भो० मै०; दोहान सं० पुं० जवान वैल; भो०; मै :-हरा। दौडरा दे॰ दुवँगरा। दौना सं पुं ० एक छोटा पौदा जिसकी पत्तियाँ सुगंधित होती और देवी को चढ़ाई जाती हैं; -मब्बा जिसका गीतों में उल्लेख हैं। दे० दवना; मै॰. भो०। दौराई दे॰ दुउराई। दौरी दे० दउरी। दौलिति सं० स्त्री० सम्पत्तिः; वै० दउ- ।

र्घंधा सं० पु. ० खूब जलता हुआ अलाव;-बारब, र्घंघा जलाना; साधारण या नित्य प्रति का काम; काम-, व्यापार। भँवर वि॰ पुं॰ सफ़ोद (पशु); स्त्री॰-रि,-री; वै॰ -रा; सं॰ धवल । घुँसनि सं ॰ स्त्री ॰ घँसने की स्थिति; वै ॰ सानि । घँसब कि॰ अ॰ धँसना, पतन होना, समक में श्रानाः प्रे०-साइब,-उब। घउँकनी सं ॰ स्त्री ॰ धौंकनी। धउँकब कि • स॰ धौंकना; (धातु) गर्म करना; प्रे॰ -काइब,-कवाइब; भा०-काई,-कवाई। घउँधित्राब कि॰ अ॰ जल्दबाज़ी करना; व्यर्थ की शीव्रता करना। धकधकाब कि० अ० धकधक करना। धकाधक कि॰वि॰ ख्ब तेजी से; निरंतर; प्र०-क । धकापेल कि॰ वि॰ बहुतायत से; धक्का + पेल (दे॰ पेलब); वै०-पहँच। धक्का सं पुं धकाः कि ०-कि आइव, धका देना। धगरिन सं इत्री॰ (गीतों में) घोबिन; इसका पुं॰ शब्द नहीं बोला जाता। धचका देव हचका।

घड़ंग दे० नंग-घड़ंग। धड्कब कि॰ अ॰ धड़कना; प्रे॰-काइब। घड़का सं० पुं ० धड़कने की किया; डर, संदेह; प्र० -ड़ाका,-का। धड़क्का सं॰ पुं॰ ज़ोर का शब्द; धूम-, चहल-पहल, भीड़-भाड़। धतुरा सं० पुं व प्रभावशाली व्यक्ति। धधकब क्रि॰ श्र॰ धधकना, ख़्ब जलना; प्रे॰ धयाव कि॰स॰प्रव्वतित होनाः तीव्रहच्छा करना । धन संप्रुं॰ द्रव्य: छुय, धन की बरबादी;-करब, -होब; वि०-इत, धनाड्य। धनइत् वि०पुं० धनवालाः स्त्री०-तिनः गीत-"बहिनि धनइतिनि भइया निर्धन"; वै०-नैत । धनकोदवा सं० प्० धान एवं कोदो (दे०) मिला हुआ अञ्च; स्त्री०-दई (दे० कोदई); भो०। धनखर सं० पुं० धान का खेत। धनगर वि॰ पुँ॰ धान उत्पन्न करनेवाला (स्रेत); स्त्री०-रि; मो०; मै०-हर। धनछय सं० पुं० दे० धन; सं० धनस्य; वै० धन्छ्य ।

धनित्रा सं० स्त्री० धनिया;-मेथी, दो प्रसिद्ध साग । धनिया सं ० स्त्री० युवा स्त्री, दुलहिन; मालवी में 'धनी' पति या सालिक के लिए आता है। धनी वि॰ धनाढ्य; धनवाला या धनवाली; सं॰। धनुख सं॰ पुं॰ धनुष; सं॰ । धनुहा सं०पं० बड़ा धनुष;स्त्री०-ही; तुल ०बहु धनुही तोरेउँ लिशकाई । धनेचि सं० स्त्री० एक बड़ी चिड़िया जिसका मांस खाया जाता है; वै०-स,-सि। धनैत दे० धनइत। धन्ना सं० पुं० धरना;-देब; वै० धर्ना; कि०-ब। धन्नासेठ वि॰ बहुत धनाड्य। धन्नि सं स्त्री धरनि; मोटी लकड़ी जो कुँए पर या दीवार पर रखी जाती है; सं० घृ। धन्नि वि० धन्य, प्रशंसनीय;-होब,-भागि, धन्यभाग्य; -धन्नि, धन्य धन्य । धपक्का सं० पुं ० ज़ोर की थपकी;-मारब;-लगाइब। धपाधप वि॰ बहुत साफ, उज्ज्वल; प्र॰-पा धपाप सं पुं ें इसिन्द स्थान जो सुलतान पुर मांत में है और जहाँ स्नानार्थ मेला लगता है। धपैया सं० पुं० धाप; कोस का आधा; एक मील की दूरी। धबइल दे० ढबइल । धब्बा सं० पुं० दाग;-परब,-हारब। धमक सं० स्त्री० धमकने की आवाजः क्रि०-ब, मारना; धमक की आवाज देना। धमकाइब कि॰ स॰ धमकाना; भा०-की। धमकी सं • स्नी • धमकी;-देब; क्रि • - कि आइब । धमक्का सं॰ पुं॰ धक्का; स्त्री॰ मोटी स्त्री। धमधमाब कि॰ अ॰ धमधम शब्द होनाः प्रे॰ धमसा सं • स्त्री ॰ छोटी चेचक;-निकरब,-होब। धमाक सं॰ पुं॰ 'धम' का शब्द; प्र०-का;-से, ज़ोर से (गिरना)। धमार सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध गीत। धीमेना सं० पुं० एक प्रकार का साँप; धामिन। धमी-धमा संव पुं भारपीट; प्रव-म्मी-म्मा; वैव धमा-धमी;-होब,-करब। धरत्र आ सं । पुं ० बिना ब्याह के ऐसी स्त्री का लाना जिसका च्याह पहले हुआ हो;-बहुठाइब -लाइब । धरकव कि॰ अ॰ धड्कना; प्रे॰-काइंब; वै॰-ड़-। धरता सं पुं अस्य:-रहब, ऋणी रहना। घरती सं० स्त्री० पृथ्वी, भूमि। धरनि सं० स्त्री० दे० धन्नि। धर्व कि॰ स॰ पक्दना, रखना; प्रे॰-राह्ब,-वाइब, -उब;-उठाइब, उपयोग में लाना, सँभालना । धरम संव प्रव धर्म; विक्सी, धर्म करनेवाला; -करम, श्राचार-विचार; सं० ।

घरमात्मा वि० धर्म करनेवाला । धरमारथ कि॰ वि॰ नि:स्वार्थ, धर्म के लिए: सं०। धरहरिया सं० स्त्री० पकड़ने की कोशिश, बाध्य करने का प्रयत्न;-होब; -करब सं० धु + ह (धरब + धराई सं० स्त्री० पकड़ने की क्रिया;-पाइंब, पकड पाना; सं० घ० । धराऊ वि॰ सुरचित (कपड़ा श्रादि); विशेष श्रव-सरों पर पहनने के लिए रखा हुआ;-धरब; वै० -ऊं: सं॰ घ । धरिकार सं० पुं० बाँस की टोकरी आदि बनाने-वालाः स्त्री०-रिन । धरोहरि सं • स्त्री • थाती; जो वस्तु दूसरे के लिए रखी हुई हो;-धरब। धरौद्या दे० धरउद्या। धवरहरा सं० पुं० टीला, ऊँची इमारत, मीनार । धहर-धहर दे० अहर-अहर। धाइब कि॰ अ॰ दौड़ना;-धृपब, दौड़-धृप करना; सं० धाः वै०-उब । धाकड़ सं॰ पुं॰ निकृष्ट बाह्मण। धागा सं० पुं० डोरा, तागा। धातु सं० स्त्री० वीर्य । धान सं• पुं० चावल का पेड़, उसका दाना: सं• धानी सं० पुं० एक प्रकार का रंग। धाम सं॰पं॰ पवित्र स्थान; चारों धामों में से एक: द्वारका,बद्रीनाथ, पुरी एवं रामेश्वरम्; चारिड-; धार सं० स्त्री० चाकू या तत्तवार की धार; वै० धारा सं० पुं ० बहाव; गहरा पानी; दशा, बुरी हालत;-क पहुँचब,-होब, बुरी दशा हो जाना; सं०। धारि संब्छी० देवी को चढ़ाई हुई वह पानी की धार जिसमें लौंग, गुड़ ऋादि डाला हो;-ढरकावन (दे०); -देब,-चढ़ाइब; सं०। धारी-धार कि॰ वि॰ बेरोक-टोक (बह जाना, पतित होना); एकदम, निरंतर; बीच धारा में धाह सं० पुं० जलन; जलती हुई आग की दूर से जगती गर्मी;-मारब,-लागब; सं० दह्। धिक्कार्व क्रि॰ स॰ बुरा कहना; सं॰ धिक्। 🤲 धिङरा वि० पुं ० सुस्त, जुन्चा, जिसे कोई काम न हो; भा०-रई,-रपन; दे० धीङधीङा । धिया-पूता सं० पुं० बाल-बन्चे; धी (कन्या) 🕂 🦥 पूत (पुत्र); 'घिया' स्त्रियों द्वारा अलग भी संबो धन रूप में बोला जाता है। बराबर अवस्थावाली स्त्री को 'बहिनी' और छोटी को 'धिया' जाता है। धिरइव कि॰ स॰ धमकानाः प्रे॰ वाइव ।

धींकव कि॰ अ॰ गर्म होनाः प्रे॰ धिकइब, चाइब, धीछ-धीङा सं०पुं ० अस्तव्यस्तता;-करब,-मचाइब; शायद इसी से 'धिङरा' बना है। धीस वि॰ पं॰ धीमा: स्त्री॰-मि, कि॰वि॰-में,-में -धीमें, धीरे-धीरे; मज़े में। धीया दे० धिया-। धीरज सं० पुं ० धेर्यं; धरब, धेर्यं करना; सं० धीरपूर वि० पुं० शांत एवं धैर्यवानः; भा० धिर-धीरा सं० पुं ० धीरज;-धरब, ठहरना, शांत रहना; -गम्हीरा, धैर्य एवं गांभीर्य । धीरें कि॰ वि॰ शांत होकर;-धीरें, शनै: शनै:। धीवर सं० पुं कहार। धुत्राँठब कि॰ य॰ धुएँ से काला पड़ जाना; प्रे॰ -ठाइब; दे० धुवाँ; वै०-वँ-। धुइँहर सं० पुं० धुआँ करने के लिए जलाई हुई आग;-करब, ऐसी आग जलाना (प्राय: मच्छड़ों को भगाने के लिए)। धुकुनब क्रि॰स॰ मारना, पीटना; खूब पीटना; प्रे॰ -नाइब, वै०-नकब। धुकुर-धुकुर कि०वि० धक-धक (हृदय का चलना); वै॰ धुकुर-पुकुर;-करब,-होब। धुचब कि॰ अ॰ हठ करना; सं॰-चिच (दे॰); प्र॰ धुच्चि सं ० स्त्री ० हठ, व्यर्थ की जिद;-करब; क्रि० -चब,-च्चाब; वि०-च्ची। धुनकब दे० धुकुनब। धुनकी सं रत्री । छोटी सी डेहरी (दे );-यस, छोटा एवं मोटा; न्यं ० पेट (प्राय: छोटे बच्चों धुनब कि॰ स॰ धुनना; बार-बार कहते रहना, हठ करनाः प्रे०-नाइब,-नवाइब,-उब। धुनाई सं॰ स्त्री॰ धुनने की विधि ऋथैवा मज़दूरी। धुनि सं स्त्री ध्वनि, धुन, रट;-लगाइब; कि ० -ष्राब, जिद्द करना, न्यर्थ काम करने के लिए इच्छुक होना। धुनियाँ सं० पुं ० धुननेवालाः स्त्री०-निनि । घुनिनि सं • स्त्री • एक चिड़िया जो रुई के रंग की होती है। धुपाइब कि॰ स॰ धूप से (टोकरी को) पुताना; मे॰ -पवाइबः; दे० धूपव । धुपुर-धुपुर दे० धुकुर-धुकुर । धुमिल वि॰ पुं॰ मटमैला; स्त्री॰-लि; क॰ "नैहरे म चुनरी धुमिलि भइ''; वै० धू-; सं० धूम्र (धुएँ के रंग का) कि॰-लाब। धुर सं० पूं ० धुस; स्त्री०-री; वै० प्र०-रा। धुरित्राधाम सं० पुं नाश की ओर; धूल का घर; -**मं जाब, नष्ट होना।** १३ व १ ३६ के हे

धुरित्र्याव कि० घ• धृल लग जाना; प्रे०-वाइब । धुवाँ सं॰ पुं॰ धुन्नाँ; वि॰-मिल, क्रि॰-ब, धुन्नँठब, -वैठव; मु॰ मुँह-होब, आश्चर्य या शर्म से मुँह फक हो जाना; सं० धूम्र। धुस्स सं० प्० ढेर (बालू का);-होब,-परब; प्र० हु-; धुसकट, बालू से भरी भूमि। धुस्सा सं प्ं गर्भ चादरा; हाथ से बुना पुराने समय का गर्म ओइना। धूईं सं ० स्त्री ० धूनी;-रमाइब, (साधु संन्यासी का) मस्त होकर रहना; सं० धूम्र। धूप संवर्ष एक पेड़ श्रीर उसकी लकड़ी जो सुगंध देती है;-दीप, पूजा का सामान; सं०। धूपज कि॰ स॰ धूप या करायल (दे॰) से (टोकरी म्रादि को) पोतना; प्रे॰ धुपाइब,-पवाइब। धूम सं० स्त्री० चहल-पहल;-धाम;-मचब,-मचाइब ! धूमिल दे० धुमिल। घूरि सं० स्त्री० घृताः वि० धुरिहाः-माटी । धृह दे० द्वह । धेनु सं० स्त्री० दूध देती हुई गाय; सं०। घोंघा वि॰पुं ॰ मोटा एवं सुस्त; सं ॰ निर्जीव पदार्थ; सं॰ इंडि। धोइब क्रि॰ स॰ धोनाः पीटना, खुब मारनाः प्रे॰ -वाइब,-उब; वै०-उब। धोकर-कसा सं० पुं० काल्पनिक ध्यक्ति जो अपनी 'घोकरी' (दे०) में बच्चों को भर के उठा ले जाय; इस शब्द से छोटे-छोटे बच्चे डराये जाते हैं। धोकर +कसब। घोकरी सं० स्त्री० बड़ी थैली; क्रि०-रिग्राहब; थैले में कसकर बाँध लोना। धोखा सं० पुं० धोका;-खाब,-देब, करब,-कमाब; वि०-बाज,-खेबाज; कि० वि० घोखी-घोखाँ, धोखे से। धोती सं स्त्री स्त्री या पुरुष की घोती: लगा. कपड़ा; सं० घौत (धुला हुआ); घृ०-ता। घोबिनि सं • स्त्री ॰ घोबी की स्त्री। धोबी सं पुं व घोबी;-घटा, घोबी का घाट (स्नान-वाला नहीं)। घोव सं पुं व घोने की बारी; यक-, दुइ-, पहिला -, दुसरा-; (२) नाश्च; तोर-होय, तेरा नाश हो ! दूसरे अर्थ में यह शब्द शाप देने के ही लिए आता धोवन सं० पुं० धोने के बाद गिरा हुआ पानी; निकष्ट श्रंश; गोड़े क-, तुच्छ (दूसरे की तुलना में) वै०-नारी। धोवाई संव्स्त्रीव धोने की पद्धति, क्रिया या उसकी मज़दूरी। धों दे० दहें। धौंकनी देव घडँकनी। धौरा वि॰पुं ॰ सफेद (बैल); स्त्री॰-री; सं ॰ धवला दे० धँवर ।

धृौलागिर सं० पुं० धवलागिरि (चोटी) । सं० स्त्री० रोब, गर्वपूर्ण व्यवहार, वं० धउस; ्-सहब,-मानब । धौसा सं॰ पुं बड़ा नगाड़ा;-बाजब,-बजाहुब ।

## न

नंगई सं० स्त्री० निर्लंज्जता एवं हठ;-करब; कि०-नंगधडुंग वि॰ पुं॰ एकदम नङ्गाः प्र॰-गै। नंगवाँडिया वि॰ पुं । (बच्चा) जो अपनी बात पर मचला रहे; जिही; नंगा (दे०) + बाँड़ा (दे०) वै०-मा। नंगा वि॰ पुं॰ बेशमें एवं कगड़ालु; स्त्री॰-गिनि, कि॰-ब, हठ करना; वै॰-ङ्ङा, भा०-गई,-लुच्चा, श्रत्यन्त नीच; सं० नग्न । नंगानंग वि॰ पुं॰ बिलकुल नङ्गाः सं० नग्नः वै॰ नंगाव कि॰ घ॰ घनुचित हरु करना। नंद सं ु ं वशोदा के पति; दुलारे, श्रीकृष्ण । नंदि दे० ननदि। नंदोई दे० ननदोई। नइकी वि० स्त्री० नई; पुं०-वका (दे०)। नइचासं० पुं० हुक्के का नैचा। नइनी सं० स्त्री० एक प्रकार की मछली जिसका उल्लेख गीतों में मिलता है; "कूदै मल्लाह पकरै-मछ्री"-गीत। नइया सं० स्त्री० नाव। नइहर सं० पुं० (स्त्री के) पिता का घर या गाँव; क्॰ "नइहरें म चुनरी धुमिल भइ"। नई वि० स्त्री० नई, ताजा; सं० नव। नउद्यई सं० स्त्री० नाई का काम; नीचतापूर्ण खुशामद; करब; वै०-वई। नड्यामकोर सं पुं नाइयों की लंबी पञ्चायत; मंभट; वै०-भाकड़ि। नउज कि॰ वि॰ कोई हर्ज नहीं। नडटंकी दे॰ नवटंकी। न उहिन्छा दे० नवहिन्या। नकचवाइब कि॰ स॰ निकट पहुँचा देना; वै॰-ग। नकचाब कि॰ भ्र० निकट पहुँचना; वै॰ नग-; दे० नगीच । नकछिकनी सं० स्त्री० एक घास जिसको मलकर सुँघने से छींके आने लगती हैं। नकटा सं पुं व्यक्ति जिसकी नाक कट गई हो; स्त्री०-टी; एक छोटा गीत जो स्त्रियाँ गाती हैं। नकटो सं० स्त्री० नाक की मैल। नकहर वि० खराब, रही; फ्रा॰ ना + कद्र। नक्नकाव कि॰ प॰ नासज्ञ होकर बोलते रहना। नकवेसरि दे० बेसरि;-उतारब।

नकल सं० पुं० अनुकरण;-करब,-उतारब-बनाइब; वि०-ली; फाँ०। नकसा सं० पुं० नक्शा;-खींचब,-उतारब,-बनाइब। नकारब दे० नहकारब। नकारा सं० पुं० इनकारः क्रि०-कारवः,-हकारव । नकासव क्रि० स० नक्कासी करनाः प्रे०-कसवाहवः फ़ा० नुक्श। निकदरों सं० पुं० परेशानी; कष्टः, नाकि + दरस्ब (नाक रगड़ना); वै०-कदराः; करब, होब। निकष्ट वि॰ निकृष्ट, रद्दी; सं०। नकुना सं० प्ं नाकः चै०-रा, ने-, न्य-। नक्कू वि० मुँह छिपानेवाला;-बनब । नक्कटई सं० स्त्री॰ बदनामी;-करब,-होब; नाक + नखड़ा सं० पुं० नखरा;-करब; वि०-इहा,-ही; नखत सं० पुं० नजत्र; वै०-छत्र; सं०। नखून सं० प् ० नाखून; वि०-नी, बारीक (किनारा); दे० नह। नग सं • पुं • बहुमूल्य पत्थर; श्रामूषण में जड़ा हुआ पत्थर या शीशा। नगद् सं० पुं ० नकद, बढ़िया; सं०-दी, नकद रुपया; प्र०-दै,-दौ;-नरायन, नकदं रुपया । नगर लं० पुं० शहर; सहर-, देहात नहीं; बै०-ग्र; सं०। नगाउरी सं० पुं० एक प्रकार का बैल तथा गाय: नागौर (स्थान) से। नगारा सं० पुं ० नगाड़ा; बाजब, बजाइब, विज्ञापन क्रनाः; नक्कारः। निगरही सं० स्त्री० स्त्रियों का एक आमूषण जिसमें नौ दाने होते हैं। सं० नवग्रह + ई। नगीच वि० पुं ० निकट;-ची, निकट का सम्बन्धी क्रि॰ वि॰-चें, क्रि॰-गिचाब,-गचाब,-क्चाब। नगीना सं० पुं० भ्रॅंगूठी का पत्थर; वि० सुन्दर, बहुमूल्य । नगेसरनाथ सं० पुं० ऋयोध्या का प्रसिद्ध शिव-मंदिर; बाबा-। नघाइव कि॰ स॰ कुदा देना; 'नाघब' (दे॰) का प्रे॰ रूप; प्रे॰-घवाइब । नव्यन सं पुं ० किसी रोगी के मलमूत्र को से मिला रोग;-पाइब; दे॰ नाघब; सं॰ लंब्। नचना सं० पुं ० बारात में मिश्रों पूर्व

द्वारा नाचनेवाले को दिया गया रूपया:-देव. -पाइबः सं० नृत्। नचनित्रा सं० पुं० नाचनेवालाः सं० नृत्। नचवाइब कि॰ स॰ नचवानाः वै॰-उब,-चाइब। नचाइब कि । स० नचाना, परेशान करना। नचाई सं०स्त्री० नाचने की क्रिया, सुन्द्रता आदि। नछरोहब दे० निछरोहब। नजर सं० स्त्री० दृष्टि;-करब,-लागब,-लगाइब, -भारवः रिश्वतः-देब,-लेब, क्रि०-राइब,-राबः वै० -रि: फ्रा०। नजरा सं० पुं० आगे के बड़े-बड़े बाल, जुलफी: -राखव। नजराना सं० षुं० वह रूपया जो किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया जाय;-देब,-लेब; फ्रा॰। नजराय कि॰ अ॰ टोना लगना; दूसरे की दृष्टि से प्रभावित हो जाना;-राइब, टोने की दृष्टि डालना; वै०-रिञ्चाबः फ्रा०। नजरिश्राब दे० नजराब। नजाकति सं ० स्त्री० नजाकतः फा०। नजारा सं॰ पुं॰ श्रेम की इंडि, श्रेमियों का परस्पर देखना;-मारवः फ्रा०। न जीर संवस्त्रीव उदाहरण, इन्हांत (प्राय: मुकदमों का);-देब;-पेस करब; फ्रा॰। नजूल सं० पुं ० भूभाग जो जोता-बोया न जाय। नजीर वि॰ पुं ॰ कमज़ोर;-होब, वै॰ निजोड़ । नट सं॰ पुं॰ खेल-ऋद करनेवाली एक जाति के पुरुष; स्त्री०-टिनि,-टिनी,-न; सं०। नटई सं० स्त्री॰ गला, गर्दन; वै० गर्ट्ड;-फारब, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना। नटारम सं० पुं० प्रारंभिक तैयारी; पूरा प्रबंध; -करब,-होब; सं० नटारंभ। नद्वला सं० पुं ० नाटा व्यक्तिः स्त्री-ली, म०-ल्ला, -सी। नतत्र्यभेर सं० पुं० रिश्तेदारी का सिलसिला; नात + अभेर; दूसरा शब्द अलग नहीं बोला जाता। नताइति सं रजी रिश्तेदारी। नतोह सं स्त्री नाती (दे ) की स्त्री; सं नस + वध् नती कि॰ वि॰ नहीं; दो बातों को नहकारने के लिए यह यों प्रयुक्त होता है:-न तौ अपुना आय न लरिका पठइस, न स्वयं आया, न लड़के को भेजा। कविता में "नतर"। नथब कि॰ स्न॰ नथ जानाः मे॰ नाथब। नथवाई सं• स्त्री॰ नाथने की किया, ढंग या मज़दूरी। नथाइब कि॰ स॰ नथवाना; नाथब (दे॰) का प्रे॰

निथन्ना संब्छी० नथ;-पहिरब;-फुलनी, दो मसिद

बामूच्या जो नाक में पहने जाते हैं।

न्थुनी सं० स्त्री० छोटी नथ;-गढ़ब,-गढ़ाइब। ननिंदु सं० स्त्री० पति की बहिन; बैं०-निद: गीतों में "ननदी, ननदिया"। ननदोई सं० पुं ० पति का बहनोई; ननद का पति; गीतों में "ननदोह्या"; वै॰ नदोई। निच्चाउर सं०पुं० नाना का घर; गाँव जहाँ नाना श्रादि रहते हों. कि॰ वि०-श्रउरें, ननिहाल में; सी०-हार। नांनेत्राससुर सं॰ पुं॰ पति या पत्नी ननुत्रा दे॰ ने-। नन्हका वि० पुं० छोटा, स्त्री०-की, दे० नान्ह। नपना सं०पुं ० नापने की वस्तु, बर्तन आदि, स्त्री० -नीः सं० माप । नपहुँड सं० पुं० नापने का बर्तन, नाप + हाँडी (भांड)। नपाइब कि॰ स॰ नपाना, में०-पवाइब,-उब, बै॰ -उब, भा०-ई,-पवाई। नपाक वि॰ पु ॰ अपवित्र, स्त्री॰ कि, फ्रा॰ ना-. भा० नपकई । नपान वि॰पुं ० प्रतीचा में, लालच में,-रहब, स्त्री० -नि, बै० स्य-। नपाव कि॰ अ॰ (प्रायः खाने पीने की) जालच में र्हना, वै० न्य-, ने-। नपैया सं० पुं० नापनेवाला, मे०-पवैया, सं० नफगर वि० पुं ० नका देनेवाला, फ्रा॰ नफ्रः + गर, स्त्री०-रि । नफा सं० पु ० लाभ,-मुनाफा, आय,-लेब,-करब, -पाइब, नफः। नबाब सं० पुं० धनी व्यक्ति, अधिकारप्राप्त पुरुष, व्यं व्यर्थ में गर्व अथवा अत्याचार करनेवाला, स्त्री०-बिन,-नि, भा०-बी, श्रराजकता, नव्वाब । निवस्सासी वि॰ विश्वास न करने योग्य, न 🕂 विस्सास (दे०), सं० विश्वास । नबुला दे० नेबुल । नबूम वि॰ पुं॰ न समझनेवाला; स्त्री॰-िकः; वै॰ श्र-; मुज अंबहुँ न बूभ श्रवूभः; न 🕂 सं ० बुद्धिः; भा ०-बुक्तई; दे० कमबुक्त । नवृद वि॰ पुं॰ नष्ट, स्त्री०-दि,-करब,-होब, फ्रा॰ नाबृद् ।-नबेली वि॰ स्त्री॰ नई, जवान (स्त्री), सुन्दर, नबील वि॰ पुं० बेहोश, जो न बोल सके; स्त्री० -त्ति, वै० श्र-। नब्बे वि० ६०; कहा० जहसै-तहसै छड्डे । नमो नरायन संबो॰ गुसाई लोगों को नमस्कार करने का शब्द । नमोसी सं • स्त्री • बदनामी;-करब,-होब।

नयका वि॰ पुं० नया; स्त्री०-की; वै०-व-।

की नली; वै०-इ-, नयचा सं० पुर

नयन सं० पुं॰ ग्राँख, दृष्टिः, श्रपने-से, श्रपनी ही ग्राँखों, कवि॰ में-ना, नन, नवा (गीत)। नयपाल सं० पुं० नैपाल; ली, नैपाल देश का

निवासी; वै॰ नै-।

नयबई सं० स्त्री० नायब का पद या काम;-करब, -लेब,-पाइब ।

नर्सं पुं पुरुषः मादा नहीं; सं ।

नरई सं रत्री । एक घास जो पानी में होती है श्रीर जिसमें पत्ते नहीं होते;-तरई, (कुल का) कोई भी व्यक्ति; छोटे से छोटा सदस्य (परिवार का); प्राय: ये दोनों शब्द किसी कुल में निर्वश होने पर मयुक्त होते हैं।

नरक सं० पुँ० स्वर्ग का उलटा; कें जाब, नरक में पड़ना; वि०-हा,-ही, नारकीय; करब,-होब,

संकटपूर्ण करना या होना।

नरकासुर सं० पुं प्रसिद्ध राचस ।

नरकुल सं • पुं॰ जंगजी पौदा जिसकी लकड़ी से कलम बनाते हैं।

नरगह सं ० पुं ० दु:खमय स्थिति;-करब,-होब; सं ० नृग । (?)

नरजई सं॰ स्त्री॰ अप्रसन्नता, नाराज़ी; बै॰ -राज़ी; दे॰ नराज।

नरद्दे सं० स्त्री० नारद का काम; इधर-उधर लगाने की आदत; दे० नारद।

नरदहा सं० पुं० नाबदान।

नरनराव कि॰ अ॰ जोर जोर से बोलना; भगड़ा करना; नारः; वै० नर्शव ।

नरबदा सं० स्त्री० प्रसिद्ध नदी; करब, होब, बहुत कीचड़ कर देना या होना; सं० नर्मदा।

नरबदेसर सं० पुं० नर्भदेश्वर शिव।

नरम वि॰ पुं॰ नर्म; गरम, सभी प्रकार का वाता-वरण; किं॰-माब, नर्म होना, नर्मी ।

नरमा सं० पुं० एक प्रकार की रुई और उसका

नरा सं० पुं० पेट के भीतर का नाभि के पास का भाग जिसमें दर्द होता है; उखरब, बैठाइब, ऐसा 'दर्द होना श्रीर उसको शांत करना, प्र० नारा ।

नराज वि॰ पुं॰ रुष्ट; स्त्री॰-जि, भा॰-जी: नाराज ।

निरिश्रर सं० पुं ० नारियलः वै०-यर ।

नरिश्रा सं विश्व इत पर खपड़े के साथ रखी जानेवाली मिटी की बनी वस्तु; खपड़ा-, यह दोनों सामानः वै०-या

निर्शाव कि॰ भ्र॰ चिल्लाना, ब्यर्थ चिल्लाना; नारः, कहाँ विच देत बोमन नरियायः, वै० नरीवः। नरी सं श्री । सूत लपेटने की लकड़ीवाली पोली चीज़;-दार, एक प्रकार का जूता, वै० नल्लीदार सं० नितका।

नरेस सं० पुं० राजा; कहा० परदेस कलेस नरे-सहुको।

नरोई सं पुं घुटने के नीचे का सामनेवाला भाग जिसमें ऊपर हड्डी होती है।

नल सं 0 पुं 0 राजा नल; पानी का कल; स्त्री 0 नली;

नलायक वि० पुं ० श्रयोग्यः भा ०-लयकीः नाला-

नल्ला सं० पुं० हथेखी एवं बाँह को जोड़नेवाला भाग; स्त्री०-एली; यकनञ्जी, जिसके एक ही नएली हो, ऐसे लोग बड़े बलवान् होते हैं। नल्लीदार, एक प्रकार का जुता; दे० नरी।

नव वि॰ नौ; क्रि॰-तता, दाहिनी श्रोर घूमने के लिए हलवाहे का बैलों को निर्देश:-वाइब, मोडनाः

-गीर, नया ।

नवा सं० पुं नये अन्न का ग्रहण;-करब,-होब: वर्ष में दो बार यह रस्म गाँवों में होती है; सं० नव (नया) वि० नया, कहा० नवा नौ दिन पुराना सब दिन ।

नवाइव कि॰ स॰ मोड्ना; सं॰ नमः।

नवाई सं ० स्त्री ० नवीनता; के, नई बात; सं ० नव 十ई |

नवारा सं० पुं० नाव पर चढ़कर खेला जानेवाला एक पुराना खेल; गीत - "सरजु में खेलत राम नवारा"; बै॰ ने- सं॰ नौ।

नसइल वि॰ पुं ॰ नशेवाला, मस्त, खतरनाक: स्त्री॰ -ितः; प्र०-ताः; नशः।

नसकट वि॰ जो नस काटे; घाघ-"नसकट खटियाँ बतकट जोय....।"

नसकटा सं० पुं मुसलमान; नस + कटा (जिसकी नस कटी हो अर्थात् मुसलमानी हुई हो) ।

नसल सं० स्त्री० जाति ।

नसहा वि॰ पुं॰ नशेवाला; स्त्री॰-ही; नशः +हा। नसा सं० पुं । नशा;-चढ़ब,-करब,-होब;-पानी, वक्त पर खाने या पीने का क्रम; वि०-सइल,-हा,

नसाइब क्रि॰ स॰ नशा करना, खोना; सं नाशः वै०-अब, प्रे०-सवाइब।

निस सं० स्त्रीं नस; निस; प्रत्येक नस, रग-रग नसी सं० स्त्री० इल से जुती एक पंक्ति; फार

(दे॰) का अधिम भाग; घूमब, हल चलना। नसीहति सं भत्री उपदेश, चेतावनी,-देव, -करब।

नसुहा सं० पुं ० जकड़ी का दुकड़ा जिसका भाग भूमि में गाइकर उपर चारा काटा नसूर सं पुं कोड़ा जो अन्छा न हो; नासूरा नसेबाज वि॰ पुं॰ नशा करनेवाला; दे॰ नसा । नस्ट वि॰ पुं॰ नष्ट, बहुत खराब; अस्ट, गया

बीता; बुरी-बुरी गाली; सं०।

नह सं पुं नाखून;-न्नी, नाखून काटने का हथियार; नहें नह, प्रत्येक नख में;-नह टाँड्ना, बड़ा दंड; सं प्रत्येक।

नहकारच कि॰ स॰ इनकार कर देना; "न" कह

नहके कि॰ वि॰ नाहक, व्यर्थ ही; प्र॰-को, यों ही;

ना + हक्र (सत्य)।

नहस्रू सं० पुं० विवाह के पूर्व वर एवं बधू के नाखून काटकर पैर में महावर (दे०) देने स्रादि का रस्म;-करब,-होब वै० ने-।

नहट वि॰ पुं॰ नष्ट; होब; भरहट, नष्ट-अष्ट। नहनह वि॰ नाना प्रकार का (दुःख)।

नहन्नी दे० नह।

नहरूम वि॰ पुं॰ जिससे कुछ छीन जिया गया हो;करव,-होब; महरूम।

नहेंबनियां सं पुं स्नान के लिए जानेवाला यात्री।

नहवाइव कि॰ स॰ नहलानाः वै॰-उब, भा०-ई, नहाने की कियाः सं॰ स्ना।

नहसुति सं० स्त्री० एक पेड़ जिसकी लकड़ी लाल होती है। बै० ने-।

नहान सं० पुं० स्नानः जागब, स्नान का मेला लगना, भीड़ होनाः सं० स्नान ।

नहारी सं॰ स्त्री॰ नारता;-करब, सबेरे कुछ

नहित्राइव कि॰ स॰ इनकार कर देना; 'नहीं' कह देना; दे० नहकारब।

न हो ! संबो ॰ क्यों ! सुनो !

नहोस वि॰ पुं॰ अजान, छोटा (उन्न में), नादान; न + होश; स्त्री॰-सि, भा॰-सी।

नाइब क्रि॰ स॰ डालना, प्रे॰ नवाइब, वै॰ -उब।

नाउनि सं॰ स्त्री॰ नाई की स्त्री; ठकुराइनि, नाइन का आदर प्रदेशक संबोधन ।

नाऊ सं० पुं० नाई;-बारी, नौकर;-ठाकुर, नाई को संबोधित करने का आद्र प्रदर्शक रूप; भा० नउ-अई।

नाका संव पुं व प्रवेशद्वार;-बंदी, प्रवेश पर नियं-- त्रण:-करव ।

्नांकि सं० स्त्री० नाक; पानी में रहनेवाला भैंस की भाँति का एक बड़ा जानवर;-काटब, घोर अपमान करना।

नाकेदार सं० पुं • कर्मचारी जो नाके का नियंत्रण करता है। स्त्री • रिनि, भा • री।

नाग सं० पुं० साँपः, करिया-, नाथः, स्त्री०-गिनिः, सं०; कहा० जहसे नाग नाथ तहसे साँप नाथ । नागरी सं० स्त्री० हिंदी । नागा सं० पुं० अनुपस्थिति;-होब,-करब; अर० नागः।

नागिनि सं • स्त्री • छोटी विषेत्री सर्पिणी; ईंब्यां-पूर्ण बुरी स्त्री; दें • नाग ।

नाघब कि॰ स॰ कुदना, पार करना; प्रे॰ नघाइब, -उब; सं॰ खंघु; बै॰ ना- ।

नाचव कि॰ स॰ नाचना, घवरा के इघर-उधर फिरना; प्रे॰ नचाइब,-उब, नचवाइब,-उब; सं॰ नति।

नाचि सं॰ स्त्री॰ नाच;-खड़ी करब, नृत्य की पूरी पार्टी जुटाना; व्यं॰ व्यर्थ का फज़ीता करना; सं॰ नाय ।

नाजो सं० स्त्री० (गीतों में) नाज करनेवाली सुंदरी; नायिका।

नॉटक सं॰ पुं॰ तमाशा, खेल;-करब,-होब; सं॰।

नाटा वि॰ पुं॰ कद में छोटा; खी०-टी; सं॰ छोटा बैल; स्त्री॰ आदर मदर्शक ूरूप "नाटी"।

नात सं॰ पुं॰ रिश्तेदार;-हित,-बाँत, हित-मित्र; रिश्ता;-त्रब, रिश्ता तोडना; भा॰ नताइति, नाता।

नाती सं० पुं० पौत्र; स्त्री०-तिनि; ब्यं० वेवारा; कोई व्यक्ति जिसे नीचा दिखाना हो; सं० नप्तु; छोटे पौत्र को "नाती बाबा" भी कहा जाता है।

नातेदारी सं० स्त्री० रिश्ता;-करब,-त्रब। नाथ सं० पुं० माजिक; माय: गीतों में प्रयुक्त;

नाथच कि॰ स॰ नाथना, फँसाना; प्रे॰ नथाइब, नथनाइब।

नाथि सं० स्त्री॰ जानवरों की नाक में बाँधने की रस्सी;-जगाइब,-पगहा ।

नाधव कि॰ स॰ नाधना, जोतना; प्रे॰ नधाइव, -धवाइब,-उब; सं॰ नध्।

नाधा सं ९ पुं ॰ रस्सी जो नाधने के काम आती है; -पैना क भीखि, देहात में प्रचलित एक भिचा जो जानवरों में बोमारी होने के समय किसान नाधा-पैना (दे॰) बेकर माँगते हैं।

नाना सं० पुं० माँका पिता; स्त्री०-नी; ये दोनों शब्द व्यं० स्वरूप छोटों के लिए कोध में प्रयुक्त होते हैं।

नान्ह वि॰ पुं॰ छोटा-सा, स्त्री॰-न्हि; कि॰ वि॰ -न्हें, छुटपन में;-न्हे क मिलनियाँ, छुटपन का मित्र (गीतों में) ⊦भरे के, बहुत छोटा सा।

नाप सं० पुं॰ माप,-लेब,-देव; कि॰-ब, नापना। नापव कि॰ सं० नापना, प्रे॰ नपाइब, नपवाइब, -उब; मु॰ गटई-,दंढ देना,-जोखब, तौलना, जाँच पदताल करना; सं॰माप्।

नाफा दे॰ नेफा।

नाबदि सं व्यो न होने की स्थिति, अस्वीकृति,

-होब,-करब, अस्वीकार करना; न + बदव (दे०)। नाभी सं बी बीच का भाग (भूमि या नदी का); सं०। नाम दे० नावँ। नाय सं० स्त्री० नाव; सं० नौ। नायक सं॰ पुं॰ नेता; खी॰-का, प्रभावशाली खी; ब्यं , खराबँ स्त्री; गी० कुलवा क नायक, कुल का ग्रगुत्राः सं०। नायब सं० पुं ० सहायक; भा०-बी। नार सं० पुं० नाभी से जुटा लंबा चमड़ा जी बच्चे के जन्म पर काटा जाता है;-छिनव (दे०), गाड्ब, इसके काटने को 'छिनब' (सं० छिद्) कहते और उसे काटकर तुंरत ही जन्म के स्थान पर ही गाड़ देते हैं। नारद सं० पूं ० प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्ति:-मुनि; बी॰-दा, भगड़ालू छी, इधर-उधर लगानेवाली स्त्री; दे० नरदई । नारा दे० नरा; (२) नाला; नदी- । नारायन सं० पुं ० भगवान्; वै० नरा-; स्त्री०-नी, -माई। नारि सं व्हा॰ स्त्री; कविता एवं गीतों में ही प्रयुक्त; सं०-री। नारी सं ० स्त्री० नाड़ी;-देखब,-देखाइब; सं० नाड़ी; (२) नाली;-खोदब,-बनाइब। नालि सं० स्त्री० नाल;-ठोंकब,-ठोकाइब,-बन्हाइब। नाली दे० नारी। नावँ सं० पुं० नाम, यश;-गाँव, विवरण,-वाँ-रासी, उसी नाम का दूसरा व्यक्ति, कहा । मर्द मरै नाव के निमई मरे पेट कें,-करब,-होब । नास सं॰ पुं॰ नाश,-करब,-होब;-भै, (शाप का रूप) तू ने नाश कर दिया ! क्रि॰ नसाइब । नासि सं०स्त्री० नाक में वी त्रादि डालने की किया, -देब,-लेब । नाहक क्रि॰ वि॰ व्यर्थ; प्र॰ नहके, व्यर्थ हो। नाहर वि॰ पुं॰ बहादुर; कहा॰ जरदार मदं नाहर चहै वर रहे चहै बाहर; =शेर; वै॰-रू, तुज॰ मारेसि गाय नाहरू लागी। नाहाँ सं० पुं ० इनकार;-करब । नाहीं कि॰ वि॰ नहीं; सं॰ इनकार,-करब। निकरव कि॰ अ॰ निकलना; प्रे॰-कारव,-करवाइव, वै०-सूब;-पइठब, श्राना जाना; सं० निष्कि- । निकाई सं० स्त्री० श्रव्हाई। निकार सं० पुं० चेचक; (२) निकलने का ढंग, -पृष्टुतर, श्राना जाना;-होब; वै०-स । निकोलव कि॰ स॰ छितका उतारना, चमड़ा उतारनाः प्रे०-वाह्ब,-उबः निकोला मूस दुबला पतला, मस्यिल सा। निखर्ब कि॰ अ॰ निखरना, प्रे॰-खारब, साफ्र करना,-वाइब,-उब निखार सं० पुं ० सफाई;-करब; वै० ति-।

निखोरब कि॰ स॰ नाखून से छिलना, प्रे॰ -वाइब । निगराइव कि॰ स॰ स्पष्ट कर बोनाः -ङ-; सं० निर्णय (**?**) निगाह सं० स्त्री० दृष्टि, कृपा;-करब,-होब। निगोड़ा वि॰ पुं॰ जिसके संतान न हो; वै०-ही, - ड़िया; नि + गोड़ (बे पैर = जिसका वंश आगे न निघारव कि॰ स॰ (जाँत में कुछ न छोड़कर) पीसना; श्रद्धी तरह पीसना । निङानिंग दे० नङानङ्ग । निचला वि० पुं० नीचेवाला; स्त्री०-ली। निचाट वि० स्नसान, निर्जन; कि० वि०-टें, निर्जन स्थान में, खुले में, छत के नीचे नहीं। निचाब क्रि॰ अ॰ नीचे आना, प्रे॰-चवाइब,-उब। निचोर सं० पुं० संत्रेप, असल रहस्य; कि०-ब निचोडना, प्रे०-रवाइब। निछरोइब कि० स० नाखून से काट लोना। निछान वि॰ पुं॰ केवल, जिसमें कुछ और न मिला हो; प्र०-नै; नि ने छान (बिना छना हुआ, ज्यों का त्यों); निञ्जान चाउर,-गुड़ । निज वि॰ पु ॰ बिलकुल; वै॰-जु, स्त्री॰-जि;-उल्लु; सं० निजं (निद्ष्टि) (२)-कै, अपना, क्रि॰ वि॰ खूब, बिलकुल, एकदम; सं० निज, अपना। निजड़ वि० पुं० कम या कुछ न जाड़ेवाला (दिन, मौसम);-होब,-रहब; नि+जाडु (दे०) । निजी वि॰ अपना, दूसरे का नहीं;-घर,-रुपया। निजोड़ दे० नजोर। निठाह वि॰ (समय) जब कोई फुसल म्रादि तैयार न हो;-महीना; भा०-ही;-ही मारिके, मुँह पर बिना कोई भाव प्रदर्शित किये। निट्ठर वि० पुं० निष्ठुर; स्त्री०-रि, भा०-ई । निडर वि० पुं० निर्भय; स्त्री०-रि । नित कि॰ वि॰ नित्य; प्र॰-त्ति;-नित, प्रतिदिन; वै॰ -ति; सं० नित्य । निथरव कि॰ घ॰ साफु हो जाना (पानी मादि द्रव का); प्रे०-धारब,-धो-। निदर्व कि॰ स॰ निरादर करना, प्रे॰-रा**इव**ं। निद्राग वि॰ पुं॰ बेदाग, साफ; जांछन-रहित;-रहन, -होब; स्नी०-शि, प्र०-द्रमा। निदोख वि० पं० निद्धि। निधरक वि० बेफिकः; प्र०-इक। निधि सं रत्री० संपत्ति; पाइब, अति प्रसम्र होनाः मे॰-द्धि, न्यामत, अलभ्य पदार्थ । निधुत्राँ वि॰ जिसमें धुन्नां न हो; वै॰ रघूँ; न्नागि -श्रांचि; सं० निर्धूम । निनार वि० अलग, स्पष्ठ; होब। निनिद्या सं० स्त्री० नींद; दे० नीनि; शब्द का यह रूप जोरियों में प्रयुक्त होता है।

निनुष्ठा दे॰ नेनुष्ठा ।

निपट वि॰ एकदम, बिलकुल;-अनारी; कि॰-ब, समाप्त करना, मिटाना (सगड़ा), प्रे०-टाइब । निपुन वि॰ पुं॰ चतुर, होशियार; स्त्री॰-नि; सं०-गा निपोर सं॰ पुं॰ कुछ नहीं, शून्य; कि॰-व, (मुँह) खोल देना, कुछ न कह सकना। निफरव कि॰ अ॰ पार करना, पूरा कर लेना; पे॰ निबक्त कि॰ अ॰ निकल जाना, अलग होना, छुटी ले लेना; प्रे०-काइब, चै०-बु-। निबट्ब दे॰ निपट। निबरई सं॰ स्त्री॰ निबलता, धनहीनता;-श्राहब। निबराब कि॰ अ॰ निबंत हो जाता, गरीब हो निबह्ब कि॰ अ॰ निर्वाह होना; प्रे॰-बाहब; सं॰ निबहुर सं॰ पुं॰ एक काल्पनिक स्थान जहाँ जाकर कोई लौट न सके:-क कोलिया, ऐसे स्थान की गली; स्वर्ग;-रें जाब, मर जाना; नि (न) + बहुरब (लौटना)। निबाजि सं॰ स्त्री॰ नमाज़;-पदव; वै॰-मा- । निबाह सं ० पं ० निर्वाह; होब, करब; कि०-ब, निर्वाह करना; सं०। निवि सं० स्त्री० निब; घं० निब। निवित्राहिन वि०पुं० नीम की सुंगधवाला;-श्राइव; स्त्री०-नि । निवुसव क्रि॰ श्र॰ वर्षा बंद होना; नि (न) 🕂 वरिसब (बरसना); वै०-बसब । निबेर्ब कि॰ स॰ रोकना, प्रे॰-रवाइब; सं॰ निवार। निबौरी सं० स्त्री० नीम का फल, वै०-मौरी, -मकौरी । निभोटब कि॰ स॰ नाखून से काटना, नोचना, प्रे०-टवाह्य। निमक सं• पुं० नमक; दे० नोन । निमकउरी दे॰ निबौरी। निमटब कि॰ अ॰ टही जाना, भगड़ा करना, तै करनाः दे० निपटव । निमनाव कि॰ घ॰ मजबृत होना (नाज आदि का)। निम्मन वि॰ पुं॰ मजबूत: क्रि॰-मनाब: वै॰नीमन। निरकेवल वि॰ पुं॰ साफ (अकाश, जल आदि); -होब; स्त्री०-ति । निरखब कि॰ स॰ देखना, ताकना; सं॰ निरीच; "निरखत जात जटायू"। निरगह वि॰ पुं॰ विलकुल, श्रमिश्रित (पानी, दूध); -पानी, (पानी मिलाया हुआ दूध) एकदम पानी । निर्गुन वि॰ पुं॰ निर्गुंगः; सगुग का प्रतिकृत । निरगुनिया वि॰ गुग्रहीन, सीधा। निर्राचिति सं॰स्त्री॰ हुःख, दुःखपूर्णं स्थिति;न्भोगव, -भूजब,-दुख भोगना।

निरजुँ वि॰ कमजोर; जिसमें जान न हो; सं॰ निर्जीव । निरघँ वि० जिसमें धुर्यां न हो;-श्रागि । निरफले वि॰ फलहीन;-जाब,-होब। निरबल वि० पुं ० बलहीन; भा०-ता; दे० नीवर। निरबीज वि॰ पुं॰ नष्ट, जिसका बीया भी न मिले; सं०। निरभय वि० निडरः सं०। निरमल वि० पुं० निर्मेल। निरमोही वि० जिसे मोह या प्रेम न हो। निरवाइब कि॰ स॰ निरवाना, भा॰ वाही, निराने की मजदुरी, पद्धति आदि; दे० निरौनी। निरहा वि०पुँ० अकेला;-हे क, केवल एक (पुत्र आदि)। निराइब कि॰ स॰ निराना; घास निकालना, साफ करनाः प्रे०-वाइब, वै०-उब । निराल वि॰ पुं॰ बिलकुल, बहुत से, एकद्म; प्र॰ -लै;-जौ, बिलकुल जौ (गेहूँ नहीं),-मनई बहुत से मनुष्य । निरास वि० पुं० निराश;-होब,-करब: सं०। निरौनी सं० स्त्री० निराने की मज़दूरी;-देब,-बोब। निर्छूल वि॰ पुं॰ निरछल, स्त्री०-लि, भा०-ई; सं०। निजेल वि॰ पुं॰ जिस (बत) में जल भी न बहुण किया जाय; भ्री०-ला (एकादशी)। निर्नय सं० पुं ० निर्णय; करब, देव, होब; सं०। निवार दे॰ नेवार। निवारव कि॰ स॰ मिटाना, दूर करना; थका-थकान मिटाना, वै॰ ने-। निवाला सं० पुं० कौर, ब्रास; यक-, दुई-; वै० ने-; प्राय: मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त। निसचय दे॰ निहचय। निसतार संव पुं विर्वाह;-होब,-करब; संव निः 🕂 तर (पार होना या करना); बै०-ह-। निसरव क्रि॰ अ॰ निकलना;-पइठब, आना-जाना; प्रे॰-सारब,-सरवाइब; सं॰ नि: +सु । निसान सं० पुं० चिह्न, भंडा; स्त्री०-नी;-देही, गाँव या खेत की सीमा निर्धारित करने की कानूनी कार्रवाई। निसुहा दे० नेसुहा। निसोख वि॰ पुं॰ शुद्ध; स्त्री॰-खि। निहचय सं० पुं० निश्चय;-करब,-होब; सं०। निहतार दे० निस्तार। निहतूक वि॰ पुं॰ पक्का, ठीक; निश्चित; एक (दो नहीं); प्र०-की,-कै; नि + ट्रक (बिना दुकड़ेवाली बात); दे॰ ट्रका । निहल वि॰ पुं॰ कमज़ोर, छोटा; छी॰-लि, भा॰ निहाइति वि॰ एकदम, बिलकुल; प्र०-हइतिह । निहार्व कि॰ अ॰ देखना, देखते रहना। निहाल वि॰ पुं॰ प्रसन्नः-करव,-रहव,-होब; स्त्री॰ -लि।

**880** निहुर्व कि॰ अ॰ भुकना; प्रे॰-राइव,-उब; कहा॰ डॅट चरावै निहुरें-निहुरें ? निहोर सं० पुं कृतज्ञता, एहसान; वै०-रा; जौ कबिरा कासी मरे रामहिं कौन निहोर ? नीक वि॰ पुं॰ श्रन्छा, सुन्दर; स्त्री॰-कि;-निकरव -लागब,-करब, चंगा करना,-होब; फ्रा॰नेक; प्र॰-कै। नीकसूक कि० वि० बिना किसी के कहे, बिना श्रापत्ति के; वै०-सु-, नि-। नीच वि॰ पुं॰ छोटा, निम्न श्रेणी का; स्त्री॰ चि; क्रि॰ वि॰-चें, प्र० निचवें। नीनि सं स्त्री नींद; आइव; गीतों एवं लोरियों में "निनिया"। नीवर वि० पुं ० निर्वेख, स्त्री०-रि, कि० निवराव। नीबि सं भत्री नीम; सं निम्ब। नीमन वि॰ पुं॰ दे॰ निम्मन। नीयति सं० स्त्री० नीयतः कहा० जइसद-तइसन बरक्कति। नीरस वि॰ पुं॰ निरस, सूखा; स्नी॰-सि । नीवाँ वि॰ पुं॰ कड़ी (धूप), बिना हवा का (घाम); वै॰ निउन्ना, नेवाँ। नुकसान सं० पुं० हानि;-करब,-होब,-पाइब (हो जाना); वै०-संकान । नुकुस सं॰ पुं॰ ऐब, दुर्गुंगः; नुक्सः; वि॰-सिहाः; -निकारव। नुनखार दे० नोनखार। -लंब, कुछ न पाना। सं० नकुल ।

नेउर सं् पुं० नेवला; यस, डरपोक एवं दुबला-पतला; क्रि॰-राब, दबे-दबे रहना, छिपे खड़े रहना; नेडसा सं० पुं० सेवार (दे०) की पूती जिसका स्वादिष्ट साग बनता है।

नेकी सं क्त्री॰ भलाई;-करब; कहा॰ नेकी श्रौ

पुछि-पुछि ? नेग सं पुं भान्यों या नौकरों बादि को दिया

उपहार; हरू, ऐसे उपहार पानेवाले लोग;-देब,

नेटा सं पुं नाक के भीतर का मैल;-पोटा, शरीर की गन्दगी; वि०-टहा,-ही।

नेति सं ० स्त्री० नीयत, इरादा, इच्छा;-करब,-धरब। नेनुत्रा सं० पुं० एक तरकारी; नै० न्य-।

नेपाब कि॰ अ॰ पास आना, चुपके से खड़े रहना, जालच में खड़ा रहना; वै० न्य-।

नेफी सं पुं वहाँगे के किनारे का माग जो जपर से जोड़ा जाता है।

नेबुत्रा सं पुं नीबुः "गलगल नेबुत्रा ग्री चिउ-तात"; गीतों में "-बुल,-ला";-नोन चटाइब, मूर्ख

नेम सं० पुं श नियमः भरमः सं० वि० मी, नियम का पालन करनेवाला

नेर वि॰ पुं० निकट; क्रि०-राब, नियराब; भा० -राई; ग्रं० नियर, सं० निकट। नेवें सं० स्त्री० नीवें; देव। नेवतव कि॰ स॰ निमंत्रित करना; सं०-ता, निमं-त्रण,-तउनी, निसंत्रण लानेवाले को दी गई मज़-दूरी या उपहार, तहरी, निमंत्रित व्यक्ति। नेवाँ दे० नीवाँ। नेवाव कि० अ० पहुँचना (दर्द, आवाज़) वै० नि-। नेवार सं० पुं• सूत की पद्दी जिससे पलंग बुनते नेवारा दे० नवारा। नेवारि सं ० छी ० कएँ में नीचे देने के लिए गुलर की बनी गोल पहिया की तरह एक चीज़; छोड़ब, नेवासा सं० पुं० दौहित्र का अधिकार; ऐसे अधि-कार से प्राप्त धन, सूमि आदि;-पाइब,-लेब, अर० नवासः (दौहिन्न)। नेसुहा सं० पुं० लङ्डी का मोटा ज्ञमीन में गड़ा हुकड़ा जिस पर कोयर (दे०) काटा जाता है। सं० न्यस्। नेह सं० पुं० प्रेम, स्नेह;-करब,-होब; वि०-ही, प्रेमी, स्नेही; सं०। नेहसुति सं० छी० एक पेड़ जिसकी डाल लगती है श्रीर जिसकी लकड़ी पीले रंग की होती हैं। तेहा सं० पुं० ध्यान, हठ;-धरब; सं० स्नेह । नैहर दे० नइहर। नोक सं० पुं० नोक; वै०-कि। नोकर संवपुंव नौकर; चाकर; भाव-री; स्त्रीव -रानी। नोखे क वि॰ गर्वपूर्ण, अनोखा; कहा ०-नाउनि बाँसे क नहसी।

नोचव कि॰ स॰ नोचना;-चोथब, चुरा कर खाना (खेत की फसल); प्रे०-चाइब,-चवाइब,-उब।

नोट दे० खोट। नोन सं पुं नमक; खार, नमक का स्वादवाला; -छटही, (दीवार, ईंट आदि) जो मिट्टी के खार से कट गई हो; पानी से, अच्छे स्वास्थ्य में (रहब); नोनेक बोरा यस, सुस्त एवं मोटा;-हरामी, नमक-हराम।

नोनछटव कि॰ अ॰ स्वाभाविक खारी से कटना (दीवार, ईंट ब्रादि का); दे० नोना

नोनी दे० लोनी।

नोहर वि० पुं० अप्राप्य, दुष्प्राप्य; बढ़िया; होबं; भा०-ई, कमी; नीक-, अच्छा-अच्छा।

नौ वि० नव; दुइ ग्यारह होब, भाग जाना;-डीगर होब, गड़बड़ होना, फ्रा नव + दीगर।

नीहड्व कि॰ अ॰ नया हो जाना (चमड़ा आदि)।

नौहड़िया सं० पुं • व्यक्ति जो अलग भोजन बनाने ि-हा,-हँ-।

पॅंगुला सं पुं॰ पंगुल (दे॰) व्यक्तिः; स्वी०-लीः; सं॰ पंगु।

पेंगुलाव कि॰ अ॰ लॅंगड़े-लॅंगड़े चलना; सं॰ पंगु। पंघति सं॰ स्वी॰ (भोजन के समय की) पंक्ति या जनता; उठब, उठाइब; सं॰ पंक्ति।

पंच सं० पुं० पञ्च,-बदब,-मानब;-चाइति, पंचा-

यत;-करब,-होब; सं०।

पंछा सं॰ पुं॰ किसी श्रंग से बहनेवाला पानी; -बहब,-निकरच।

पंछी सं॰ पुं॰ चिड़िया; व्यं॰ व्यक्ति; अरताय-,दुख कामारा दुआ व्यक्ति।

पंछोप सं ९ पुं ० पानी का किनारा।

पंजा सं॰ पुं॰ हाथ की पाँचों उँगतियों का समृह; -तड़ाइब, हाथ की उँगतियों से दूसरे के पंजे को मरोड़ना; (२) पाँच (रुपयों खादि) का समृह; यक-, दुइ: सं॰ पंच, फा॰ पंज; स्त्री॰-जी।

पंजाब सं पुं • प्रसिद्ध शांत;-बी, पंजाब का रहने-वाला:-बिनि, पंजाबी स्त्री।

पंडब्बा सं॰ पुं॰ पान का डिब्बा।

पंडा सं ९ पुंच पंडा; स्त्री०-इनि, पंडे की स्त्री;-गिरी, -डेंपन, पंडे का पेशा।

पंडुठवी सं • स्त्री • पानी में डुवकी लगानेवाली एक जंगली चिड़िया ।

पंडोह सं पुं नाबदान; घर के भीतर का वह स्थान जहाँ गंदा पानी गिराया जाय।

पॅड़स्त्री सं रुत्री • एक चिड़िया; पंडुख, फास्ता; वै॰ पें-।

पँड्वा सं० पुं० भैंस का बच्चा; स्त्री०-विश्वा;-या। पंथ सं० पुं० शस्ता;-सुक्तवः (२) बीमार का भोजनः -देब,-जेबः,-पानी, बीमारी में दिया गया द्रव भोजन श्रादि।

पद्रह वि॰ पंद्रहः वै॰-ऋरह ।

पड्डॅट सं० पुं ० पत्त, दृष्टिकोण;-प रहब, पत्त करना;

वै॰-यँट, पेंट; श्रं॰ प्वाइंट।

पङ्ग्रा सं० की० वह अनाज जो मारा गया हो, जिसमें तत्व न हो;-होब, व्यक्ति का किसी काम का न होना; महत्वहीन हो जाना; कि०-आब, वै० -या; कहा० जन्स्यो पूता जोलक लहुआ बोयो धान पक्षोरयो पहुंआ।

पइजनिया दे॰ पयजनिथा।

पइती सं की कुश की गाँठ दी हुई रस्सी जो पूजा आदि के समय दाहिने हाथ की अनामिका में धारण की जाती हैं; पहिरब।

पइरि सं की विख्यान में दाने (दे दाँइय) के जिए फैलाई कटी फसल।

पहरुख सं पं बल, शारीरिक शक्ति: पुरहुक, बल

ा,-करब; सं॰ पौरुष; वि॰-खी, वै॰पौ-,

पदली सं॰ खी॰ मिट्टी का छोटा प्याला । पदसा सं॰ पुं॰ पैसा, दृब्य; वि॰ सहा, धनवान् । पद्दे सं॰ खी॰ छोटे कीड़े जो नाज में लगते हैं; कि॰

-इग्राब; वै॰ पाई। पुत्रमा सं॰ पुं ॰ सेर का है भाग; वै॰-वा। पुत्रमा सं॰ पुं ॰ सेवक विसे वहर्त लगा वा

पउनी सं॰ पुं॰ सेवक जैसे बढ़ई, जुहार आदि; -परजा, काम करनेवाले लोग जिन्हें स्वामी से कुछ

मिले; पाइब (दे०) से = पानेवाला।

पडरुख दे॰ पइस्ख।

पडला सं० पुं० खड़ाऊँ की तरह का लकड़ी का बना पदत्राय जिसमें खूँटी के स्थान पर रस्सी लगती है। पहिरब; सं० पद ।

पज्ली संब्बी० पाँव का वह भाग जो चलते समय भूमि पर पड़ता है।

पडसाला सं १ पुं वह स्थान जहाँ जनता को पानी पिलाया जाय;-चलब,-बैटब,-बैटाइब; सं १ पय न शाला; वै० पव-, पौ-।

पउहारी दे० पवहारी।

पकइव कि॰ स॰ पकाना (गुड़ या ईंट श्रादि, भोजन नहीं); पे॰-वाइव; भोजन की सामश्री पकाने के लिए 'रीन्हब' श्रादि श्रन्य शब्द हैं।

पक्ता सं० पुं० महुए का पका फल; बच्चों का गीत--''बूढ़ी दाई-दाई पकना खायँ, बुढ़वा भतार लैके बँगला जायँ''; वै० पो-।

पकसाइब कि • स॰ (फल को) कन्चा तोड़कर

पकहा वि॰ पुं॰ पाका (दे॰) वाला; जिसके फोड़ा हुआ या प्राय: होता हो; छी॰-ही।

पकुसन कि॰ ग्र॰ गर्मी से (फल का) समय के पूर्व ही सुखकर पक जाना; प्रे॰ पकसाइव।

पकेठ वि॰ पुं॰ अनुभवी एवं चालाङः स्त्री०-ठि, भा॰-ई,-पन ।

पक्कन वि॰ पुं॰ पकानेवाला (दिन का मौसम); -महीना, बरसात का दिन (जब फोड़े फुंसी पकते हैं)।

पक्कपक्क कि॰ वि॰ व्यर्थ में एवं जल्दी-जल्दी (बोलना); कि॰ पकपकाब, इस प्रकार बोलना; वै॰

प्रव पकर-पकर । पक्का संव पुं व पक्का मकानः पक्का आमः विव ख्ब मजबूतः अनुभवीः स्त्रीव-पकीः कच्ची-पक्की, गाली ।

पत्न सं० पुं कभी, दुर्गुण;-लगाइब,-लागब, तुक्स निकालना,-निकलना; सं० पत्त ।

पखना सं पुं पंखः डखना-, शंग-प्रत्यंगः पानी

न लागव, साफ-साफ बच जाना; ऊँची-ऊँची बातें करनाः सं० पत्त । पखवाज सं० पुं० एक बाजा; वै० पखावज । पखवारा सं पुं १४ दिन की श्रवधि; पच; यक-दुइ-; सं० पत्ता पखारव कि॰स॰ घोना (हाथ पाँव); प्रे॰-खरवाइब; सं॰ प्रचालय। पखित्राब क्रि॰ ग्र॰ मचलना; प्रे॰-वाइब; सं॰ पच (एक बात), किसी बात पर हठ करना। प्खुरा सं १ पं० बाँह श्रीर कंधे का जोड़; डख़रा-(तूरब, टूटबॅ), श्रंग-प्रत्यंग; सं० पत्त । पखेरू सं० पुं॰ पत्ती; प्रानरूपी पत्ती,-(उड़ब); सं० प्रा सं॰ पुं॰ पाँव, कदम;-पग पर, कदम-कदम पर; परी-पर्ग, कद्म-कद्म; संव पद । पगडी सं बी॰ पगड़ी;-बान्हब;-उतारब, अपमान करना;-धरब (गोड़े पर), पाँव पर पगड़ी रख देना (विनय करने के लिए)। पगहा सं ० पुं ० पशु को बाँधने की रस्सी; स्त्री०-ही; -लागब,-लगाइब। पगाइब कि॰ स॰ पाग (दे॰) में डालना; रस में उबालनाः प्रे॰ पगवाइब, वै०-उब; दे॰ पागि । पिगित्रा सं बी॰ पगड़ी;-बान्हब,-उतारब:-गोड़े पर धरबः दे० पगड़ी। पगुराइव कि॰ स॰ पागुर करना; खा जाना; व्यं॰ बैठे-बैठे खाना। पचड्ब कि॰ स॰ पचाना, हजम करना; व्यं॰ बेई-मानी से दबा लेना; बे०-वाइब, वै०-चा-,-उब; सं० पचल्ला सं॰ पुं॰ पाँच ईखों का प्रसाद जो बसियार (दे०) में प्रत्येक हिस्सेदार को दिया जाता है । बै० -चौ । पचक्त्यानी वि॰ इधर-उधर का; साधारण; यह शब्द भी 'गुरु' की भाति बुरे अर्थ में आने लगा है। पचकब कि॰ अ॰ (धातु के बर्तन का) कोई भाग दब जानाः प्रे०-काइब। पचाला सं० पुं० पंचक; लागब; सं०; पंचक प्रत्येक मास के माय: अंत में पाँच दिनों तक रहता है जिसमें सभी शुभ कर्म वर्जित हैं, यहाँ तक कि इस समय में मृत व्यक्ति का दाह संस्कार भी स्थगित रहता है। पचरा सं॰ पुं॰ देवी को प्रसन्न करने के लिए गीत जो बोमाई (दे॰) एवं डिहबन्हई (दे॰) में गाया जाता है। वै०-ड़ा। पचहुँ सं पं पाँच मिट्टी के बर्तन जो किसी के मरण के १०वें दिन घर से निकालकर दूर बाहर रखे जाते हैं । कादब, तोर-निकसै, तेरा-निकले; स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त शाप के शब्द; सं०पंच + भांड। पचहत्था वि० पुं पाँच हाथ का; लंबा-(ब्यक्ति);-जवान।

पचाइब दे० पचइब। पचाढी सं॰ स्त्री॰ जोठे (दे॰ जोठा) में लगी छोटी पचास वि० ४०;-न, पचासों;-सी, न४:-चसवाँ.-ई. ४० वाँ भागः म०-सौ,-सै,-च्चास । पचिसई सं० स्त्री० पचीसवाँ भाग; वि० पच्ची-पचीस वि० २४; प्र०-च्ची-,-सौ;-न, पचीसों;-सी, जुये का एक खेल; "रिवयाँ परी सवन की भीसी पिय सँग खेलौं पचीसी नायँ"-- ऋले का गीत। पचेढ़ी सं क्त्री गनने के पेड़ के नीचे निकली हुई छोटी सी ईख जो चूसने योग्य नहीं होती। पचौखा दे० पचउखा । पचौवाँ क्रि॰ वि॰ पाँचवीं बार; वि॰ पाँचवाँ पच्चड़ सं० पुं किसी भारी वस्तु को रोकने के लिए ठोंका हुआ लकड़ी का दुकड़ा;-ठोंकब; गाँड़ी म-परब, बड़ी बाधा त्रा जाना । पच्छ सं० पुं० पत्तपात:-करब,-होंब: सं०। पच्छाँह संब पुंव पश्चिम का प्रांत । पछर्व कि॰ घँ॰ पिछड़ जाना; पे॰-छारब। पञ्चवाँ कि॰ वि॰ पीछे; प्र०-वें । पछाड़ी सं॰ स्त्री॰ घोड़े के पीछे के पैर बांधने की रस्सी; वै० पि-। पछार सं० पुं० पछाड़;-खाब, पीछे गिर जाना, अकस्मात् गिर पड्ना (शोकादि के कारण)। पछारब कि॰ स॰ पीछे कर देना; फीच देना, कचा-रना (कपडा); प्रे०-छराइब, नै० पि-। पछारी सं क्त्री विषे बांधने की रस्सी; अगारी-, दो रस्सियाँ जिससे घोड़े बँधते हैं। पछिताब क्रि॰ अ॰ पछताना। पछिला वि॰ पुं॰ पिछला; वै॰ पाछिल; स्त्री॰ . जुन्त सं० पुं० पच्छिम की हवा;-चलब,-बहब। पञ्ज्ञाइब कि॰ स॰ पीछे-पीछे चलना। पञ्जेंबहाँ वि॰पुं॰ पश्चिम का (रहनेवाला); पश्चिम में पैदा होनेवाला, स्त्री०-ही; वै०-ग्रहाँ। पञ्जवा सं० पुं० अनुयायी; अगुद्या के पीछे चलने-वाला; स्त्रियों का एक आभूषण जो कंकण के पीछे पहना जाता है। वै० पछेला। पञ्जवाइव कि॰स॰ पुछि-पीछे हो लेना; पीछा करना; वै०-छिम्रा-। पछेड़ सं पुं ्पीछे पड़ने की किया या आदत;

-क्रब, तंग करना।

के बाद रह जाता है।

तरफ।

पछोरन सं० पुं० नाज का निकृष्ट ग्रंश जो पछोरने

पछोरब कि॰ स॰ सूप की सहायता से (नाज

बादि) साफ करना; मे०-रवाइब,-उब ।

पछ्छ कि॰ वि॰ परिचम में; भोर, परिचम

पजरीं कि॰ वि॰ बगज में, सट कर (बैटना); दे॰ पाँजरि।

पजावा सं० पुं ० छोटा भट्टा।

पजिञ्जाब कि० अ० पाजीपन करना।

पिजरिहा वि॰ पुं॰ पजीरीवाला; जिसे पजीरी का शौक हो; स्त्री॰-ही, वै॰ पँ-।

पजीरी सं बी श्राटे श्रीर शक्कर की बनी हुई बुकनी जो प्रसाद रूप में प्राय: बाँटी जाती है। वै प-।

पटइव कि ० स० पटाना (सौदा आदि), चुकाना (ऋण) ठीक करना, मैत्री कर लेना; 'पटब' का प्रे ० रूप; वै०-टा-,-उ-, प्रे०-टवाइव।

पटक सं पुं करपड़े का थान जो कुल देवता को चढ़ाया जाता है। सं पट; वै ०- हू।

पटक उन्नि सं २ स्त्री २ बार-बार पटक देने की किया;-करब,-होब; वै०-कौ-।

पटकन सं० पुं ॰ डंडा।

पटकती सं॰ स्त्री॰ वर्षा के पीछे धूप का समय; सुखने का अवसर (फसल के लिए);-पाइब, -देब।

पटकब कि॰ स॰ पटकना, गिरा देना; प्रे॰-काइब, -कवाइब, भा॰-काई,-कवाई।

पटकी-पटका सं क्त्री एक दूसरे को पटक देने

की क्रिया;-करब, होब । पटखाइनि सं० स्त्री॰ पाठक की स्त्री; दे॰ पाठखा

पटच क्रि॰ग्र॰ पटना;मैत्री होना;प्रे॰-टाइब;पाटब; दे॰ पटइब, पाटब, भा॰ पटानि ।

पटरा सं० पुं० (लोहे या लकड़ी का बड़ा) दुकड़ा -करब,-होब, चौपट होना।

पटरिश्राइव कि॰स॰ ठीक करना, तै करना। पटरी सं॰ स्त्री॰ पटी, मैत्री,-बहुठव, ठीक होनाः

पटर। स० स्त्रा० पटा, मत्रा,-बहठब, ठाक हाना; -खाब। पटहरई सं० स्त्री० पटहार का काम या पेशा;

-करव । पटहार सं॰ पुं॰ रंगीन सूत का काम करनेवाळा; स्त्री॰-हारिनि ।

पटिश्रइती सं० स्त्री०बराबरी, स्पर्धा; करब, रहब। पटिश्रा सं० स्नी० पटी, बिरादरी का एक भाग; कि०-इब,-उब।

पटित्रआइव कि॰ स॰ अपनी भोर कर खेना; वै॰ -उब।

पटीलब कि॰ स॰ ले लेना, भूतता से प्राप्त कर लेना; प्रे॰-टिलवाइब।

पट्रेर दे॰ लहर-।

पटौधन सं० पुं॰ पट जाने का हिसाब; ऋया का चुकता हो जाना;-करब,-होब; पटब (रे॰) +धन; पटहब।

। पट्ट वि० पु'o ठंडा, हजका, शांत;-परब, चूक जाना; स्त्री॰-हि; चह-, सहपट। पट्टा सं० पुं० बड़े-बड़े सिरके बाल (पुरुषों के) जिन्हें सँवार कर पोछे कर दिया जाय:-रखाइब; ठेके की भाँति दिया गया अधिकार; ठीका-,-देब, करब,-लेब,-लेख,-लिखब,-लिखाइब।

पट्टी सं० स्त्री० गाँव या भूमि का श्रंश;-दार, एक पट्टी के हिस्सेदार;-दारी, बराबरी, स्पर्धा; बिरा-

पट्ट दे० पटऊ।

पर्टू कि॰ वि॰ तुरन्ह ही; प्र॰-ह,-है। पट्टे! संबो॰ तोते को बुलाने का शब्द।

पठइत्र कि॰ स॰ भेजनाः प्रे॰-वाइवः बँ॰ पाठास्रोः वै॰-उव ।

पठउनी सं श्री भेजने की किया; जड़की की विदाई; अनउनी-, (िखयों के) जाने एवं विदा करने की प्रथा।

पठविनया सं० भेजा हुआ व्यक्तिः; सन्देशवाहक । पठान सं० पुं० मुसलमानों की एक जातिः; स्त्री० -निनि ।

पठित्रा सं० स्त्री० मोटी बकरी जो ब्याई न हो; ब्यं॰ जवान तगड़ी स्त्री; वै० या;-यसि, जवान एवं तगड़ी।

पठौत्र्या सं॰ पुं॰ भेजने की बारी; एक-, दुइ-; वै॰ -ठउन्रा।

पठ्ठा सं॰पुं॰ खूब इष्टबुष्ट न्यक्ति; स्त्री॰-ठिया; वै॰ -द्वा।

पड़क्त सं० पुं० भैंस का पड़वा या बच्चा; वै० पँ-; यह शब्द पँड़वा एवं पँड़िया दोनों के जिए आता है।

पड़ाव सं॰ पुं॰ स्थान जहाँ डेरा डाला जाय;-परब, -डारब।

पड़िया दे॰ पड़वा।

पड़िंत्राब कि॰ ग्र॰ (भैंस का) गाभिन होना; प्रे॰ -वाइब, बैं॰ पँ-।

पड़ आ सं॰ पुं ॰ प्रतिपदा; बै॰-रुवा ।

पड़ेल सं॰ स्त्री॰ पड़िया जो गामिन होनेवाली हो; बड़ी पड़िया; वै॰-लि; क्रि॰-ब, खूब खाना, दबा के गिरा देना।

पड़ोस दे॰ परोस ।

पड़ीत्रा सं० पुं० विशेष पड़वा; श्रापना पड़वा; श्री० -डियवा ।

पढ़ब कि॰ अ॰ पढ़ना, प्रे॰-डाइब,-उब; सं॰ पठ्। पतकी सं॰ स्त्री॰ छोटी हँडिया; बै॰-तु-।

पतकौरा सं॰ पुं॰ बड़ी पतकी; वै०-कउरा,-कोला। पतकार सं॰ पुं॰ पतकड़; शिशिर।

पतर-पुक्का वि॰ पुं॰ दुबला-पतलाः, स्त्री॰-की। पतरवार वि॰ पुं॰ पतला-पतलाः, स्त्री॰-रि।

पतरार विश्व हु ॰ पतला पतला; स्त्रा । पतराब कि॰ अ॰ पतला हो जाना; पे॰-इब,-उब। पतरी सं॰ स्त्री॰ पत्तल; परव; कह अनुभव होना;

पतेवार सं॰ प्र • पतवार ।

पतहा वि॰ पुं० पत्तोंवाला; स्त्री०-ही; सं० पता सं॰ पुं॰ पता, ठिकाना; ठेकान; एक गाना जो नाचनेवालों को उत्ते जित करने के लिए गाया जाता है:-बोलब,-पाइब । पताई सं० स्त्री० पत्तियों का ढेर; सं० पत्र। पताब क्रि॰ ग्र॰ पत्ते देना (पेड़ का); दु:खी होना, अनुपस्थिति अनुभव करना; तोहरे बिना केव पतात बा ? तुम्हारे बिना क्या कोई दु:खी हो रहा है ? पहले अर्थ में वै०-तिआब; सं० पत्र। पतित्राइब कि॰ स॰ विश्वास करना। पतिष्ठाब क्रि० अ० पत्ती देना; दे० पताब । पतिगर वि० पुं ० पत्तोंवाला; स्त्री०-रि । पतित वि० पुं ० नीच; जिसका पतन हो गया हो; भा०-ई, बेशरमी;-करब, बेशरमी से न्यहार करना; सं०। पतिनास सं० पुं ० अपकोति बदनामी; प्र०-ती-; -होब,-करब। पतिहासं०पुं० पंक्तित्राला; श्रेष्ठ ब्राह्मण जिन्हें श्रवध में प किपावन कहते हैं। वै० पँ-। पतील वि॰ पुं॰ बहुत पतला; स्त्री॰-लि। पत्की दे० पतकी। पतुरूपन सं० पुं॰ वेश्यापन;-करब। पतुरित्रा सं० स्त्री० वेश्या।

पतेली दे० भदेला,-ली। पतोह सं० स्त्री० पुत्र की स्त्री; सं० पुत्र-बध्रु; प० -हु, २०-हा,-हिन्रा।

पथरा सं० पुं० पत्थर; पत्थर का दुकड़ा; क्रि०-ब, पत्थर हो जाना;-ही, स्रोले पड़ने की हानि;-होब; दे० पत्थर; सं० प्रस्तर ।

पथरी सं० स्त्री० मूत्राशय में छोटे-छोटे पत्थर जैसे दुकड़े हो जाने की बीमारी;-परव; (२) पत्थर की कटोरी; सं०।

पश्चाइन कि॰ स॰ पथाना (ईंट, कंडा); 'पाथन' का प्रे॰; प्रे॰ थनाइन; भा॰-ई, पाथने की किया या मजदूरी; वै॰-उन ।

पद सं पुं रिश्ता; लागब; (२) उचित बात, निर्णय, करब, सुपद, उचित बात का निर्णय, वि० -दी, जिसे बात या उचित अनुचित के निर्णय करने की शक्ति हो, (३) कविता की पंक्ति; कहब, -बोजब।

पद्गाउँज सं॰ पुं॰ पाजामे का हास्यासपद नाम,
पद (पाद) + गउँजब (घूमना-फिरना) = जिसमें
(पहननेवाले का) पाद (दे॰) घूमता-फिरता रहे,
बाहर न निकले ।

पद्नी वि॰ पादनेवाला (ज्यिक), यह शब्द दोनों जियों में प्रयुक्त होता और फटकारने या गोली देने के लिए साता है। उ॰ दु पदनी ! हत्तरे पादनेवाले की !, चोड़ी, वेकार बोलनेवाला व्यक्ति, कहा॰ जस सुकृद तस पादनि चोड़ी...। पद्रौंकव कि॰ अ॰ दौड़-धृप करना, परेशान होना।
पदाइब कि॰ स॰ पदाना, तंग करना, दौड़ाना, वै॰-उब, दे॰ पादब।
पदानि सं॰ स्त्री॰ परेशानी; होब; रहब।
पदारथ सं॰ पुं॰ अच्छी वस्तु; ''सकल पदारथ है जगमाहीं''; सं॰-थं।
पदिश्राइब कि॰ स॰ मुर्ल समम्मना; बार-बार व्यथं की खाज्ञा देते रहना; वै०-उब।
पदी ति॰ पुं॰ पद करनेवाला; दे॰ पद; सं॰।
पदुम सं॰ पुं॰ एक पेड़; क लकड़ी, जिसे बहुत पविन्न माना जाता है।
पदौत्रालि सं॰ स्त्री॰ पादने की निरंतर किया।

पदौत्रालि सं० स्त्री० पादने की निरंतर किया। पन सं० पुं० जीवन का एक भाग; बाला-,चउथा-, (२) मार्ग, जीवनयात्रा का उपाय।

पनरहित्रा सं॰ पु॰ १४ दिन का समय; यक-, दुइ-;-यन, कई सप्ताह। पनहां सं॰ पु॰ चौड़ाई (कपड़े की); अर्ज़; वि॰

-हगर, चौड़ा, खूब चौड़ा । पनहीं सं• स्त्री॰ जुता, देसी जुती; सं॰ उपानह ।

पनारा सं० पुं॰ पनाला; स्त्री॰-री। पनित्राइब क्रि॰ स॰ (बरहे में) पानी लाना; दे॰

बरहा। पनिद्याब क्रि॰ श्र॰ पानी (बरहे में) श्रा जाना; पानी से भर जाना।

पनिगर वि॰ पुं॰ पानीवाला (कुँआ); वै॰-यार।
पनिहा वि॰ खी॰ पानी से भरा (रास्ता); पानी में
रहनेवाला (साँप); पानी + हा; स्त्री॰-ही।
पनिहारिन सं॰ स्त्री॰ पानी भरनेवाली स्त्रीः वै॰

पनिहारिन सं॰ स्त्री॰ पानी भरनेवाली स्त्रीः वै॰ -नि।

पनुष्ठा सं० पुं० पानी मिला हुत्रा गन्ने का रस जो खोइया (दे०) को निगोकर चुत्राया जाता है। पनेहथी सं० पुं० मोटी रोटी जिसे पानी लगा-लगा कर हाय से (चकला बेलन से नहीं) ही बनाते हैं। पानी + हाथ + ई, पुं०-था, बड़ी मोटी पनेहथी; वै०-नेथी।

पन्ना सं० पुं० पृष्ठ;-उलटब । पन्नी सं० पुं० चमकदार अवरक का दुकदा;-ब्रगाइब; वि०-दार, पन्नी लगा हुआ ।

पन्हवाइब कि॰स॰ (गाय, भैंस श्रादि को) दूध देने के लिए पुचकारना, थन छूते रहना; व्यं॰ मनाना, फुसलाना; पन्हाब (दे॰) का प्रे॰।

पन्हाज क्रि॰ श्र॰ दूध देने के लिए तैयार होना; पे॰ -न्हवाह्ब।

पपरी सं बी॰ पतला पापड़ जैसा मिही, दीवार या खेत आदि के ऊपर निकला भाग; कि॰-रिमान, ऐसी पपरी निकालना या देना; वै॰ पो-। पपिहरा सं॰ पुं॰ पपीहा।

पयलाना सं॰ पुं ० विष्टा; टही जाने का स्थाव, -करंब,-जाब,-होब ।

पयजनियाँ सं ६ स्त्री० बच्चों के पैर में पहनाने का एक आमृंषण जिसमें वृँघरू लगे रहते हैं। तुल॰ "दुमुकि चलत रामचंद्र बोजति"" पयजामा सं॰ पुं॰ पाजामा; दे॰ पदगर्डेंज; फा॰ पा (पैर)+जामः (कपड़ा)। पयट सं० पुं ० पत्त, बात;-बदलब,-प्र रहब, तरफ-दारी करना; ग्रं० प्वाइंट; वै०-यँ-, पैंट। पर्यठारी सं० स्त्री० प्रवेश, स्थान;-पाइब; वै० पायठ (दे०); पैठारी। पयंतरा सं॰ पुं॰ पैतरा;-बदलब। पयताबा सं ुपुं भोजाः प्र पा-। पयदर क्रि॰ वि॰ पैर से; चलव, जाब, - आइब; प्र॰ -रै; फ़ा॰ पाय (पैर)। पयना सं॰ पुं॰ छोटा ढंढा जिससे बैल हाँका जाता है; नाधा-क भीखि, जानवरों की बीमारी के समय मांगी जानेवाली भिचा; दे० नाघा। पयमाइस सं॰ स्त्री॰ भूमि का नाप, हिसाब आदि: -करब,-होब। पयमाना सं० पुं० नाप का ऋादुर्श । पयमाल वि०पुं० थका हुआ, गिरा, निर्वंतः; प्र०पा-। पयरा सं० पुं० पुत्राल;-पालब, पुत्राल का गदा बनाना, बिछाना । पयरुख दे० पहरुख । पयरोकार सं० पुं० प्रतिनिधि (कचहरी में), कार्य-कर्ता; भावनी। पयल सं पुं पायल (दे) के लिए गीतों में प्रयुक्त;-"-मोर भारी।" पयलाउँठी सं० स्त्री० पहिली संतान:-क, पहला: वै०-इ-,-हि-। पयसरम सं० पुं० परिश्रम, कष्ट;-करब,-परब; वि० -मी; सं०। पयान सं०पुं० बिदाई, रवानगी;-करव, चलना; सं० परई सं• स्त्री॰ मिट्टी की छोटी तश्तरी। परकव कि॰ अ॰ आदी हो जाना; हिस्मत करना; प्रे॰-काइब,-उब। परकार सं॰ पुं॰ प्रकार; भोजन, व्यंजन; बरही-. बारह ब्यंजन; वै०-ता; सं०। परकाल सं० पुं० रेखागियत में प्रयुक्त एक औ-परकोसा सं० पुं ० खिलयान की भूमि का बटोरा हुआ भूसा, पुत्राल आदि का मिश्रित भाग। परल सं॰ पुं॰ परीचा, पहिचान; कि॰-व; लैब्रा, परखनेवाला; सं० परीच् । परखी संब्बी॰ बोरे के भीतर से नाज का नमुना निकालने के लिए लोहे का चम्मच। पर्ग सं॰ पुं॰ कदम, पगः यक-, दुइ-; कि॰ गाव, कदम रखना, चजना। परगट वि॰ प्रकट:-होब: कि॰-ब, फल देना (बुरे

and the same of the same of the same of the same

परचा सं० पुं ० पर्चाः स्त्री०-ची, छोटा पर्चा । परचाइब दे० परकाइब। परचार सं० पुं ० प्रचार:-होब,-करब: सं०। परचि सं० स्त्री० पतला द्वकड़ा; वै०-चि । परचून सं• पुं• श्राटा, चावल श्रादि; वै• भा• -मीः वि०-निहा। परचौ सं॰ पुं॰ परिचय; चीन्ह-,मुलाकात:-करब, -रहब,-होब; सं० | परछव कि॰ स॰ पूजा करना, स्वागत करना (दूरहे या दुलहिन का); प्रे०-छाइब,-छ्वाइब । परजन सं॰ पुं॰ दूसरा न्यक्तिः; बाहरी मनुष्यः "परजन, पुरजन, परिजन।" परजलित वि॰ स्पष्ट, ज्ञात;-करब,-होब; सं॰ **अञ्चलित** । परजा सं० पुं० प्रजा;-पउनी (दे०); सं०। परत सं० पुं० पर्त; तै परत, एक-एक पर्त अलग परतल सं॰ पुं॰ मौका, श्रवसर;-परब। परता सं० पुं ० पइता, उचित दाम;-परब,-खाव । परताप सं॰ पुं॰ प्रताप, इक्रवाल; पुन्य-; वि॰ पी, प्रतापत्राला, इकबाजी; सं०। परतारव क्रि॰ स॰ बराबर करना, बराबर बाँटना । पर्ति आइब कि॰ स॰ प्रत्यत्त अनुभव से जानना । परतिज्ञा सं० खी० प्रतिज्ञा;-करब; सं०। परतिष्ठा संग् खी० इन्जतः-न्ठित, प्रसिद्धः संग् । परती सं बी भूमि जिसमें खेती न हो;-छोड़ब, -परवः-जोतव । परते जब क्रि॰स॰ परित्याग करना, बिजदान करना: जिड-,प्राणों की परवाह न करना; सं ०परि + त्यज् । परतैपते कि॰ वि॰ एक-एक पर्तः दे॰ परत । पर्थन सं १ पुं ० पत्नेथन; सु ०-खगाइब, सच बात में कुछ और मिलाकर कहना; वै०-नी। परथा सं० स्त्री० प्रथा, रिवाज। परदनी सं० स्त्री० धोती (पुरुष की); फ्रा० परद: 十न11 परदर सं० पुं० प्रदर रोग; होब; सं०। परदा सं० पुं॰ पर्दा;-करब,-उठाइब; पेट-, खाना कपड़ा, जीवनयात्रा;-चलब, खर्च चलना; फ्रा॰ परदेस सं॰ पुं॰ घर से दूर का देश;-सी, बाहर का व्यक्ति। परदोस सं० पुं० द्वादशी का वत;-रहव। परधन सं० पुं० दूसरे का धन; कहा०-जोगवें परधान वि॰ पुं॰ ईमानदार, सचरित्र, स्त्री॰-नि । परन सं पुं प्रण; करब; सं । परनाम सं पुं प्रणाम;-करवः सं । परिन सं क्त्रों वेर, अधिक संख्या; क परिन, बहुत अधिक (फसल, पशु आदि)। परपरान कि॰ भ॰ (किसी अंग में) मिर्च सा

लगना; (२) पर-पर-पर-पर बोलना; किसी के विरुद्ध कुछ कहते रहना। परव सं० पुं० पर्वः-लागबः प्र०-भ, वै०-भी,-बी। परव क्रि॰ अ॰ पड्ना, शुभ होना। पर्वत सं० पुं० पहाड़;-लागव, देर का देर होना, खुब लंबा चौड़ा होना; सं०। परवितिश्रा सं० पुं० एक प्रकार की लाल मिर्च; -मर्चा, यह पहाँडों में अधिक होता है, इसी से यह नाम पड़ा। एक पहाड़ी लौकी; सं० पर्वत 🕂 इन्। पर बस्ती सं ० स्त्री० पालन, परवरिश;-करब,-होब; वै०-वस्ती। परबीन वि॰ प्रवीख, चतुर; सं०। परबेस सं ० पुं ० प्रवेश, पहुँच;-होब,-रहव; सं ०। परमातमा संव पुं परमातमा, भगवान् ; संव। परमान सं० पुं० ब्रंदाज़ा, श्रादर्श;-होब,-रहब; सं० प्रमाण । परमेसर सं प् परमेश्वर; स्त्री -री, ईरवरीय शक्ति, दुर्गा जी; सं०। परमेह सं० पुं० प्रसेह; धातु-, प्रमेह का रोग। परर-परर कि॰ वि॰ पर-पर (बकना, पादना परवर सं० पुं । प्रसिद्ध फज जिसकी तरकारी बनती है। कहावर्तों में "परौरा, परवरा।" परवरिस सं० स्त्री० पाळन, गुजर;-करब,-होब; फ्रा॰-श। परवाना सं० प्ं० भाजापत्र;-पाइब,-देव। परवाह सं प पु व चिता, ध्यान;-रहब,-करब,-होब; बे-, नि-। परवाह्ब कि॰ स॰ नदी के प्रवाह में (शव) डाल देना; वै०-परि-। परसन्न वि॰ प्रसन्नः; (२) सं॰ पसन्द, इच्छाः; वै॰ पो-;-करब,-होब,-आइब। परसब कि॰ स॰ परसना, परोस देना; मे॰-वाइब, -साइबः चै०-रोसब । परसिंहजे कि॰ वि॰ सबके सामने; चोरी से नहीं; खुले श्राम; सं० प्रसिद्ध। परसाद सं॰ प्ं॰ प्रसाद;-देब,-लेब; स्त्री॰-दी,-धी; -पाइब, भोजन करनाः सं०। पर्सीत्रा सं पुं • जितना एक बार में परोसा जाय; वै० परोसा । परहाल सं॰ पुं॰ हिम्मत, शक्ति। परहे्ज सं॰ पुं॰ रोक, नियंत्रण; करव; वि॰-जी, प्रहेजवाला । परात सं॰ पुं॰ बड़ा थाल; स्त्री॰-ति; म॰-ता। परान सं॰ पुं॰ प्राया; जिउ-, पूरा हृदय; सं॰। परानी सं पुं॰ व्यक्ति, पति, परिवार का सदस्य; प्राची; सं । परापति सं स्त्री० प्राप्ति:-करब,-होब: सं । पराचा विष पुं े पराया; स्त्री ०-ई; सं ० पर। परास सं० पुं प्रवाश सं परिच्छा सं० स्त्री० परीचा; लेब, जाँचना; सं०। परिवा सं • पुं • प्रतिपदाः वै • रुआः सं • । परिहास सं े प्ं उपहास, बदनामी; वै०-री-: -करब,-होब; सं०। परी सं • स्त्री • तेल या घी नापने का लोहे का चम्मच; यक-, दुई-,सं० पल्ली; (२) सुन्दर स्त्री; स्वर्गीय स्त्री: फा०-। परु कि॰वि॰ पार साल; प्र०-ऋौ,-रू, पार साल भी; -इ, पार साल ही। परुत्रा दे० परिवा। परुवा वि॰ पड़ा हुआ (माख),-पाइब, पड़ा हुआ (माल) पा जाना;-धन, ऐसा धन, 'परब' (दे०) से। परेट सं पुं वड़ा मैदान; ड्रिल;-परब, (भूमिका) बिना जोती पड़ी रहना;-करब, डूल करना; श्रं० परेठा सं॰ पुं॰ पराठा । परेम सं॰ पुं॰ प्रेम; बै॰ पि-; वि॰-मी। परेवा सं० पुं ० एक चिड़िया; स्त्री०-ई। परेसान वि॰ चितित, दुखित;-होब,-करब; भा॰ ्नी; परीशान । पर्ोस सं०पुं० पड़ोस,-सी, पड़ोसी;-सें, पड़ोस में। परोसब कि॰ स॰ परसना, श्रृ०-वाइब; वै॰ पर-, भा०-सा, परसौत्रा; दे० परसौत्रा। परोहन सं पुं काम की वस्तु। परो कि वि परसों; काल्डि-, दो एक दिन में, कल-परसों । पलॅंगरी सं० स्त्री० छोटी सी सुन्दर खाट; सं० पर्यंक, पल्यंक। पल्गा स्० पुं • पल्ग; वै • न्डा;-बिछाइब,-बीनब; सं • पर्यंक, पत्यंक। पल सं प् व च गा;-भर,यक-, दुइ-, सं । पलई सं० स्त्री० पेड़ का सिरा; वै० पुलुई । पलक सं • स्त्री • त्रांख की पलक;-मारब,-भाँजब । पलका दे० पर्लेगा। पलमञ् क्रि॰ अ॰ बड़े प्रयत्न के बाद मानना; रूठने के बाद देर में मानना, प्रे०-काइब,-उब । पलटिन सं ० स्त्री० पलटन; वि०-हा, पलटनवाला र्श्न प्लेट्स । पलटब कि॰ अ॰ पलट जाना, बदलना, स॰ पलट देना, बदल देना; प्रे०-टाइब,-उब। पलटा सं पुं े एक लोहे या पीतल का बर्तन जिससे पकनेवाली वस्तु पलटी जाती है। पलद्व सं व्यं व्यविद्य भक्त कवि पलदूदास । पलथी सं रत्री॰ पालथी,-मारब; प्ं॰-था, जोर से या जल्दी मारी हुई-। पलरा सं प्ं पलड़ा, छोटा टोकरा, स्त्री नहीं, पलिवार सं॰ पुं॰ परिवार, कुल-, सं॰। पञ्जा सं प् ० दरवाजा, इलकी टोपी, प्रक

बगल,-पकरब,-धरब, भरोसा (जोड़ा नहीं), करना। पल्लें क्रि॰ वि॰ अधिकार में,-परव, हाथ लगना, शास होना । पह्नौ सं॰ प्ं॰ पल्लव, आम की पत्तियाँ; सं०। पवरब कि॰ श्र॰ तैरना; मु॰ इधर-उधर भटकते रहनाः प्रे०-राइब,-उबः चै०-इब । पवदरि सं० स्त्री० (कोल्हू के चारों श्रोर) बैल के पैर से बना गोल रास्ता; पव (पैर)+दरि (स्थान), फ्रा॰ पाव + दर। पवदा दे॰ पौधा। पवन सं॰ पुं॰ वायु; कविता एवं गीतों में प्रयुक्त; -सुत, हनूमान (गीतों में)। पवना सं॰ पुं॰ मिठाई आदि छानने के लिए हत्था खारी हुई चलनी; वै॰ पौना। पवनारि सं० स्त्री० दे० पौनारि । पवपुत्री सं • स्त्री • पैर पूजने के साथ दिया गया द्रव्य, जो व्याह का एक अंग है; फ्रा॰ पाव + सं॰ पूजाः वै०-पुजाई। पवेबारा संब्धुं सुंदर अवसर । पवसाला संब्धुं पानी पिलाने का स्थान;-बइ-ठाइब, ऐसा स्थान बनाना; सं० पय 🕂 शाला; दे० पवहारी वि॰ पुं॰ केवल दूध पीनेवाला (साधु); सं पय + आहारी; वै ० पौ-। पवाँरा सं॰ पुं॰ लंबी कथा;-गाइब, व्यर्थ की बात करना । पवाई सं० स्त्री० जूते या खड़ाऊँ की जोड़ी में का एक; फ्रा॰ पाव (पैर)। पवित्तर वि॰ पुं॰ पवित्र;-करब,-होब। पवित्री सं स्त्री • घी (साधुत्रों की बोली में) सं • । पसुँघा संवर्षु पासंगः वैव-संघा, ङाः फ्रा॰ पा (पैर) + संग (परथर)। पसगइयत सं० स्त्री० एकान्तता;-मॅ, पृथकु । पसम सं पूं बाल; गुप्तांग के बाल;-बराबर, कुछ नहीं; परम । पसर सं ं पुं ॰ फैली हुई हथेली (में जितना आ सके); यक-, दुई-भर; सं असर। पसरव कि॰ अ॰ फैलना, लेट जाना; मे॰-राह्ब, -सारब,-उब; सं० प्रसर । पसवाइव कि॰ स॰ पसाइब (दे॰) का प्रे॰; सं॰ म + सर। पसाइव कि॰ स॰ पानी निकालना; चुवाना; सं॰ म+स्। पसार सं० पुं० फैलाव; उसार-, सामान का इधर-उच्चर फैला रहना; सं । प्र + सर। पसावन सं० पुं • चावल का माइ;-पियब,-भात; सं प्र मस् (बहना)। पसिद्याइव कि॰ स॰ पासा (दे॰) से फोइना, मार्गा (देला, मिटी श्रादि)।

पसिजवाइब दे॰ पसीजब। पसिनहा वि॰ पुं॰ पसीने से भरा या भीगा; स्त्री॰ पसीजव क्रि॰ अ॰ पसीजना, पिघलना; प्रे॰-सिज-वाइब। पसीजर सं० पुं असाफिर; असाफिर गाड़ी (माल गाड़ी नहीं); ग्रं० पैसेंजर। पसीना सं पुं पसीना; वि -सिनहा, ही; सीन-, पसीने से लथपथः थका। पसु सं० पुं० पशु । प्रमुपति सं प् पं व नेपाल के प्रसिद्ध महादेव;-नाथ: सं०। पसेरी सं • स्त्री • पाँच सेर की तौल; यक-, दुइ-; -ढिमिलाइब, इच्छा करना, मनाना (कोई बुरी पसेव सं० पुं० पसीना;-स्राइब, थक जाना; सं० प्र+स्। पस्ट वि॰ पुं॰ गिरा हुआ (मकान);-होब,-करव; फा० पस्त। पस्त वि॰ पुं॰ धका हुआ; नष्ट;-करब, जीत खेना; भा०-ती। पहेंटब कि॰ स॰ तेज़ करना (छुरी चादि चौज़ार); प्रे॰-टाइब,-उब,-टवाइब,-उब । पहँटा सं० पुं० खेत या फ्रसल का सीधा भाग जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो;-धरब,-बेव। पहट वि० पुं० गिरा हुआ;-होब, गिर जाना । पहताब किं स॰ श्रं पछताना। पहर सं० पुं • एक पहर जो ३ घवटे का होता है; श्राठी-, रात दिन; जमाना; दे० पहरा। पहरव कि॰ घ॰ (पशु का) ज़ोर-ज़ोर से दहाइना (विशेषकर साँड का)। पहरा सं० पुं० पहरा;-देव; समय, ज़माना । पहरुष्ट्या सं० पुं० मृसतः; बखरी-। पहसुल वि॰ थकावट मिटा हुन्ना (र्ग्नग);-करब, (किसी श्रङ्ग की) थकावट मिटाना; सीघा करना। पहाड़ सं० पुं० पर्वतः-यस, बहुत बड़ा, लंबा (दिन); होय, न बितना, कठिन होना, न कट सकना (समय); स्त्री०-ड़ी; वै०-र। पहाड़ा सं० पुं० संख्याओं का पहाड़ा;-पदव । पहाड़िन सं• स्त्री॰ पहाड़ी स्त्री; पहाड़ी की पत्नी; वै०-नि। पहाडी सं० पुं० पहाड़ का निवासी; (२) छोटा पहाड़; वि॰ पहाड़ों से भरा या विरा (प्रांत)। पहित्रा सं० पुं ० पहिया; वै०-या। पहिचान सं क्त्री व परिचय;-करब; कि ०-ब, पह-चान लेगा; जान-,-होब; वि०-नी परिचयवाला। पहिती सं • स्त्री • पकी दाल; दे • सगपहिता; सं • प्रहित (मसाला) + ई= मसालेवाली (वस्तु); प॰ पहिर्व कि॰ स॰ पहननाः प्रे॰-राष्ट्रवः-उब 🎼

पहिराव सं० पुं० जो कुछ पहना जाय; वै०-वा।
पहिला वि० पुं० प्रथम; स्त्री०-ली; वै०-ल,-लका,
-की;-लाँ, (पद्य का) प्रथम वार (बच्चा देना);
कि० वि०-लें, पहले।
पहिलोंटी सं० स्त्री० (स्त्री का) प्रथम बार गर्भ

धारणः क, प्रथम (संतान)।

पहुँच सं० स्त्री० पहुँचने की शक्ति।

पहुँचव कि॰ अ॰ पहुँचना; प्रे॰-चाइब,-उब,-चवा-

इब,-उब ।

पहुँचा सं० पुं० हाथ और बाँह के बीच का भाग; -ची, ऐसे भाग पर पहनने का एक आभूषण । पहुँचानि सं० स्त्री० पहुँचने की फ़ुरसत; कहीं जाने

का मौका;-होब,-रहब।

पहुँची दे० पहुँचा। पहुनासं० पुं० श्रतिथि; बै० पाहुन, भा०-ई, -नई।

पाँच वि॰ पाँच; प्र॰-चै,-चौ; तीन-करब, चरका देना; तीन-म्राइब, चालाकी म्राना; सं॰ पञ्च।

पाँचा सं पुं ० किसानों का श्रीजार जिसमें लकड़ी के पाँच दुकड़े आगे निकले होते हैं;-यस, लंबे-लंबे (श्रात)।

पाँजरि सं शि पसली।

पाँड़ा सं॰ पुं॰ पँड़वा; भैंस का बच्चा; वि॰ हण्ट-पुष्ट (नवयुवक) पर उजड़ु; दे॰ पँड़वा, पँड़रू।

पाँड़े सं० पुं० पांडेय, स्त्री० पँड़ाइनि; सं०। पाँति सं० स्त्री० पंक्ति; सरवार के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की श्रेणी जिन्हें पँतिहा एवं पंक्तिपावन भी कहते हैं। क पाँति, कई पंक्तियाँ; वै० पाँती सं० पंक्ति।

पाइब कि॰ स॰ पाना, खाना; वै॰-उब; सं॰

श्राप\_।

पाई सं बी ॰ पैसे का एक भाग; जुलाहे का सामान; -फहलाहन, सामान विसेरे रहना ।

पाक वि० पुं० पक्का; पका (फोड़ा); श्त्री०-कि; कि० -ब, पकना; सं० पक्ष।

पाका सं पुं कोड़ा; स्त्री कोरिया;-फोरिया होब, फोड़ा-फुंसी होना।

पाकिट सं पुं जेव:-मार, जेब-कट; श्रं ०-केट।

पाल संव पुंचे घर के किनारे की ऊँची दीवार; महीने का आधा भाग, पच; श्रॅंचोर-, शुक्त पच; श्रन्हियार-, कृष्ण पच; संव पच; कहाव एक पाल दुइ गहना, राजा मरे कि सहना।

पार सं बी पाड़ी: वै पात्रिया,-गि; कि - ब, पात्र तैयार करके उसमें कुछ डालना; प्रे पान-इब, पावाइबा

पागल वि॰ षु ॰ विचित्रः स्त्री०-तिः क्रि० पगलाय, भा॰ पगलई।

पागि सं की वाम ; मिठाई की चामनी; उठाइब;

कि॰ पागवः यक-,दुइ-, जितना गुंड एक बार कड़ाह में बने।

पागुरि सं० स्त्री० जुगाली;-करबः; कि० पगुराब, -राइबः; कहा० भहँसि के आगे बेन बजावै, भहँसि खड़ी पगुराय। वै०-र।

पाचक सं ० पुं ० पाचन-शक्ति की सहायक वस्तु,

दवा आदि।

पाचरि सं० स्त्री० गन्ने के कोल्हूका एक भाग जिसे ठोंक कर कोल्ह्रकसा जाता है।

पाछ सं ० पुं ० पीछे का भाग; आग-,आगा-पीछा;

श्राग-करब, हिचकना; वै०-छा ।

पाछव कि॰ स॰ चीरना (पीस्ते के फल या टीके के लिए मनुष्य की बाँह की); प्रे॰ पछाइब,-छवा-इब।

पाछिल वि० पु<sup>•</sup>० धीब्ने का; स्त्री०-कि; दे**० प**ब्निला। पाजी वि० दुष्ट<sub>ः</sub> भा०-पन ।

पाट सं॰ पुं॰ चौड़ाई (नदी की)।

पाटख सं ० पुं ० बोह्मणों का एक भेद; पाठक; स्त्री० पटखाइनि (दे०)।

पाटन सं० पुँ० नेपाल की श्रोर का एक तीर्थ-स्थान जिसे देवी पाटन भी कहते हैं; यहाँ देवी का मेला लगता है।

पाटव कि॰ स॰ पाटना; मे॰ पटाइव,-उब, पट-

वाइब,-उब।

पाटी सं० स्त्री० तस्ती; सिर के बाजों के दाहिने श्रीर बायें दोनों भाग; परव (बाज सँवारना); (२) खाट की दोनों जंबी जकड़ी जो जेटने पर दायें-बायें रहती है। सिरई (दे०) पाटी; सं० पट्ट।

पाठ सं॰ पुं॰ (पुस्तक का) पाठ;-करब,-बैठब, -बैठाइव; वै॰-ठि;-ठि बाँचब; सं॰।

पाठा सं॰ पुं॰ हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति; स्त्री॰ पेठिया (दे॰); वि॰ बलवान।

पाठि सं की (किसी धार्मिक अंथ का) पाठः प्राय: दुर्गापाठः-बाँचवः,-बैठवः,-बैठाइवः सं पाठ। पात सं पु प पत्ताः-भरः, पूरा पत्ता भर (भोजन)ः तुल पात भरी सहरी (दे०)... स्त्री०-ती, प्र•पत्ती वै०-ताः सं पत्र।

पातक संं पुं पाप;-लागब; सं ।

पातर वि॰ पुं॰ पतला; श्रजुदार; स्त्री॰-रि।

पाता सं ० पुं ० पत्ता;-पूजव, चेचक का प्रकोप समाप्त होने पर देवी का पूजन करना;-पाव पूजब, बिना कुछ द्रव्य दिये ही कन्या का पाँव पूजकर ब्याह कर देना; सं ० पत्र; दे० पात; स्त्री०-ती।

पाती सं श्री॰ चिंहीं; पत्ती; खर-; पहले अर्थ में गीतों पूर्व कविता में प्रयुक्त; सं ॰ पत्र + ईंगेंं पातुर सं ॰ स्त्री॰ दे॰ पतुरिया।

पार्थव कि॰ स॰ पार्थना; प्रे॰ पथाहब, उब, -थवाहब, उब।

पाथर सं पुं ० पत्थर, बोला;-परव, बोला पदना;

दे० पथरा: "नैया मेरी तनक सी बोभी पाथर भार"; सं० प्रस्तर। पाथी सं० स्त्री० टोकरी जिसमें नाज रखा जाय: क्रि॰ पथिस्राइब । पाद् सं॰ पुं॰ पादने की क्रिया या उसकी दुर्गैध; क्रि० पादंब। पाद्नि वि॰ स्त्री॰ पादनेवाली; कमजोर; दे॰ पदनी । पादव कि॰ श्र॰ पादना, परेशान होना; पे॰ पदा-इब,-उब । पान सं पुं तांबूल। पानी सं • पुं • जल; जलवायु; तेज, चमक, मान; ''रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सुनः'' सं० पानीय। प(प सं ० पुं० पाप; वि०-पी; सं० । पापड़ संव्युं व पापड़; बेलब, मारे-मारे फिरना, सब कुछ क्रना। पापी वि० पुं० पाप करनेवाला; छी०-पिनि । पायठ सं० पुं० प्रवेश, गुजर; वै० पयठारी (दे०)। पायल सं ० पुं ० पैर में पहनने का स्त्रियों का एक श्राभूषग्। पार सं॰ पुं॰ किनारा;-पाइब, जीतना,-करब,-होब: -लागब, हो सकना;-लगाइब। पारन सं० पुं० वत के बाद का भोजन;-करब; सं०। पारब कि॰ स॰ जिटा देना (वस्तु को), बनाना (काजल); प्रे॰ पराइब,-उब । पारस सं पुं प्रसिद्ध पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना हो जाता है। पारा सं ुपं • पारा (धातु);-चढ़ब, कोध आना, -गरम होब। पारी सं॰ स्त्री॰ बारी;-परब,-लागब,-लगाइब; क्रि॰ वि०-पाराँ, बारी-बारी से । पारुस सं॰ पुं॰ भोजन का सामान। पारें कि॰ वि॰ उस पार, श्रंत तक;-जाब, समाप्त होना, सकुशल संपन्न होना। पालकी संब्बी॰ मसिद्ध सवारी जिसमें चार कहार खगते हैं; (२) पालक का साग। पालब क्रि॰स॰ पालना, रचा करना; प्रे॰ पलाइब; -पोसब, पालन करना; सं०। पालसी सं बी नीति, कूटनीति; श्रं पालिसी। पाला सं पुं जमा हुआ पानी; कठोर जाड़ा; -परबः;-पाथर, ठंड तथा स्रोला । पाव सं पुं े सेर का है भाग;-भर; वै० पड्या पावजेब सं । पुं । पर का एक आभूषण; फा । पा (पैर) + जेब (शोमा); वै॰ पौ-, दे॰ पयजनिया। पावदान दे॰ पौदान। पावर सं० पुं० शक्ति, अधिकार; अं०। पाना सं पुं स्तंभ; खाट का पाया।

पास अव्य व्यविकार में, निकट, हाथ में; (२) सफल; ·होब,-करब; पहले अर्थ में सं० पारर्व; दूसरे में श्रं । पासा सं० पुं० कुदाल का सिरा। पासी सं पुं शुद्धों की एक उपजाति; भर-, पाहन सं पुं पत्थर; कविता में ही; सं पाषाणा। पिजरा सं० षु ० पिजड़ा। पिंड सं प्ं मकान की लम्बाई-चौड़ाई; मनुष्य का पीछा:-छोड़ब, पीछा छोड़ना, छुटकारा देना। पिंडा सं प् • पिगड:-देव, (पितरों को) पिगड दान करना:-पानी, पिरुड तथा तर्पण का जल; सं०। पिड़िश्रा सं० स्त्री० छोटी पिंडी: सं० पिंड: दे० पिंड सं० पुं० पति; प्रिय; सं०। पिडवि सं० सी० पीव;-बहब,-निकरब। पिउरी सं ० स्त्री० रुई की पूनी;-बनइब,-कातब; वै० -नी। पिडसी दे॰ पेडस । पिचकारी सं॰ स्त्री॰ पिचकारी;-मारब । पिचास सं० पुं पिशाच; स्त्री०-सिनि। पिछ उरी सं अधि दो पतं की चादर; कहा ० कंबर पर जब परे पिछीरी, जाड़ बेचारा करे चिरौरी; बैठ -छौरी; पं०-रा। पिछ्वार सं॰ पुं॰ (घर के) पीछे का स्थान: अगवार ु-;-रें,पोछे; सं० पृष्ठ; बै०-रा । इरब क्रि॰ अ॰ पिछड़ना; वै॰ पछ-; सं॰ पृष्ठ, १०-छारब, पछा-। पिछाड़ी रे॰ पछाड़ी। पिछारव कि॰ स॰ पीछे कर देना; हरा देना; प्रे॰ -छराइब,-छरवाइब; सं० पृष्ठ । पिछुत्रा सं०पं० पीछे चलनेवाला व्यक्तिः अनुयायीः क्रि०-इब, दे० पछुत्राइब। पिछौरी दे॰ पिछउरी। पिटवाइब कि॰ स॰ पिटाना; वै०-उब, भा०-ई। पिटाइब कि॰ स॰ पीटब का मे॰: भा॰-ई। पिटारा दे॰ पेटारा। पिटास सं० पुं० पीटने का कम या आधिक्य; पिटूरा सं० पुं० गुड़ में मसाला मिलाकर बनाई हुई बफी; बै॰ टि-। पिट्या सं० पुं० पीटनेवाला; प्रे०-वैया ! पिटौनी सं बी विटने की (नाज आदि) मज-दूरी । पिट्ट-पिट्ट दे० गिटपिट। पिट्टू सं॰ पुं • अनुयायी, चेला। पिठाँसा सं॰ पुं॰ पीछे का भाग, पीठ। पिठित्र्याइब कि॰ स॰ पीछे-पीछे हो बेना, पीठ के बल गिरा देना।

पिढ़ई सं०स्त्री० छोटा पीड़ा (दे०), गाड़ी का वह भाग जिस पर पैर रखकर चढ़ा जाता है। पितजुँछ व कि ० अ० पित्त से क्छेश पाना; वै० -तों-। पितकोप सं० पुं० ज्ञोस; वह भाव जो पिता को कुपुत्र पाने पर होता है; पित्त का कोप; प्र०-ता-; -करब,-होब। पितराब कि॰ अ॰ पीतल के बतन से (दही आदि) खराब होना । पिता सं पुं वाप के लिए आदर प्रदर्शक शब्द; माता-,-माता; सं० | पितित्र्याउत वि॰ चाचा से उत्पन्न (भाई, बहिन)। पितिष्ठानि सं० खी० चाची; वै०-या-। पितित्रासास सं॰ खी॰ पति की चाची, परनी की चाची। पितु सं०पुं० कविता में प्रयुक्त 'पिता' के लिए शब्द; पित्त सं० पुं ० पित्त; चढ़ब; सं० । पित्तरे सं० पुं० पितर लोग; सं०। पित्ती सं पुं वाचा; (२) पित्त के कारण शरीर पर निकले बड़े-बड़े दाने; दे० जुड़पित्ती;-निकरब। पिदिर-पिदिर कि॰ वि॰ जल्दी-जल्दी और न्यर्थ (बोलना);-करव । पिद्दी सं पुं व छोटा सा मह्त्वहीन जीव; यस। पिन सं • स्त्री • स्त्रालपीन; वै • - नि । पिनकब दे० मिनकब। पिनसिन् सं॰ स्त्री॰ पेंशन; (२)-नि, पेंसिल । पिनाक वि॰ पुं॰ कठिन; होब; धनुष । पिपिहिर्ी सं॰ स्त्री॰ जकड़ी की बाँसुरी जो बच्चे बजाते हैं। पिय सं पुं श्रिय व्यक्तिः पतिः कविता में 'पिया'ः बै॰-उ; सं॰ प्रिय। पियक्कड सं० पुं० शराबी; बहुत पीनेवाला । पियनी वि० स्त्री० पीनेवाली; तमालू । पियब क्रिं सर्व पीना; खाब-, खाना-पीना; प्रे० -याइवः; सं० पिब् । पियर वि॰ पुं॰ पीला; स्त्री॰-रि; क्रि॰-राब, भा॰-ई, -पनः प्रव पीयरः संव पीत । पियरी सं० स्त्री० पीली घोती;-देब,-पहिरब,-पहि-राइब। पिया दे॰ पिय। पियाइब कि॰स॰ पिलाना, भरना; दे॰ पियब; भा० -याई, पीने की किया; मजदूरी के अलावा कहारों को पालकी ले चलने पर दिया इनाम । पियाचक सं० पुं० पीनेवाला; शराबी। पियाजि सं० स्त्री० प्याजः वि०-यजिहा (खेत)। पियादा सं पुं ० पैदल चलनेवाला; सिपाही, संदेश-वाहक। पियार वि॰ पुं॰ प्यास, सुखद, मीठा; स्त्री॰-रि; "दाथ की साक्ति मुँह की पियारि, बरे जीन रोवे मउसी हमारि" कहा ।

पियाला सं० प्ं॰ प्याला; स्त्री०-ली। पियासब कि॰ अ॰ प्यासा होना। पियासा वि॰ पुं॰ प्यासा; स्त्री॰-सी। पियासि सं • स्त्री • प्यास;-लागब,-मारब। पिरकी सं • स्त्री • फ़िल्या, फ़्सी; 'पीर' + की। पिरथी सं वस्त्री पृथ्वी, सूमि, संसार; नाथ, स्वामी, भगवान् । पिरवाइव कि॰ स॰ दुई पहुँचाना, पीड़ा देना: सं॰ पिराव कि॰ अ॰ दर्दं करना; मे॰-स्वाइब; सं॰ पीड् । पिरीति सं० स्त्री० प्रीति; सं०। पिरेम दे० परेम। पिरोइब कि॰ स॰ पिरोना; दे॰ गुहब। पिर-पिर कि॰वि॰ व्यर्थ एवं जल्दी-जल्दी (बोलना)। पिलवान दे० पीलवान। पिलीहा सं॰ पुं॰ प्लीहा; दे॰ बरवट। पिल्ला सं॰ पुं॰ कुत्ते का बच्चा; हरामी क-, नाला-यकः स्त्री ॰ न्ह्यी, वै ॰ - लवा । पिवाई दे॰ पियाइब। पिसनहरि सं०स्त्री॰ पीसनेवाली (स्त्री, मजदूरिन); सं० पिष् । पिसनहा वि॰ पुं॰ जिसमें आटा हो, जगा हो या रखा जाता हो; स्त्री०-ही। पिसना-कुटना सं पुं पीसना-कूटना; घर का काम; गृहस्थी; सं०। पिसव कि॰ अ॰ पिसना। पिसरान सं॰ पुं॰ पुत्र लोगः प्रायः कचहरी के कागज़ों में यह शब्द पहले प्रयुक्त होता था जिनमें पिता पुत्र के नाम लिखे जाते थे। पिसाइवें क्रि॰स॰ पिसाना;वै॰ उब; **भा॰-ई, पीस**ने की मजदूरी; सं० पिष्। पिसाच दे॰ पिचास। पिसान सं० प्ं० भाटा; सं० पिष्टान्न;-सानव, श्राटा पिसुन सं० पुं० दुष्ट व्यक्ति; "पिसुन छल्यो नर सुज्न को ... "; सं० पिशुन। पिसौनी सं० स्त्री० पीसने का घंघा;-करब;-कुटौनी। पिहॅंकब क्रि॰ श्र॰ जोर से चिल्लाना; सुरीला गाना गाना; वै०-हि-। पिहाना संगुपुं ्र डेहरी (दे॰) का ढक्कन जो मिटी का बनता है; स्त्री०-नी। पीक संवस्त्रीव जितना एक बार में श्रूक दिया जाय; -दान, बर्तन जिसमें थूकते हैं। वै०-कि, पीग। पीछा सं पुं पीछे का भाग;-करब, पीछे-पीछे दौड़ना;-छोड़ब, छेड़-छाड़ न करना; सं० पुष्ठ 🏗 पीट-पाट सं १ पुं ० मार-पीट; करब, होब। 💮 पीटव कि॰ स॰ पीटना; प्रे॰ पिटाइब, ट्वाइब, पीठा सं पुं व थोड़ा सा आटा जो किसी

लौंग के साथ चढ़ाया जाता है;-जवाँगि (दे०), स्त्री०-ठी । पीठि सं ०स्त्री॰ पीठ;-देखाइब; भाग जाना;-लगाइब, श्रखाड़े में हरा देना;-लागब; सं० पृष्ठ । पीठी सं • स्त्री • दाल का सना हुआ आटा जिसका बड़ा, पकौड़ा आदि बनता है। पिष्। पीड़ी सं० स्त्री० पिंडी। पीढ़ा सं प् ककड़ी की छोटी चौकी जिस पर बैठकर प्राय: भोजन करते हैं; स्त्री०-डी, पिड़ई (दे०)। पीढ़ी सं ० स्त्री ० पुरत; यक-, दुइ-। पीतरि सं० स्त्री॰ पीतल; क्रि॰ पितराब (दे॰); वै॰ पीनस सं० पुं० नाक का एक रोग। पीनसि सं ॰ स्त्री ॰ पालकी का एक सुंदर रूप । पीपर सं • पुं • पीपल; छाती परके-,सदा का कष्ट, श्रसाध्य कष्ट (क्योंकि पीपल को काट नहीं सकते)। पीपरि सं • स्त्री • प्रसिद्ध श्रीवधि जो खाँसी में शहद के साथ खाई जाती है; सं० पिप्पत्नी। पीपा सं पुं कनस्तर; बड़ा डिब्बा; स्त्री०-पी, पिपिया । पीव सं० स्त्री० मवाद; वै०-बि,-प। पीया दे॰ पिय। पीरा सं क्त्री वदें;-होब,-देब,-करव; सं वपीडा। पीलवान सं० पुं ० महावत; भा०-नी; वै० पि-; फ्रा॰ फ्रील (हाथी)। पीव सं • पुं • पतिः प्रियः कविता में प्रयुक्त । पीसव कि॰ स॰ पीसना; प्रे॰ पिसाइब,-सवाइब; भा० पिसाई । पीहर सं पुं ० लड़की के माँ का घर । पुँजिहा सं पुं पूँजीवाला; दुट-, जिसके पास अोड़ी पूँजी हो;-या । पुत्राइनि वि॰ दुर्गधपूर्णः न्त्राइब, वरवः वैः वा । पुइरा सं॰ पुं॰ पुत्रातः, वै॰ पयरा (दे॰)। पुरहट सं० पुं भीतर भरा हुआ पुत्राल, रई श्रादि;-निकरब, शक्ति समाप्त होना । पुकार सं॰ स्त्री॰ पुकार; क्रि॰-व। पुकेटब कि॰ स॰ पीछा करना; प्रे॰-टवाइब । पुख्य सं॰ पुं ॰ पुष्य नत्त्र । पुछत्तर सं पुं पूछनेवाला, सहानुभूति करने-पुछल्ला सं॰ प्ं॰ दुम में बँधी कोई चीज़; लागबन पुछवाइव कि॰ स॰ पुछवाना; पूछब का प्रे॰ रूप । पुछाइब कि॰ स॰ पूछ्व का प्रे॰। पुजवाइब कि॰ स॰ पुजवानाः पूजब का प्रे॰। पुजाइब कि॰ स॰ पूजब का मे॰। पुजारी सं प् ं पूजा करनेवाला; स्त्री :- रिनि । पुजाही सं ० स्त्री ॰ गठरी जिसमें पूजा का सामान हो; सं पूज्

पुट सं० प्ं० पुट;-देब। पुटकव किं० ग्र० मर जाना, चुपके से मरना; वै० -दु-,प्रे०-काइब । पुट्ट वि॰ पुं॰ पेट के बल लेटा हुआ; दे॰ चित; स्त्री॰-टि; कि॰ वि॰-सें,-दें, धीरे से, बिना बीमार पड़े (मर जाना)। पुट्टा सं० पुं० चृतइ के उत्पर का भाग; स्त्री०-ही, पहिये के केंद्र का उभरा हुआ भाग। पुड़िया सं० स्त्री० पुड़िया;-बान्हब,-बन्हाइब,-खाब। पुतरा सं॰ पुं॰ बदनामी का बहाना; बन्हब, पुरानी बात कहते रहना; टाँगब, तुहमत लगाना; सं॰ प् तिलिका। पुतरी सं • स्त्री ॰ पुतली; आँखि क-, परम प्रिय; सं॰ पुत्तलिका। पुतवा दे० पूता। पुतवाइब दे० पोतब। पुदाना सं० प्ं० पोदीना । पुदुर-पुदुर किं० वि० न्यर्थ में (बोलना)। पुद्दन विव प्ं ्खराब, भद्दा; बच्चों द्वारा प्रयुक्त; स्त्री०-नि। पुनरगति सं भ्नी दुर्दशा; होब, करब; सं पून: + गति (दूसरा जन्म)। पुनि कि॰ वि॰ फिर; प्रायः फै॰ प्र॰ सु॰ श्रादि में स्त्रिों द्वारा प्रयुक्त; सं० पुनः। पुनीत वि॰ पवित्र। पुत्रा वि॰ पुं ॰ पुरानाः स्त्री ॰ न्हीः हिन, पुरानेपन की गंध या स्वादवाला;-श्राइब । पुत्रि सं० स्त्री० पुरय;-करब, दान देना;-दान, पुन्यातमा वि० पुरुष करनेवाला; उदार; सं० । पुपुत्राब कि॰ अ॰ व्यर्थ में चिल्लाना; पूँ-पूँ (पों-पों) करनाः; दे० बुबुञ्चाव । पुरइनि सं० स्त्री० कमल का पेड़;-पात, कमल पत्र। पुरइव कि॰ त्र॰ पूरा करना, सहायता देना (गीत में); प्रे०-वाइब,- उब; वै०-उब;सं पूर । पुरकाम वि॰ पुं॰ मज़बूत (वस्तु)। पुरखा सं॰ पुं॰ वृद्ध पुरुष, परिवार का बड़ा व्यक्तिः; स्त्री०-खिनिः सं०। पुरजा सं० प्ं० (मशीन चादि का) छोटा भागः; स्त्री०-जी, कागुज़ का छोटा दुकड़ा जिस पर कुछ तिखा हो; दे॰ पर्ची। पुर्वुज सं० पुं० पूर्व जन्म; वि०-जी, पूर्व जन्म का । पुरवा सं रत्री प्रव की हवा; वै -ई, (२) प् • क्रोटा सा गाँव; पुरई-,बस्ती; सं० पुर । पुरहर वि॰ पुं॰ पूरा; स्त्री॰ रि। पुरसा सं प् प रव के हाथ उठाकर खड़े होने तक की उँबाई या गहराई; एक-,दुइ-,-भर (ऊँच, गहिर): सं० पुरुष। पुराइव कि॰ स॰ पूरने (दे॰ पूरव) में सहायता करना; प्रे॰ पुरवाइब ।

पुरातन वि॰पुराना, बहुत प्राचीन; सं, तुल प्रीति पुरातन । पुरान वि० प् ० पुराना; स्त्री०-नि; (२) पुराख; कथा-; सं०। पुरायठ वि॰ प्ं॰ हृष्ट पुष्ट; पूरी अवस्था का; स्त्री॰ पुरित्रा सं • स्त्री • गोली (भात की); यक-, दुइ-; देहात में भात पुरिश्रा बनाकर परसा जाता है, विशेषतः मेहमानों को । पुरिखा दे॰ पुरखा; बातचीत में दूसरे के लिए "दु पुरिखेव !" कहा जाता है जब उस व्यक्ति के मुँह से कोई ग़जत बात निकलती है। पुरी सं० स्त्री० पुरुवस्थली, पवित्रनगरी; ऋजोध्या-, काशी-; सं०। पुरुख सं पुं पति, त्रियतम; "केहि पर करौं सिंगार पुरुख मोर बाउर ?"। पुरुव सं ० पृं ० पूरवः; पच्छूँ, दिशाज्ञानः; जानवः वि ० -बहा, पूरब का रहनेवाला;-ही; वै० पुरवहा; पहे० -"पुरुव देस से आई तिरिया, अब खाय पानी कै किरिया"। पुरुवा दे॰ पुरवा। पुरोहित दे॰ उपरेहित। पुरौत्रा दे० पुरवा। पुल कव कि॰ अ॰ हर्षित होना; उचकना (हर्ष या गर्वं के मारे); प्रे०-काइब,-कारब; सं०। पुलटिस सं • स्त्री • तीसी या आँटे की गर्म-गर्म गोली जिससे सेंक की जाती है;-बान्हब; ग्रं०। पुल्ह सं • पुं • पुल; स्त्री • व्हिश्रा; भा • - लाही, पुल पार करने का कर;-लाही लेब,-देब,-लागब । पुवा दे० माखपुवा । पुस्ट वि॰ पुं॰ मजबूत; हिष्ट-;-ई, पुष्ट होने की द्वा; सं०। पुस्ति सं० स्त्री० पुश्तः यक-,दुइ-; वै० पुहृतिः, फा० पुरत (पीठ)। पुस्तैनी वि॰ खांदानी (जायदाद आदि)। प्छि सं॰ स्त्री॰ दुम; व्यं॰ अनुयायी; चुतरे म -डारब, दुम दबा जेना। पूछ्रव कि॰ सं॰ पूछ्रना; प्रे॰ पुछाइव, छ्वाइव । पूजब कि॰ स॰ पूजना; प्रे॰ पुजाइब, जवाइब; मु॰ प्रसन्न कर जेना, रिश्वत देना। पूड़ी सं० स्त्री० प्री;-तरकारी। पूत सं पुं पुत्र; ता, हे पुत्र ! विया-पूता, लड़के ्लड्कियाँ; सं० पुत्र। पूर्ती सं • स्त्री • गोल जड़, (त्रालू श्रादि का) दाना; यक-,दुइ-;-परब; सं० पुं + त्र (जो नाश से रचा

करे; बीज)।

पूर वि॰ पुं॰ पूरा, सारा;-पूर, पूरा-पूरा;-पार, तील

पूरत वि॰ पूर्व होन करन, सम, संपूर्व सं

में ठीक, क्रि॰-ब, बनाना (सेवई -); सं॰ पूर्ण।

पूरा सं० पुं ० गद्दर; स्त्री०-री (ईख की पत्ती, घास श्रादि का गहर)। पूस सं पुं पूस का महीना;-माघ, जाड़े के दिन: पूस-पूस सं० पुं० बिल्ली को बुलाने का शब्द;-करब, पुचकारना, मीठा बोलना, न्यर्थ बुलाते रहना (हठी ब्यक्तिको); तु० श्रं० पृसी। पेंग सं• पुं• ऋले पर खड़े होकर पैर से दिया गया धक्का;-मारब; वै०-ङ। पेंच सं० पुं ० तरकीब, मशीन;-म परब, मुश्किल में पड़ना वि०-इत (पहलवान) जो लड़ने की तर-कीव जाने;-चीदा, पेंचवाली (बात); फा॰ पेच (टेड़ापन)। पुँचिस सं॰ स्त्री॰ बीमारी जिसमें बहुत दस्त हों। पेउनी सं॰ स्त्री॰ एक प्रकार की बेर;-बइरि। पेउस संव पुंव गाय या भैंस के ब्याने के १० दिन के भीतर का दूध जिसकी इनरी (दे०) बनती है। सं॰ पोयूष ? वै॰-स्री; वि॰-सहा । पेट संब्पं वेट, गर्भ, भेद, जीवन यात्रा;-रहब, गर्भ रह जानाः;-फाटब, कम खाना, रोज़ी खेनाः;-लेब, रहस्य जानने की कोशिश करना; वि०-हू,-हू,-टार्थु, ·हा, जिसे खाने की ही चिंता हो;-हा;-ही; मु॰ मुहीं पेट, क्य तथा दस्त;-चलब; क्य दस्त होना। पेटरिस्रा सं भ्नी । पिटारी; पुं ० टारा; वै० टारी । पेटी सं • स्त्री • छोटा बक्स, पेट पर बाँधने की पद्यी । पेट्ट्या सं॰ स्त्री॰ एक पौदा जिसकी छाल से रस्सी बनती है, इनका दाना भूनकर खाया जाता है और इसके फूल की तरकारी बनती है। पेटू वि॰ पुं॰ बहुत खानेवाला; प्र०-दू, जिसे खाने की ही चिंता हो; दे॰ पेट। पेठा सं॰ पुं॰ सफ्रेंद कुम्हड़े का मुख्बा;-बनाइब। पेड़ सं॰ पुं॰ वृत्तु,-पालव, लता वृत्तु;-ड़ी, गम्ने का पेड़ जो खोदा न जाय और जिसकी जड़ में से कई बार गन्ना होता रहे;-राखब, ऐसे गन्ने का खेत रखना; मु॰ जड़, मूल कारण; कि॰-ड़ाब, (पौदे का) बढ़कर पेड़ हो जाना। पेड़ा सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध मिठाई। पेड़ार सं॰ पु॰ एक जंगली पेड़ जिसके फल की तरकारी होती है। पेड़री सं० स्त्री० पेट के नीचे का भाग; दे० पेड़; -काँपब, बहुत डर खगना, भयभीत होना। पेड़ू सं० पुं० पेट के ठीक नीचे का भाग। पेनी सं० स्त्री० पेंदी; सु० बेपेनी क जोटा, जिसका भरोसा न हो (बिना पेंदी का लोटा)। पेम सं० पुं ० कमल; शं० पेन । पेरना सं • स्त्री • प्रेरणा; होब, प्रेरणा होना । पेरव कि॰ स॰ पेलना; रस निकालना; तकः

प्रे०-राइब,-रवाइब,-उब; भा०-राई,-रवाई;

प्रेर् ।

20

पेलब कि॰ स॰ ढकेलना, घुसेड्ना; प्रे॰-लाईबं, -खवाइब,-उब । पेला सं र्पं श्रपराधः; वि ०-दार, अपराधीः; करव, पेलिञ्चाइव कि॰ अ॰ धक्का देकर आगे जाना; पे॰ -वाइबः वै०-उब । पेल्हर सं० पुं० श्रंडकोष। पेवना सं० पुं० पैबंद;-लगाइब,-लागब। पेस सं पुं सामना;-करब, सामने रखना;-होब; -पाइब,जीतना;-सी,सामने रखने की किया, तारीख श्रादि (मुकदमे की);-कार, कर्मचारी जो अफसर के सामने कागज पेश करे; फ्रा॰ पेश। पुेसा सं पुं काम, कारबार; फ्रा॰ पेश:। पैंट सं ० पुं ० दे ० पयट। पैकर सं पुं पेर बाँधने की जंजीर;-हारव; फा॰ पा (पाय = पैर) + कर। पैलाना सं० पुं० विष्टा, टही;-करव, जाब,-होव; फ्रा॰ पा (पैर) + खाना (घर)। पैगम्मर सं० पुं ० नेता, देवता; मुहम्मद; पैगम्बर (पैगाम + बर = संदेशवाहक)। पैगाम सं॰ पुं ॰ संदेश;-देब,-लाइब,-भेजब; पैगाम । पैजनिया दे० पय-। "पय" से प्रारम्भ होनेवाले प्रायः समी शब्द "पै" से भी प्रारम्भ हो सकते हैं। पोंकब कि॰ अ॰ पतले दस्त करना; मे॰-काइब, -उब। पींगड़ा सं• पुं• घुटने से नीचे पैरका भाग: स्त्री• -दी; वै०-का,-डड़ा । पोंछन पं• पुं• पोछा हुआ अंश;-पाँछन, मैज । पौछव कि॰ स॰ पोछना; प्रे॰-छाइब,-छबाइब; -पाँछब, साफ करना। पोंपरा सं॰ पुं॰ गीली भूमि, दोवार श्रादि के उपर का सुबा भाग; स्त्री०-री, कि०-रिग्राब:-परव। पोंपला वि॰ पुं ॰ जिसके मुँह में दाँत न हो; स्त्री॰ -खी। पोंपा वि॰ पुं॰ मुँह बानेवाला, मूर्ल:-दास,-राम। पोइ सं क्त्रो॰ एक बेल जिसके पत्ते की प्रशैही बनती है और वे दाल में भी पड़ते हैं। वै०-ई, पोइव कि॰ स॰ (रोटी) बनाना, पकाना, प्रे॰-वाइव, पोइसि सं ० स्त्री० थकावट, परेशानी;-आइब, दुर्गति होना । पोई सं० स्त्री॰ गन्ने की प्रारम्भिक शास्ता; वै०-य; कहा॰ जेकर बाप न देखी पीय, तेकरे घर गुरवाई (दे॰) होय। पोखब कि॰ स॰ पोषण करना; प्रे॰-खाइ्ब,-उब; सं॰ पोष्। पोखरा सं॰ पुं ॰ तालाव; स्त्रो॰-री; सं॰ पुरकर । पोका संव मु व वांस का बाबता हुहड़ा; स्त्री ०-की,

जो पङ्घे के डंडे में लगती है; (२) वि० पुं० मूर्ख; भा०-पन । पोटा सं पुं नाक के भीतर से निकला दव मैल, नेटा-, गंदगी; वि०-टहा,-ही। पोटास सं० पुं० पोटाश; श्रं०। पोटी सं • स्त्री • पेट के मीतर की हब्डी; श्राँती-, श्रॅंतड़ी, हडि्डयाँ श्रादि । पोढ़ वि॰ पुं॰ मजबूत; स्त्री०-ढ़ि; भा॰-ढ़ाई; क्रि॰ -दाब, मजबूत होना (बीमार का); (२) सं० पुं० उँगली का एक भाग,-दे पोद, एक-एक अङ्ग । पोत सं् पुं खेत का लगान;-देब,-लेब। पोतनहरि सं ० स्त्रियों का गर्भाशय:-उखरब,-पिराव। पोतना सं पुं जत्ता जिससे चूल्हा, चौका आदि पोता जाय;-होब, (पेट का) नरम हो जाना; वै० प्व-;-नहरि, बर्तन जिसमें पोतना रखा रहता है। पोतव कि॰ स॰ पोतना; लीपब-, लीपना पोतना; सब एक में मिला देना, गड़बड़ कर देना; प्रे॰ -ताइब,-तवाइब, भा०-ताई, पुताई। पोता सं ० प् ० पौत्र; नाती-; (२) अंडकोष;-बाइब, -चिराइब,-चीरब; (१) सं० (२) फ्रा० फोत: । पोथा सं पं वड़ी पोथी; स्त्री ०-थी, बड़ी पुस्तक, पूज्य पुस्तक; "पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुत्रा परिड त भया न कोय"-कबीर । पोपटा सं॰ पुं॰ छोमी जिसका दाना मजबूत न हो; कि०-ब, दाना पड़ने लगना। पोय दे॰ पोइ। पोर दे० पोद (२):-रै पोर, एक-एक डँगजो, मत्येक पोला सं प्ं प्त का छोटा गुत्या; कहा "मियाँ बटोरें ताग-ताग औ बीबी उड़ावें पोला।" पोसव कि॰ स॰ पोषण करना; पालव-; स॰ । पोसाक सं॰ स्त्री॰ पहनावा, पोशाक; फ्रा॰। पोसाव कि० अ० अच्छा लगना। पोहब कि॰ स॰ माला का एक-एक दाना पिरोना या गुहना; प्रे०-हाइब। पौंगब कि॰ अ॰ हाथ फैजाकर पहुँचने का प्रयत्न करनाः; वै०-ङब, पर्उगब । पौंड़ब कि॰ अर्थ तैरना; इधर-उधर भटकते रहना; प्रे॰-ड़ाइब, भा•-ड़ाई; वै॰-रव। पौंदब कि॰ श्र॰ लेटनाः प्रे॰-दाइब,-उब । पौरब दे० पौडब। पौ सं॰ प्ं॰ पात:काल की लाली;-फाटब, सर्वेर की लाली दिखना। पौत्रा सं पुं पाव; सेर का चौथाई; भर; वै । पौटव कि॰ भ॰ (दव का) गिरकर फैल जाना; प्रे ०-टाइबः वै० पव-। पीड़ा सं पुं • एक प्रकार का खंबा मोटा गन्ना; वै०-दा। पुं वेटा हुआ, स्त्री०-दी (२) देव पौदा पौद्रि दे॰ पवदि । पौदान सं॰ पुं॰ सवारी का वह भाग जिस पर पैर रखा जाय; फ़ा॰ पा (ब) + दान । पौधा सं॰ पुं॰ छोटे पेड़; पौदा । पौना दे॰ पवना । पौनारि सं॰ स्त्री॰ कमल का पेड़, उसकी जड़ अथवा शाखा जिसका साग बनता है । सं॰ पब-

फॅसनि सं स्त्री॰ फॅसान, 'ब्यस्तता;-होब,-रहब;

नाल; बै॰ पव-। पौवा दे॰ पउम्रा । पौवारा दे॰ पवबारा । पौसाला दे॰ पउसाला, पव-। पौहट सं॰ पुं॰ पड़ोस, जवार; प्र०-ट्ट; बै॰ पव-; तुज॰ चौहद्द हाट । पौहारी दे॰ पवहारी ।

फ

वै०-सानि। फॅसब कि॰ श्र॰ फॅसना; प्रे॰-साइब,-सवाइब। फॅसरी सं० स्त्री० बाँधने की रस्सी, फाँसी;-लागब, -लगाइब,-डारब। फड़ॅकब क्रि॰ स॰ फेंकना, ब्यर्थ करना; प्रे॰ फेंका-इब,-वाइव,-उब फड़ेंचि सं • स्त्री • बारीक लकड़ी का दुकड़ा जो काँटे की माति गढ़ जाय; वि०-चहा,-चिहा । फड्ल वि॰ पुं॰ चौड़ा; स्त्री॰-लि; म॰-इर, क्रि॰ फइलब कि॰ घ॰ फैलना; प्रे॰-लाइब,-लवाइब; वि०-खहर। फइसन दे० फयसन। फइहाब क्रि॰ घ्र० चिल्लाना, व्यर्थ में रोना: बै॰ -हियाब,-याब। फडऋारा सं• पुं • फौवारा । फउत वि॰ मरा हुआ;-होब;-ती, मृत्क के संबंध की पुलिस रिपोर्ट:-लिखाइब; अर० फ्रीत (गुम)। फर्डाद् सं० स्त्री० फ्रोज;-दी, फ्रोजवाला, सिपाही; -हाः; फ्रोज काः; ऋर० फ्रोज । फउरम कि॰ वि॰ तुरंत; दे॰-वरम; अ॰ फ्रौर फडरेब सं० पुं० जाल, षढ्यंत्र;-करब,-रचब; वि० -बी,-बिहा; वै० फरेब-वरेब; फ्रां० फरेब। फकना सं० पुं० पतला रही कपड़ा; शा० 'कफन' (अ०) का विपर्यय । फकफकाव क्रि॰ स्र॰ व्यर्थ में बोलना; दे॰ बक-फकर-फकर कि॰ वि॰ व्यर्थ एवं शीघ्र (बोलना)। फकली दे० फो-। फकीर सं० पुं० साधू, भिगमंगा;-होब; स्त्री० -रिनि, भा०-किरई, कीरी; अर० फ्रकीर। फक्क वि॰ बदरङ्ग, निस्तेज (चेहरा);-होब;-दें, मट से (काटना, फाइना आदि); फका-, जल्दी-जल्दी,-फक्क (वै०)। फक्कड़ वि॰ पुं॰ फक्कड़, स्त्री॰-बि; प्र०-डी।

फगुत्रा सं० पुं० होली (त्योहार);-करब,-होब; फागुन के महीने में गाया जानेवाला एकगीत: -गाइब; क्रि॰-इब, रंग या होली का रंग डालना; वं ०-वाः सं ० फाल्गुन । फगुई सं० स्त्री० होली; करव,-मनाइब,-होब;-पंचमी, त्योहार; सं० फाल्गुन। फगुनहट सं० पुं० फागुन का मौसम; फागुन के कुछ दिन पूर्व तथा कुछ दिन पीछे के दिन:-टें. इस मौसम में; सं॰ फाल्गुन। फचफचहटि सं॰ स्त्री॰ 'फचफच' की आवाज: -करब,-होब: अनु । फचाफच कि॰ वि॰ फचफच आवाज़ करते हुए (अनु०); प्र०-च्च । फजरी सं॰ पुं॰ एक प्रकार का अच्छा आम। फिजर कि॰ वि॰ सूर्योदय के समय; बड़े-; श्रर॰ फजिहति सं क्त्री दुर्दशा, बाँट-फटकार;-करब, डॉटना;-ताचार, थुक्का-फजीता; भ्रार०। फजुल क्रि॰ वि॰ न्यर्थ; वि॰ निर्थरक; वै॰ बे-; प्र॰ -लै: अर० फ़जूल। फड़की सं रत्री विकड़ी का पतला दुकड़ा; वै॰ फामी। फटकब कि॰ स॰ साफ् करना (नाज), पञ्जोरना; अ० अलग हो जाना; प्रे०-काइब,-कवाइब। फटका सं॰ पुं॰ फाटक, दरवाजा। फटकारब कि॰ स॰ फटकारना; भा०-कार। फटहा वि॰ पुं॰ फटा; स्त्री॰-ही। फट्टा सं० पुं० (बाँस का) चीरा हुआ खंबा टुकड़ा; स्त्री०-द्री। फट्टा वि॰ चालबाजः; भा॰-द्वई । फठित्राव कि॰ श्र॰ हठ करना । फर्गा सं० पुं० साँप का फन; वै०-यह। फतुही सं • स्त्री • सद्री; भर • फतह (कोबना) इसकी बाँह खुली रहती है। फतूर सं० पुं० धोका, षद्यंत्र;-करब;-रचव; वि -री; श्रर० फितूर। फते सं क्त्री विजय;-करब,-होब; भर क्तरहा

फद्फद्गोबरी सं० स्त्री गढ्बड, मिलावट;-करब, पुक में मिलाकर खुराब कर देना;-होब; फद-फद-गोबरी (गोबर तथा मिट्टी की मिलावट)। फहसें कि॰ वि॰ (गिरना) धमाक से। फन सं० पुं ० होशियारी, चालाकी; म०-स्न; बड़े क, बहुत चतुर; अर॰ फ्न। फनइब कि॰ स॰ आरंभ करना, आयोजन करना: वै०-ना-,-उब; प्रे०-वाइब। फनकब क्रि॰ अ॰ दूर भागना, इनकार करना। फनगव क्रि॰ श्र॰ कूदना, उछलकर अलग हो जानाः ज़ोर से इनकार करना ! फनगाइब क्रि॰स॰ उछालना (रुपया-पैसा); जल्दी कमा लेना; वै०-उब । फनफनाब कि॰ अ॰ 'फन-फन' का शब्द करना; भागनाः; न करने का प्रयत्न करना । फफद्दु सं० स्त्री० एक प्रकार की दाद; कि०-दब, दाद की भाँति फैल जाना; वै॰ बफ-। फवब कि • अ० शोभा देना, अच्छा लगना (देखने में)। फर्येंकट वि॰ पुं॰ घोडेबाज; बै॰ फैं-; भा॰ ई। फर्यर सं॰ पुं॰ गोली की आवाज;-करब,-होब; ष्टं फायर; वै० फैर। फयसन सं० पुं० शौक; वि०-निहा,-नी; श्रं० फ्रेंशन:-करब,-कारब। फर सं॰ पुं॰ फल; कि॰-ब;-फरहार, फल एवं फलाहार, सं० फल । फरक सं० पुं० अंतर; कें, प्रथक्; अर० फर्क । फरकब कि॰ भ॰ फड़कना; प्रे॰-काइब,-उब; मु॰ (रुपये पैसे की) अधिकता होना । फरका सं॰ पुं० छप्पर का एक माग; अर० फर्क । फरकाइब क्रि॰ स॰ फड़काना; खूब कमाना; बै॰ फरजी सं ० पं ० (शतरंज का) वज़ीर; वि० काल्प-निक, सूठा; फा॰फरजी (वज़ीर) अर॰ फर्ज (तै)। फरद सं स्त्री पर्त; हल्की रजाई; वै०-ई,-दिं; फ्रा॰ फुद्रै। फरफर सं० पुं० फरफर की श्रावाजः;-करब,-होब। फरव क्रि॰ अ॰ फलना; दाने पड़ जाना (चमड़े पर); सं० फल। फरसा सं० पुं • कुल्हाड़ा; सं० परशु; फालसा । फरसी सं • स्त्री • हुक्का जिसे फुर्श पर रखकर पी सके; फा॰ फर्या। फरा सं॰ पुं॰ एक व्यंजन जिसमें चावल का श्राटा भौर दाल की पीठी पड़ती है। इसे यम-द्वितीया को अवस्य खाते हैं। फराइब कि॰ स॰ फडवाना; (कपड़ा) खरीदना। फराई सं० स्त्री • फखने का कम, नियम या शोभा; फाइने का तरीका; प्रे०-वाई। फराक सं पुं व्हियों का एक कपड़ा; श्रं० काक ।

-होब,-करब; अर० फ़रार। फरिवाह सं० पुं० फरी मारनेवाला; अद्भुत खेल दिखानेवालाः भा०-ही। फरी सं ॰ स्त्री॰ कृदकर हाथों के बल चलने की कसरतः;-मारबः;-गतका, गतका-, इस प्रकार के खेल: दे॰ गतका। फरुत्रा सं० पुं० फावड़ा;-चलाइब; खी०-ही। फरही सं० स्त्री० लकड़ी का हथियार जिससे गोबर आदि बटोरते हैं। फरेनि सं० छी० फरेंद, जामुन। फरेब दे० फउरेब। फर्च वि॰ पुं॰ साफ्र, शुद्ध;-चें, शुद्ध स्थान पर; भा ०-ई, कि०-चींब,-चींइब; स्त्री०-चि। फर्स सं० पं० जीत; विजय; मैदान या फर्श:-पाइब. जीतना; फा॰ फर्श। फल सं० पुं• फल, नतीजा;-पाइब,-होब,-देब; कि॰ -ब, अच्छा या बुरा फल देना (कर्म का); सं०। फलकब कि॰ घ॰ (बतन में रखे दव का) छल-कनाः प्रे०-काइब । फलनवा वि० पुं० श्रमुक; स्त्री०-निश्रा; दे० फलाने, फलान, ना जिनका यह दुकारने का रूप है। फलफल कि॰ वि॰ (खुन के बहने के लिए) ज़ीर से, धार फूटकर; प्र०-त्ल-त्ल, फलल-फलल; वै० फलान वि० पुं० त्रमुक, स्त्री०-निः, फ्लाँः वै०-ना, -ने (ग्रा०)। फलानेन सं० पुं० एक प्रकार का गर्म कपड़ा; श्रं० प्रखानेल । फलास सं• पुं• जूआ जो ताश के साथ खेला जाता है; अं० प्रलश। फली सं० स्त्री० छीमी:-लागव। फवरम कि॰ वि॰ तुरंत; फवरन्; प्र०-डम्। फहर् बक्ति ० घर फहरना; प्रे०-राइब,-उब; वै०-राब । फहिन्त्राव दे० फइहाब; वै०-याब। फॉक सं० पुं • दुकड़ा; स्त्री • की; कि • फॅंकिश्रा-इब, दुकड़े करना। फाँकव कि ० स० फाँकना; प्रे० फँकाइय,-कवाइय, फॉका सं० पुं० चबेना या अन्य वस्तु का उतना भाग जो एक बार में फाँका जा सके; यक-, दुइ-; -मारबः क्रि०-कब। फॉट सं॰ पुं • काग़ज़ जिस पर हिस्सेदारों की भूमि का ब्योरा लिखा हो; अलग ब्योरा; कि॰ फॅटि-फाँड सं० पुं० कमर के दोनों श्रोर का भाग; क्रि० फॅंब्रिआइब,-में रख लेना। फाँता वि॰ होशियार;-बनब; दोनों लिगों में इसका

यही रूप रहता है। अर० फातः।

फरार वि॰ पुँ॰ भगा हुआ (अपराधी); स्त्री०-रि;

फाँफी सं॰ स्नी॰ पतली मलाई; पर्दा;-परब। फाँस सं॰ पु ॰ जिसमें कुछ फँसा हो; "बाँस फाँस भी मीसरी एके संग बिकाय"। फाँसब कि॰ स॰ फॅसाना; प्रे॰ फॅसाइब, फॅसबाइब, -उब । फाँसी सं स्त्री॰ फाँसी;-लागब; बुरा लगना;-देब, -होब,-पाइब; सूरी-,सूली एवं फाँसी। फागुन सं॰ पुं॰ चैत के पहले का महीना। फाजिल वि॰ पुं • श्रधिक, बढ़ा हुआ। फाभी दे॰ फज्भी। फाट वि॰ पुं॰ फटा, स्त्री॰-टि। फाटब कि॰ अ॰ फटना; प्रे॰-रब, फराइव,-उब, फरवाईब। फानब कि॰ स॰ बाँघ देना; प्रे॰ फनाइब,-उब । फाना सं० पुं० डोरी या उबहन (दे०) का वह भाग जो बर्तन के चारों ओर बाँघा जाता है। फाफा सं० पुं० ऋठ;-उड़ाइब फायँ-फायँ कि॰ वि॰ व्यर्थ (बकना)। फायदाँ सं० पुं ० लाभ; होब, करब, देब; फा॰ फार सं ु ं इल का लोहेवाला भाग जो भूमि को "फाइता" है। 'फारव' से। फारखती सं० स्त्री० हिसाब चुकता होने की रसीद; -देब,-लेब,-होब; अर० फ़ारिंग् + ख़ता। फार्न सं• पं॰ फाड़ा हुआ भाग। फारव कि॰ स॰ फाइना; प्रे॰ फराइब, फरवाइब, -उब; चीरब-, तूरब-(दे० तूर-फार)। फालिज सं॰ पुं॰ रोग जिससे श्रंग विशेष संज्ञाहीन हो जाता है; मारब,-गिरब; श्रर॰ फालिज। फाहासं० पुं० रुई या कपड़े का टुकड़ा जो घाव पर रखा जाय। फिकिर सं॰ स्त्री॰ चिता;-करब,-होब,-रहब; बै॰ -रि; फा॰ फ्रिक। फिचकुर दे० फेच-। फिचवौइब कि॰ स॰ फीचब (दे॰) का प्रे॰ रूप। फिटकिरी सं० स्त्री० फिटकरी; बै०-टि-। फिट्ट वि॰ दुरुस्त, ठीक;-करब,-होब,-रहब; सं॰ फुट, (दे०) अं० फिट। फिन कि॰ वि॰ फिर; वै॰-नि,-नु; प्र०-नू; सं॰ पुन:। फिरंगी सं॰ पुं॰ विदेशी, अंग्रेज, वै॰-रिं-, फा॰। फिर्ता सं पुं लौटती या लौटाती बार;-मँ, बौटते समय; वै०-ता,-रौता, फे-। फिरकी सं स्त्री फिरकी; मु पतली रोटी: बै फिरब कि॰ ब॰ फिरना; भाड़े-; टही जाना; प्रे॰ फेरब, फिराइब,-वाइब, फे-,-उब। फिराक सं॰ पुं॰ चिंता, उद्योग; में रहब, कोशिश करना; अर०। फिरार दे० फरार। फिरि-फिरि कि॰ वि॰ बार-बार; बै॰- नि-नि।

फिरू कि॰वि॰ फिर; वै॰-नू, फेरू। फिरैश्रा सं ० पुं० फिरनेवाला; वै०-या। फिलपाव दे॰ पिलपावा; फा॰ फील + पा। फिलवान दे० पिलवान; फा़ु०फील + वान । फिसड्डी वि० पुं० च्रयोग्य; वै०-सि-। फिसिहा वि॰ पुं० फ्रीसवाला; स्त्री०-ही । फिस्स वि० पु ० व्यर्थ;-होब,-करव; टायँ-टायँ-, बड़ी बक-बक के बाद कुछ नहीं। फीक वि॰पुं॰हल्का, कम महत्त्व का; नीरस (तुल॰ सरस होय अथवा अति फीका); परव, कम महत्त्व-पूर्ण हो जाना। फीचब कि॰ स॰ पटक-पटक कर साफ करना; प्रे॰ फिचाइब,-चवाइब,-उब; दे० उपछब; सं० प्रचाल; भो०फे-। फीट सं० पुं ० फुट; श्रं०। फीतासं० पुं॰ फीता। फीलखाना सं० पुं० घर जिसमें हाथी रहे; वै० पी-; फ़ा॰ फ़ील (हाथी) + ख़ानः (घर)। फीला सं पुं शतरंज के खेल में 'ऊँट' कहा जाने-वाला सुहरा; फ़ा॰ फ़ील । फीस सं० स्त्री० शुल्क;-लागब,-देब,-लेब; वै०-सि; श्रं० फ्री० का बहुवचन। फुत्रा दे०-वा। फुक सं० पुं० हवा या प्राण निकलने का शब्द;-सं, फुचरा सं० पुं० लकड़ी आदि का किनारे का पतला भाग;-निकरब; कि॰-ब, ऐसे दुकड़े हो जाना; खराब हो जाना। फुट सं॰ पुं॰ फुट का नाप; यक-, दुइ-, श्रं॰। फुटकर वि॰ पुं॰ अनेक प्रकार का (ब्यय, द्रव्य फुटब कि० अ० फुटना; प्रे० फोरब; वै० फू-। फुटवाल सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध खेल या उसका गेंद; -होब -खेलब। फ़ुटमति सं० स्त्री० असहमति; वैमनस्य;-होब,-रहब, फुटहरा सं०्षुं० भूना हुन्रा चना जिसका ब्रिखका उतर गया हो; बै०-टे-; 'फ़ुटब' से (जो खुब फूटा फुटहा वि० पुं० फूटा हुआ; स्त्री०-ही। फुटुइल वि॰ पु ॰ श्रलग, श्रसम्मिलित; वै-फायँ। फ़ुद्कव कि॰ २४० फ़ुद्कना; प्रे०-काइब; भा॰ -कवाई। फुनकव कि॰ घ॰(पशु का) फुब्न-फुन्न करना, मारने का प्रयत्न करना। फुनगी सं० स्त्री० कोंपल; क्रि०-गिम्राब, कोंपल फुनि कि॰ वि॰ फिर; वै॰ फिनु,-बू, पु-;-फुनि, बार-बार; सं० पुन: । फ़ुपकार सं० पुं• एक चर्म रोग जो साँप के फ़ुज़

कार' के कारण होता है; साँप या ख्रिपकली आदि जंतुओं के मुँह की साँस;-छोड़ब; वै०-फ-। फुप्फा सं॰ पुं॰ फूफी का पति; वै॰-फ्फा। फुफुआलर सं० पुं गाँव या घर जहाँ फुआ ब्याही हो; कि॰ वि॰ ग्रंडरें, फुग्रा के यहाँ। फुफ़नी सं स्त्री खियों की घोती का वह चुना भाग जो पेट के ऊपर रहता है। फुर सं ० पुं ० सच;-कहब,-बोलब; वि० सत्य, स्त्री० -रि, क्रि॰-वाइब (सत्य सिद्ध करना),-राब, सत्य होना (देवता का), कि॰ वि०-फुर, सचमुच प्र०-रै, -रै-फुर । फुरमाइव कि॰ अ॰ आज्ञा देना; सं॰ फुरमाइस; -इस करवः फा॰ फरमाइश। फ़ुरसति सं० स्त्री० छुट्टी;-पाइब,-रहब,-देब,-मिलब; (फुसंतवाला) फा॰ फिरसत। फुराब कि॰ अ॰ सत्य सिद्ध होना (देवी देवता का); फल देना, प्रे०-रवाइब। फ़ुरिक्षा दे॰ फोरिया। फुरुर-फुरुर क्रि॰ वि॰ फुर्र-फुर्र ब्रावाज़ के साथ। फ़रेहरी सं॰ स्त्री॰ सींक में लपेटी हुई रई (जिससे द्वा या इत्र लगाया जाय); वै०-र-;-लगाइब; यक-,दुइ- । फ़र सं • पुं • चिड़ियों के शब्द;-दे,-से; कि • वि • फ़ुलगेनवा सं० पुं० गेंद जिसमें फूल लगा हो

(गी०)।

फुलमरी सं० स्त्री० फूलों की मड़ी। फुलरा सं० पुं कृत्रिम फूल जिसमें लटकाने की रस्सी लगी हो।

फुलवाइब कि॰ स॰ 'फुलब' का प्रे॰ रूप। फुँवा सं श्वी वाप की बहिन; वै०-मा, फू-। फुंसकब कि॰ श्र॰ फुंस-फुंस करना; धीरे-धीरे कहना।

फ़ुसरी सं० स्त्री० फ़ुड़िया;-फोरब, धुचकारते रहना। फुस्स सं॰ प्ं॰ 'फुस' की बावाज़;-दें,-से, ऐसी श्रावाज् के साथ।

सं ॰ स्त्री॰ फूहड्पन। फुहरपन सं० पुं ० फूहड़पन। फुँहराव क्रि॰ ग्रं॰ खराब हो जाना; प्रे॰-इव, खराब करना। फुहारा सं॰ पुं॰ पानी की हल्की बौद्धार। फूँक सं बी ॰ फूँक; कि ०-ब, फूँकना। फॅकेंब कि॰ स॰ जलाना;-तापब,-लाइब, नष्ट कर देनाः प्रे॰ पुँकाइब,-कवाइब।

फ्रश्रा दे॰ फुवा। फूट सं॰ स्ट्री॰ बैर भाव; पकी ककड़ी; वै०-टि। फूटन सं॰ पुं॰ टूटा या फूटा हुआ भाग। फूटब कि॰ अ॰ फूटना; प्रे॰ फोरब,-वाइब,-उब। फूलब कि॰ अ॰ फूलना; सूजना; प्रे॰ फुलाइब, -वाइव;-सोंथब, मरणासन्न होता । फूहर वि० पुं• बेढंगा; स्त्री०-रि, सं० फूहड़ स्त्री; भा० फुहरई,-पन। फेंकब कि॰ स॰ फेंकना; प्रे॰-काइब,-कवाइब,-उब। फेंचकुर सं० पुं ० मुँह से गिरा हुआ काग जो रोग या बेहोशी का द्योतक है;-गिरब। र्फटब कि॰ स॰ मिलानाः एक में घोंटना प्रे॰ टाइब, -रवाइब । फेंटा सं० पुं० बड़ी पगड़ी;-बान्हब । फेंटार सं० पुं० काला साँप; मु॰ दुष्ट व्यक्ति। फेकारें कि॰ खोले हुए; मूड़-,सिर खोले हुए; 'फेकारब' कोई स्वतंत्र किया नहीं है, पर पूर्व-कालिक का यही रूप प्रयोग में है। फेद्र सं० पुं० स्त्री० का गुप्तांग (केवल गाली में); उ० दु तोरे-में: वै०-रा। फेन सं पुं फेन; कि ०-नाब, फेन देना; वि०-हा। फेफन सं पुं व गला; वै०-ना। फेर संब्पु ॰ परिवर्तन, पेंच;-म परव; ११ क-, सोच-विचार, चिंता। फेरब कि॰ स॰ लौटाना; प्रे॰-राइब;-रवाइब,-उब। फेरवटव कि॰ श्र॰ बात को बदल कर दूसरे पहलू पर श्रा जाना; 'फेर' से; दे० घरवटब। फेल वि॰ पुं॰ असफल;-करब,-होब; स्त्री॰-लि; श्रं० फ्रेल । फेंकट वि॰ पुं॰ शरारती, स्त्री॰-टि। फेर्सं॰ पुं॰ (बंदूक की गोली का) वार;-करब; श्रं० फ्रायर । फैलसूफ वि॰ पुं० व्यर्थ का व्यय करनेवाला; भा० -सुफई,- फी; श्रर० फलसफी। फैसन सं० पं ० शौक; वि०-हा,-निहा; श्रं० फैशन। फोक्ट वि॰ सुफ़्त,-मॅ,-कै। फोटका सं॰ प्ं॰ फफोला;-परब; मु॰-बोलब, ब्यंग फोड़ा सं० प्ं • फोड़ा; होब, फुंसी; स्त्री • रिश्रा। फोरब कि॰ स॰ फोड्ना; अपनी और कर जेना; प्रे०-राइब,-रवाइब । फौड़म कि॰ वि॰ तुरंत; प्र॰-मँ, तुरंत ही; फ्रौरन;

दे० फवरम ।

फौत दे॰ फ़उत।

वंक सं० पुं० बेंक; श्रं०। बंगा सं ुं वच्चों का एक खेल जिसमें पानी में पत्थर, ईट आदि फॅक कर सब चिल्लाते हैं 'कैसेर बंगा" और फिर सब पानी में डुबकी लगा कर उसे दूँदते और कहते हैं -- "अदाई सेर बंगा"। बंगाला सं पं वंगाल; ढाका-, दूर देश;-जी, बंगाल का निवासी। बँचाइब क्रि॰ स॰ पढ़ाना; प्रे॰-चवाइब,-उब; वै॰ बंजर वि॰ पुं॰ जिसमें खेती न होती हो, (मूमि) जो उपजाऊ न हो। बंजारा सं पुं ० एक जाति जो घूमती रहती है श्रीर जिसके लोग शिकार श्रादि करते हैं; स्त्री० -रिन। वंसा दे• बाँस। बंटाढार सं०पुं० नाश; बहुत गड़बड़;-होब,-करब। बँठक सं॰ पुं॰ बाँठा (दे॰) का घु० रूप। बंडा सं॰ पु॰ अरवी की तरह की एक तरकारी जिसकी पूर्ती (दे०) बहुत बड़ी होती है। बंडी सं • स्त्री • बनयान; शायद 'बंदा' (दे • ) से = जिसमें बंदा लगा हो। बॅंड्ऊ सं॰ पुं॰ बॉंडा (दे॰) का आ॰ रूप; बै॰ -वा, स्त्री०बाँड़ी। बंता सं० पुं० स्त्रियों के आने-जाने का मुहूर्त (जो 'बनता' हो); बिना-के, बिना ऐसा मुहूर्त होते बंदा सं०पुं० कपड़े के पतले बंद जी किनारे बाँधने के जिए जगे होते हैं; सं० बन्ध। बंधन दे० बन्हन। वंबं सं॰ बो॰ शिवजी की पूजा के समय उच्चारित शब्द;-महादेव,-शंकर; इस शब्द को कहकर पूजा करनेवाले जोर से अपने गाल बजाते हैं। वैवरासं० पुं० कपड़ा पकड़कर हवा करने का तरीका (खिंजयान में नाज साफ करने को); -सारव। बॅवरि सं॰ स्त्री॰ जंगली बेल; क्रि॰-ग्राब, बेल की तरह एक में जिपट जाना। बंस सं पुं पुत्र, कन्या श्रादि;-वृद्धि, परिवार की अधिकता; निर-, निःसन्तान होने की स्थिति; सं० वॅसफोर सं॰ पुं॰ एक जाति जिसके लोग बाँस के पन्ने, टोकरे आदि बनाते हैं; वै०-वा, भा०-ई,-पन; दे॰ धरिकार। बइठक सं प् वेठव; (बैलों की) बुस्ती; का, बैठने का दालान; विश्वास, मिन्नों में बैठनेवाला; भाव

बइठकी सं० स्त्री० हलवाह के काम न करने का दिनः छुटीः करब, अनुपस्थित रहना । बड्ठब दे० बैठब । बइरि सं० स्त्री० बेर;-यस, छोटा (श्राम); वि०-रिहा, बइरी सं० पुं० बेरी; दे० बयरी। बहुसाख सं० पुं० वैसाख। बडेंका सं० प्रेपानी का एक खर। बडम्रा सं ेपुं ॰ एक काल्पनिक जीव जिससे छोटे बच्चे डरते हैं; उन्हें दराने के लिए कहा जाता है "बउम्रा ।" वज्ञाव क्रि॰ ग्र॰ निदा में कुछ बड़बड़ाना; दे॰ वडखल वि॰ पुं॰ कुछ पागल; स्त्री॰-लि; क्रि॰-लाब, पगळाना । बडखा दे० बौखा । वडचट वि॰ पुं॰ विचिप्त, मूर्खं; स्त्री॰-टि। वडम्तकब कि॰ ग्र॰ पागल हो जाना; वै॰-काब: दे० भक्क। बडर सं० पुं० फूल (श्राम का); क्रि॰-ब; सं० मुकुल, पा० मकुल, प्रा० मडल, सि० मोर, पं० मौरना (फूलना), बं॰ मौला। बउरहपन सं० पुं० मूर्खता, सिधाई। वडरहा वि० पुं॰ मूर्खं, सीधा; स्त्री०-ही; दु-, सीधे (भले) आदमी ! कभी "-ही" भी पं० में व्यवहृत होता है। वउराव कि॰ अ॰ पागल होना; पागल सी बातें करनाः प्रे०-रवाइब । वडरेंठ वि॰ पुं॰ ऋई विचित; स्नी०-ि। वडसव कि अ॰ गर्व से कहना, डींग मारना। वउसाव सं० पुं० शक्ति;-पुरइब, सामर्थ्य होना; वै० बाउस (दे०)। बउहारं दे० बहुश्चरि । वकड्नि सं० स्त्री० बकायन; वै०-का-। वक्ठैं हैं सं की देर तक होनेवाली और व्यर्थ की बातें जो ज़ोर-जोर से हों; बक + ठायँ-ठायँ। वकला दे० बोकला। वकवादि सं ० स्त्री० व्यर्थ का विवाद; वि०-दी। वकस सं॰ पुं॰ बन्स; वै॰ बाकस,-सा; ग्रं॰ वकसव कि॰ स॰ दे देना; रत्ता करना; प्रे॰-साइब; फ्रा० बस्श। वकसीस सं बी॰ इनाम:-देव,-पाइब; फ्रा॰ वकसुत्रा,सं० पुं० वक्सुमा जो वास्कट श्रादि,में खगता है।

बकायः ।

बकाइब क्रि॰ स॰ बकाना, बोलने के लिए बाध्य

वकायां सं० प् ० शेष; वि०वाक्री;-रहव,-करव; फा०

करनाः वै०-उब, प्रे०-कवाइब।

बिकिश्रा सं॰ पुं॰ बचा हुआ श्रंशः कि॰-इब, बचा बोना, न देना, बाकी रखनाः प्रा॰ ब्कीयः। बिकल परन्तु; "बल्कि" का विपर्यय; वै०-लुक। बकेना सं • स्त्री • कुछ दिन की ब्याई हुई दूध देने-वाली गाय या भैंस; सी०-नी, सं० वष्कयगी। वक्षेत्रा सं प्ं वकनेवालाः प्रे ०-कवैत्रा। बकैयाँ कि॰ विं॰ दोनों हाथों तथा पैरों के बल (चलना);-बकैयाँ, इस प्रकार । बकोट सं॰ प्ं॰ मुडी भर; यक-, दुइ-; वै०-टा। वक्कव कि॰ स॰ बकना, बोलना; प्रे॰-काइव। वक्कल सं॰ पुं॰ चमड़ा;-फोरब, चमड़ी उधेड़ना, खूब पीटना, सं० वल्कल । बकाल सं० पुं विनया; बनिया-, नीच जाति के बक्की वि॰ पुं॰ बकनेवाला; न्यर्थ बोलनेवाला: बक-, योंही बोजनेवाला। बलर-सुद्ध दे॰ बलरी। वखरा सं प्ं हिस्सा;-हीसा;-देव,-बेव,-करव; पं॰ बस्तरा (अलग)। बखरीं कि॰ वि॰ माजिक के घर पर; वै॰-रियाँ। बखरी सं की । घर;-रि-सुद्ध, वि जो गृह-निर्माण के हिसाब से जंबाई-चौड़ाई के माप में ठीक हो; पं० बखरी (अलग)। **व**खान सं० पं० वर्णन, प्रशंसा; कि०-ब; वि०-ना, -नी, मशंसित्। बखार सं० पुं० नाज रखने का स्थान; स्त्री०-री (सी०)। बिखिया सं० पुं० बिखया;-करब; क्रि०-इब, बिखया करना; फ्रा॰ बखियः। बगल सं श्त्री० दहिना और बार्यां किनारा; वै० -ति; कि॰ वि॰-लीं,-लें, बगल में; कि॰-लिआब, किनारे होकर निकल जाना,-आइब, अलग या किनारे करना । बगली सं ० स्त्री ० दरवाजे के बगत में दीवार काट कर चोरी;-काटब, इस प्रकार चोरी करना। वगार सं० पं० मुंह;-भर, भनेक । बगिष्मा सं रत्नी व्योटा बाग; फुलवारी; वै बगुल-पंख वि॰ पुं॰ सफेद; बगुला 🕂 प्ह्र (बगले के पङ्क की तरह सफेद)। बगुला सं॰ पुं॰ बगजा;-भगत, दिखावटी, धोके-बाज; स्त्री०-ली। बगेद्ब कि॰ स॰ भगाना, निकालना। बघुआब कि॰ घ॰ गुर्रांकर बोलना; बाघ की तरह गुर्रोना; सं व्याद्या; देव बाद्य। सं प्ं प्रकार के चित्रय; जा, वि॰ शेर

(बाघ) की भाँति बहादुर एवं तंदुरुस्त; सं० न्याघ्र; दे० बाघ। बङ्ला सं॰ पुं॰ श्रन्छा हवादार मकान। बङ्ग्या सं॰ पुं॰ बिना पता ठिकान का व्यक्ति; वि॰ लावारिस; मु॰ बेकार के लोग; श्रसंबद्ध व्यक्ति; भा०-अई, कि०-धाव। वच सं० स्त्री० एक श्रौषधि । वचइव कि॰ स॰ बचाना; वै॰-चा-,-उब; प्रे॰ -वाइब वचकानी वि॰ स्त्री॰ बच्चे का, छोटा; प्ं॰-ना। बचति सं ० स्त्री० बचत;-करब,-होब। बचिन सं० स्त्री० बात; कुटुक-, कटु शब्द; सं० बचब कि॰ भ्र॰ बचना; प्रे॰-इब,-चाइब,-उब । वचवाइब कि॰ स॰ रहा करना। वचानि सं० स्त्री० बचने का दाँव या तरकीब;-रहब, -होब। बचाव सं० पुं० बचने का दाँव; रहा; करव। बचैया सं॰ प् ॰ बचनेवाला; प्रे॰ बचवैया । वछरू सं० पुंठ बब्रुड़ा; स्त्री०-छिया; सं० वस्स । बळ्वा सं पुं • बळ्डा; स्त्री • - छिया; सं • वत्स । विक्रिया सं स्त्री॰ क्षोटी गाय; मु॰-यस, नामई; स्॰ वस्ततरी। बञ्जीत्रा सं० प्ं० बञ्ज्हा। वजकब कि॰ अ॰ ऐसी स्थिति में पहुँचना कि कीड़े पद जायः; प्रे०-काइब,-उब। वजड़व कि॰ थ॰ पहुँच जाना, भिड़ जाना; प्रे॰ -डाइब, मार देना। बजड़ा सं॰ प्ं॰ बाजरा; स्त्री॰-डी, छोटा-छोटा बजना सं० प्ं० बाजा;-बाजब, विज्ञापन होना; बरही-बाजब, सभी प्रकार की दुर्गति होना; सं॰ बजनित्रा सं॰ पं॰ बजानेवाला; बने क-, सुख का मित्रः वै०-या। वजनी सं० स्त्री० कुरती,-बाजब। वजवजाब कि॰ घ॰ बजबज करना (भिगोई हुई वस्तु का); कीड़ों की अधिकता होना। वजमार सं० पुं० बाक् ; भा०-मरई, वै०-ट-। बजर सं॰ पुं॰ बन्न; प्र०-ज्जर दे॰; गीत-"दै दीना बजर केवाँर"; सं० बज्र। वज्जर संव्युं व बज्र; के, कठोर; परब, मारब; संव । बज्जह सं॰ पुं॰ महत्वपूर्ण विधि; बूडब, बड़ी हानि होना; वै॰ जब्बह । बज्जात वि॰ प्ं॰ दुष्ट;स्त्री॰-ति; भा०-उजतई; फ्रा॰ बर्मान सं० स्त्री० व्यस्तता;-रहब,-होब; वै०-मा-: सं० बन्ध । बमाब कि॰ भ॰ फँसना; प्रे॰-भाइब; वै॰ बासाब: स॰ बन्ध ।

बटइलि सं॰ स्त्री॰ बटेर;न्यस, दुवला-पतला । बटखरा सं पुं ॰ छोटा बाट; न्यस, हल्का, छोटा; स्त्री०-री। बटगायन सं० पुं ० रास्ता चलते गानेवाला, सच्चे गवैये को "सभा गायन" कहते हैं; बट (बाट) + गायन । बटिन सं० स्त्रीः बटन;-देव,-लगाइव; श्रं० बटन । बटब कि॰ स॰ बटना, कातना; प्रे॰-टाइब। बटमार सं॰ पं॰ डाकू जो रास्ते में लूटे; वै॰-ज-; बट + मार। बटाऊ सं पुं े रहगीर, यात्री; 'बाट' से; तुल े "तिज बाप को राज बटाऊ की नाई ।" बटित्रा सं • स्त्री • पतला रास्ता; 'बाट' का लघु • रूप। बदुआ सं० प्ं० बदुवा। बदुरब कि॰ अ॰ इक्टा होना; (मे०-टोरब,-टोर-वाइब । बदुला सं० प्० बड़ा बतन जिसमें दाज या भात प्काया जाय; स्त्री०-जी। बटोर सं॰ पुं॰ समूर; बमन-, ब्राह्मणों का जमाव; क्रि॰-ब, प्र॰-रा,-रिम्रा;-होब,-करब। बटाही सं॰ पुं ॰ यात्री, राहगोर: 'बाट' से । बट्टा सं० पुं ० बद्टा;-खागब,-देब । बट्टी सं॰ स्त्री॰ धागे की गोली। बड़ कि॰ वि॰ बहुत, प्र०-हैं,-दिहि; वि॰ बड़ा,-र, 77.77 बड़कई सं म्त्री० बड़प्पन;-करब, बड़ाई करना; वि० बड़ी;-कऊ का स्मी० रूप, वै०-नी। बड़कऊ वि० प् ० बड़ा (भाई, बेटा म्रादि);-जने; स्त्री०-कई, वै०-नू। बड़कवा सं॰ प्॰ श्रादरणीय व्यक्ति। बड़का वि०पुं० बड़ा; स्त्री०-की;-बड़का, बड़ा-बड़ा। बड़गर वि॰ पुं॰ थोड़ा बड़ा; स्त्री•-रि। बड़र वि॰ पु॰ बड़े-बड़े, स्त्री०-रि; 'ज्यों बड़री श्रॅंबिया निरिंव श्रॉंबिन को सुख होत ।" बड़वार वि० पुं० बढ़े-बड़े; स्त्री०-रि; भा०-वरकी, बड्पन, प्रशंसा;-की करब,-बतुम्राब, प्रशंसा करना। बड़हन वि० पुं ० कुछ बड़ा; स्त्री० नि । बढ़हर सं०पुं० एक पेड़ ग्रीर उसका फता; कटहर-, तरह-तरह के फल ! वड़हार सं० पुं० ब्याह का दूसरा दिन जब बारात उहरी रहती है; रहब, (बारात का) ठहरना । बड़ा वि॰ पुं० बड़ा; स्त्री० ड़ी; क्रि॰ वि० बहुत। बड़ाई सं० स्त्री० प्रशंसा;-करब,-होब । बड़ायल वि॰ पुं॰ कुछ बड़ा; स्त्री॰-लि, बै॰ - **হা**বা ৷ « बड़च्छा वि॰ पं ॰ जिसके कोई न हो; अकेता। बड़हता सं॰ पुं॰ जेठ या उसके माई-बंद; गीतों में प्रयुक्त-"बेटवा बदहता।"

बढ़इब कि॰ स॰ बढ़ाना; (दही या मद्दे में) पानी मिलाना; (द्कान) बंद करना, (दीया) बुक्ताना; वै०-हा-,-उब; प्रे०-वाइब-,-उब । बढ़इनि सं० स्त्री० बढ़ई की स्त्री; एक चिड़िया जो लकड़ी में से कीड़े निकाल-निकालकर खाती है; इसे "कठफोरवा" (दे०) भी कहते हैं। बढ़ई सं० पुं० लकड़ी का काम करनेवाला; स्त्री० -इनिः भा०-यपन। बढ़ु उब कि॰ स॰ बढ़ाना; दे॰ बढ़्इब। बढाइब कि॰ स॰ बढ़ाना; दे॰ बढ़इब। बढ़ियाँ वि० स० बन्छा;-बढ़ियाँ, उम्दा-उम्दा। वढी वि॰ अधिक (भाव, मात्रा, तौल);-देब,-लेब, -्होब,-उतरब । बढ़ैता दे॰ बढ़इता। बढ़ोतरी सं० स्त्री० बढ़ने की क्रिया। बगावा वि॰ स॰ बाँड़ा; जिसके पूँछ न हो या पूँछ कटी हो; स्त्री० बाँड़ी; दे० बँडुऊ। बत अन्य कि, सं व्यत्। वतउरी सं० स्त्री० किसी अङ्ग पर निकला फोड़ा ऐसा गोल मांस का लोथड़ा जो दर्द नहीं करता; -निकरब,-होब; सं॰ वात (?)। वतकही सं० स्त्री० बातचीत;-करब,-होब: तुल० "करत बतकही श्रनुज सन"। वतकड़ सं० पुं० लंबी बात; व्यर्थ की बात; बाति बताइब क्रि॰ स॰ बताना; वै॰-उब । बतास सं० स्त्री० हवा; सं० वात । वतासा सं० पुं० बताशा। वितित्रा सं० स्त्री० फर्लो का प्रारंभिक रूप: लागब, -देब; वै०-या; तुल० ''इहाँ कुहम्ड बतिया कोउ नाहीं"। बतिश्राइब कि॰ स॰ (खेत के चारों श्रोर) बेर्हा (दे०) में बाती (दे०) लगाना; कहा० "बेर्हा बतित्रायें सूद लतित्रायें"। बतिधर वि॰ पुं॰ जो अपनी बात पर पक्का रहे; जो बात को पकड़े; वै०-त-। बतीसी सं० स्त्री॰ दाँतों के ऊपर लगा हुया सोना या चाँदो; ३२ दाँतों का समूह। बतुआब कि॰ श्र॰ वातें करनाः वै॰-वाब। बत्ती वि॰ बात्ती, बात करनेवाला। वत्रा वि॰ पुं ॰ बातें बनानेवाला; स्त्री॰-री,-रि। बतौरी दे॰बवउरी; वि॰-रिहा, जिसके बतौरी हो । बत्तक सं० स्त्री॰ बतख़; वै०-ख। वत्तिस वि॰ बत्तीस;-वाँ, ३२वाँ,-ईं, ३२ भाग; प्र॰ -सौ,-सै। बत्ती सं • की ॰ दीया; बिजुली-, टार्च; दिया-; षाव के भीतर दाला हुआ कपदा; दे॰ बाती। वथव कि॰ अ॰ दुई करना; प्र०-त्थव; सं० व्यथ् वशुत्रा सं• पुं • वशुस्रा का साग, उसका वै० वा, स्त्रो०-ई।

बदकब कि॰ श्र० पकने में शब्द करना; धुरना; भे० -काइब । वदनाम वि॰ पुं॰ जिसकी बदनामी हो गई हो; स्त्री ०-मि; भा०-मी;-करब,-होब,-रहव। वद्व क्रि॰ स॰ निश्चित करना; प्रे॰-दाइब; भा॰ -नि,-दानि, निश्चित स्थान एवं समय (वादे का)। बद्वू सं० स्त्री० दुर्गेघ;-म्राइबः वि०-दार;-करव । बद्मोस वि॰ पुं॰ बद्माश; स्त्री॰-सि; भा॰-सी; -करव। बद्रंग वि॰ पुं॰ जिसका रङ्ग ख़राब या उतरा हो; स्त्री०-गिः फा०। बद्र उख वि॰ पु ॰ कुछ-कुछ बादलवाला (मौसम); -होब,-रहब; क्रि॰ वि॰-खें, ऐसे मौसम में, जब बादल हों; बादर 🕂 श्रीख। बद्री सं • स्त्री • बादलवाला मौसम;-होब;-करब, -रहव;-बूनी, बादल श्रीर बूँदा-बाँदी का मौसम। बद्लब क्रि॰ स॰ बद्लना; अ॰ बद्ल जाना; पे॰ -लाइब,-लवाइब,-उब । बद्ला सं० पुं० बद्बा;-बोब,-देव । बद्लावन सं० पुं० अदला-बदला;-करब,-होब, -देव; फा०। बद्ली सं॰ स्त्री॰ (ब्यक्ति की) एक स्थान से दूसरे को बदली:-करब,-होब; फा॰। वद्हवास वि॰ पुं० जिसका दिमाग खराब हो; स्त्री०-सि; भा०-सी;-रहब,-होब; फा० बद 🕂 अर० े हवास । बदहोस वि॰ पुं॰ बेहोश; स्त्री॰-सि; भा०-सी; -करब,-रहब; फा०-श। बदा वि० पु ० भाग्य में निश्चित;-होब,-रहब । बद्बिद् कि॰ वि॰ भ्रवश्य, निश्चयपूर्वक । वंदी सं० स्त्री० बुराई;-करब; नेकी-,भलाई-बुराई; बदौलति अव्य० कारणः बदौलतः अर०-तः वै० बह वि० पुं० शरारती; स्त्री०-दि; भा०-ई, फा० बद्, श्रं० बैह्र। बहरीनाथ सं० पुं० प्रसिद्ध धाम बदरीनाथ; वै० -द्विरी-,-बिसाल। बद्दव वि॰ बुरा; दुरमन; होब, करब; फा॰ बद। बद्धी वि॰ पुं॰ भारता; जिस (बकरे) का श्रंडकोष निकाल दिया गया हो; दे० बधिया; सं०-लागब, कसर रहना । बध संप्रपुर हत्या;-करब,-होब; कि०-ब, मारना; बघ्डमा सं० पुं० जन्मोत्सव पर भेजा उपहार, -देव,-लाइब वधना सं॰ पुं॰ मुसलमानों का लोटा; स्त्री॰-नी; बीरिया-, सारा सामान । वधव कि॰ स॰ मारना; प्रे॰-घाइब,-धवाइब,-उब,

H .

वधिस्रा वि॰ पुं॰ (पशु) जिसका ग्रंडकोष निकाल दिया गया हो;-करब,-होब; वै०-या,-द्धी। वधिक सं० पुं० मारनेवाला, वध करनेवाला। वन सं० पुं० जङ्गलः; वि०-या, जङ्गली। बनइब कि॰ स॰ बनानाः प्रे॰-वाइबः-उबः वै॰-उब -नाइवः; बार-, खाब-। बनइला वि॰ पुं॰ जङ्गली। बनकर सं॰ पुं॰ जङ्गलवाला भाग (गाँव का); जलक्र-, तालांब, नदी, जङ्गल श्रादि । वनकिस सं० स्त्री० एक जङ्गली घास जिसकी रस्सी बनती है; बन+कासि (दे०), कॉस । बनचर सं० पुं० जङ्गत के रहनेवाले; असभ्य वनजर सं० पुं भूमि जिसमें कुछ न होता हो: बनजारा सं॰ प्ं॰ एक जङ्गली जाति; स्त्री॰ -जारिनि; वै॰ बं-; बंजर से (जो बंजर पर रहता हो) ? भा०-जरई,-पन। बनब कि॰ अ॰ बनना; प्रे॰-नइब,-नाइब,-नवाइब, बनवाई सं०स्त्री० बनाने की मजुदूरी, क्रिया श्रादि । बनावित सं० स्त्री० बनावटः बै०-वरी,-उरी। विनिञ्चई सं० स्त्री० बनिये का काम, कंजूसी;-करब; वै०-य-; सं० विश्वक्। वित्ञा सं० पुं० वित्याः स्त्री०-ति, आइति, सं० वनित्राइन सं० स्त्री० बनियान। वनिजि सं० स्त्री० तिजारत;-करब,-होब;-ब्योपार; वै०-नी-; सं० वाणिज्य। बनेठी सं• स्त्री॰ लाठी की भाँति चलाने श्रीर फिराने के लिए एक लकड़ी जिसमें तीन गिष्टक लगे होते हैं;-भाजब। बनेवा वि० निःसहायः,-होब,-करबः फ्रा० बेनवः (मात्रा के विपर्यय का उदाहरण)। बनौनी सं० स्त्री० बनाने की मज़दूरी; वै०-नड-। बन्न वि० पुं० बंद;-करब,-रहब; स्त्री०-न्नि; प्र०-न्ने, बन्नय कि॰ वि॰ बिजकुज, एकदम; वै॰-कें, बनाय । बन्नर सं० पुं० बंदर; दे० बानर। बन्हन सं० पुं० बंधन; तर, छत के नीचे; ना वान्हब, प्रबंध करना । बन्हवाइब क्रि॰ सं॰ बँधवानां। वर्षस सं० पुं ० बाप से प्राप्त (भूमि पर) अधिकार; बाप + अंश । बपड़ें संबो॰ हे पिता! बाप को संबोधन करने का शब्दः दूसरे शब्द बापी, बापू, बाबू आदि हैं। वपरती सं॰ स्त्री॰ बाप की जागीर, बाप का अधि-कारः विशेषाधिकार वै०-पौती। बर्पक सं० पुं० दुरिद्ध बाप, बेचारा बाप । बपुरा वि॰ प् ॰ बेचारा; स्त्री॰-री।

वफइब क्रि॰ स॰ बाफ से थोड़ा पकाकर नरम करना; सं वाष्पः प्रे०-फा ,-फनाइबः वै०-उब । बफाब कि॰ ग्र॰ भाप से आधा पक कर नरम बफारा सं० पुं० भाष की गरमी;-देब,-लेब, भाष का सेंक देना या लेना; सं० वाष्प। बवऊ सं॰ पुं॰ बाबाजी (घु॰); इससे अधिक घु० रूप "बबवा" है। वबुर सं • पुं • बबूल; री बन, गीतों में (प्रायः आल्हा में) वर्णित कोई प्राचीन बन;-री, बबूल की छीमी। बब्बरी वि० पुं० तगड़ा;-जवान; (शेर) 'बबर' से । बद्भन सं० पुं ० गरीव बाह्यण । वभनइत्रा सं॰ स्त्री॰ बाह्यणों की बस्ती; वै॰ बभनई सं० स्त्री० ब्राह्मणःव। बभनक वि० पुं० बाह्ययों जैसा; वै०-उत्रा। वमक सं० स्त्री० बमकने की क्रिया; जोश । वमकव कि॰ अ॰ बमकना, जोश में कुछ कह जाना; प्रे०-काइ्ब,-कवाइब,-उब; भा०-वाई। बमनबटोर सं० पुं० बाह्यणों का जमाव; देर तक होनेवाली बातचीत;-करब,-होब। बम्म सं० पुं बम; ताँगे या इक्के का बम। वम्मई सं स्त्री० बम्बई; वि०-इहा, बम्बई का या वहाँ रहनेवाला । वम्मड़ वि॰ पुं॰ उजड्ड, बेढंगा; भा॰-ई। बम्मा सं० पं० पानी का नल; बै०-म्बा। बय सं० पुं विक्री;-करब। बयकल वि० पुं० फूहड़, बेढङ्गा; स्त्री०-लि; मा० -ई। बयकूंठ सं० पुं० वैकुंठ;-ठें, स्वर्ग को, स्वर्ग में; सं० बैकुंठ; क्रि॰-व, शालग्रामजी को बन्द करके रख देना । वयजा सं० पुं• श्रंडा,श्रर०-ज्ञ । वयना सं ॰ पुं ॰ उपहार जो ब्याह अथवा पुत्रजन्म पर बाँटा जाता है; सं • वायन । वयपार सं॰ पुं॰ ध्यापार;-करब;-री, ब्यापारी; सं० च्यापार । वयम्मर सं० पुं० बखेडाः-होब,-गाइब,-खड़ा करब। बयर सं॰ पुं॰ दुश्मनी; वि॰-री; सं॰ वैर। वयल सं पुं वेल; मु मूर्ख व्यक्ति। वयत्तर वि॰ पुं॰ बेढङ्गा, फूहब; स्त्री०-रि; प्र०-इ, वै० बै-। वयस सं १ पुं राजपूतों की एक शास्त्रा जो पहले वसवाड़े के अधिपति थे। वयसवाड़ा सं॰ पुं॰ बैसवाड़ा प्रान्त जिसमें बैस-वाड़ी बोली जाती है। यह उन्नाव एवं रायबरेली के ज्ञास-पास है। बर संव प्व वर:-कन्या:-हेरब,-देखब:-देखा, जो वर देखने भावे; सं० वर् ।

बरई सं पुं व तमोली; स्त्री - इनि; फ्राव वर्ग (पत्ता)। बरकब कि॰ अ॰ (खेत का) कुछ सुख जाना: जोतने या गोड़ने लायक हो जाना: प्रे०-काहब,-उब। वरखा सं० स्त्री० वर्षा;-होब; क्रि०-सब। बरस्वी सं० स्त्री० वार्षिक श्राद्ध;-करब,-होब। बरगाह सं॰ पं॰ वैश्यों की एक जाति और उसके लोगः वै०-रि-। बरछा सं० पुं० बर्जा; स्त्री०-छी;-मारव। बरजब कि॰ स॰ मना करना; प्रायः गीतों में प्रयुक्तः; दे० हरकबः; वै०-रि-। बरजोरी सं० स्त्री० जबरदस्ती; करब,-होब; वै० बारा-; गीतों में प्रयुक्त;-रीं, कि॰ वि॰ जबरदस्ती से: फ्रा० बज़ोर। बरत सं० पुं० व्रत; करब, रहब; वै० बर्त; सं०; वि॰-ती;-तिहा,-तहा। बरद्ब कि॰ अ॰ (गाय का) गाभिन होना; सं॰ वर्दः वै०-दाव, प्रे०-दाइब,-दबाइब,-उब । बरदही सं० स्त्री० बैलों का न्यापार या बाजार: -करव,-लागब; सं० वर्द । बरदा सं० पुं० बैलु; कि०-ब;दे० बरदव । बरदी सं॰ स्त्री॰ बैलों का समूह। बरन सं० पुं० प्रकार; वरन-कै, कई प्रकार के; सं० वर्ण । बर्गन् सं० स्त्री० बरने (दे० बरब) की पद्धति। बरपाँ वि॰उत्पन्न;-होब,-करब; फ्रा॰बरपा (पैर पर)। बरफ सं० स्त्री० वर्फ्र;-परब। बरफी सं० स्त्री० एक प्रकार की मिठाई। वरव कि० भ्र० जलना, प्रे० बारब; स० बटना; (रस्सी), प्रे०-राइब,-रवाइब,-उब; मु० श्रत्याचार करना। बरवराव कि० श्र० बर-बर बर-बर करते रहना; अनु०। वरवरिहा वि० पुं० बराबरी का; स्नी०-ही। वरवस क्रि॰ वि॰ जबरदस्ती से। वरबाद वि॰ पुं० नष्ट; स्त्री०-दि, भा०-दी;-करब, -होब; फुा०। बर्म सं ० पुं० भूतः;-लागबः,-हाँकबः; वि०-हाः,-हीः; वै०-म्हः सं० ब्रह्म । वरमा सं॰ पुं॰ छेद करने का श्रीजार; क्रि॰-मब, -इब, बरमा लगाना । वरमौज अन्य॰ बराबर, मुताबिक, अनुसार;-जें। वरम्हा सं॰ पुं॰ ब्रह्मा, खण्टा; बर्मा (देश); सं॰ वसा । वरम्ही सं० खी० प्रसिद्ध बूटी जिसकी पत्ती बुद्धि-वर्धक होती है। सं व्याह्मी। वरर-वरर कि॰ वि॰ वर-वर बर-बर। वरसब कि॰ घ॰ बरसना; मु॰ ख़ूब देना; प्रे॰ -साइब,-उब; वै०-रि-। बरसवानी वि॰ वर्ष का (नदी या कुएँ का

बरहना सं० पुं० एक देवता जिसकी नीच जाति के लोग पूजा करते हैं और जिसे "-बाबा" कहते हैं: फा॰ बरहनः (नंगा)। बरहा सं पुं पानी ले जाने की पतली नाली; -बनइब,-खोदब। बरही सं ब्ली जन्म के १२ दिन के बाद का उत्सव;-होब,-मनाइब । बरहें कि॰ वि॰ बारहवें स्थान पर (कुंडली में)। बरहै वि० केवल बारह। बरही वि० पूरे-पूरे बारह; बारह में से प्रत्येक; -व्यंजन,-बाजन (बाजा)। बरा सं॰ पुं॰ बड़ा (खाने का);-भात; स्त्री॰-री, -रिम्रा (दे०); सं० बटक। बराइब कि॰ स॰ बराना (रस्सी); प्रे॰-रवाइब, -उब; वै-उब, भा०-ई, बटने का तरीका। बराति सं० स्त्री० बारात;-करब, बारात में जाना; -तें जाब; मु॰ पूरी जमात, बहुत से; सं॰ वर-बराती सं० पुं० बारात में जानेवाले; वै०-रतिहा। बराभन दे॰ बाभन। बरारी सं की । रस्सी जिससे हेंगा (दे ) बाँघा बराव सं॰ पुं॰ भेद, विवेक; करब; क्रि॰-इब, बे-वरिश्रा सं • छी ॰ पकौड़ी; गुर-,मीठी पकौड़ी। बरिश्राब कि॰ अ॰ तगड़ा होकर गवीं ली बातें करना; शक्ति दिखाना; प्रे०-वाइव; सं० बली । बरिश्रार वि० पुं० तगड़ा; स्त्री०-रि; वै० यार: सं० बरिश्रारा सं॰ पुं॰ एक जंगली पौदा जिसका पंचांग दवा में लगता है। वै०-या-। बरिस सं० पुं० वर्षः यक-,दुइ-,-भर। बरी सं॰ स्त्री॰ बड़ी (खाने की)। बरु श्रव्य० बल्कि, श्रन्छा हो, वै०-क, सं० वर म० बर, प्र०-रू; तुल० "बरु भल बास नरक कर ताता"। बरुत्रा सं॰ पुं॰ ब्राह्मण का पुत्र जिसका जनेऊ न हुआ हो; सं० वह । वरुत्रार सं पूं बाकू; वि बाका बालनेवाला; भा०-ग्ररई,-ग्ररपन,-ग्रारी। बरुक दे० वरु। बरुदि सं॰ स्त्री॰ बारूद;-होब, गर्म पड़ जाना, क्रोध करना; फा॰ बारूद । बरेठा सं पुं भोबी; यह शब्द पायः भोबी को संबोधित करने को प्रयुक्त होता है; स्त्री०-ठिन। बरेत सं पुं भोटा रस्सा जिससे पानी खींचा जाता है। बरैका सं० पुंबरने या बटनेवाला; दे० बरव। बरोठा सं० पुं० कोठे के कोठा-। वरोरीं कि॰ विं॰ जंबरदस्ती। हठ करके।

वरौनी सं० स्त्री० आँखों के ऊपर का बाल; वै० -रउनी, सं० भ्रु। वल सं० प्ं० शक्ति; छल-, मस्तिष्क एवं शरीर की शक्ति;-लगाइब,-लागब; वि०-ली,-गर,-थक। वलगर वि० प् ० बलवान, स्त्री०-रि. भा०-ई। बलथक वि॰ पुँ ॰ जिसका बज समाप्त हो गया हो: स्त्री॰ कि, भा॰-ई: होब, करब। बलदेव सं॰ पुं॰ कृष्णजी के भाई;-जी; सं०। बलराम स॰ प्ं॰ बलराम जी; जी; सं॰। बलहन स॰ पुँ॰ छत के नीचे की लकड़ी का क्रम; -होब, ऐसा क्रम ठीक होना;-करब; 'बज्ञी' + हन (बहुवचन का चिह्न); वै०-म फा० बरहम। बलाइब कि॰ स॰ बुलाना; प्रैं०-वाइब, उब; वै॰ -्डब, भा०-लउग्रा। बिलहिन सं० पुं० बाखवाले नाज (गेहूँ, जी आदि); बालि (दे०) + हन। वली वि॰ प्ं॰ बलवान। बलुत्र्या वि॰ पुं० बाल्यालाः स्त्री०-ईः वि०-भासर, रही जमीन; कि०-ब, वै०-हा,-ही। बलुक अन्य० बल्कि; वै०-हक; दे० बह; सं० वरं; अर० बल 🕂 फा० कि। बद्धहट सं० पुं० बाल्वाली भूमि। बलैत्रा सं० स्त्री० बला;-सं, बला से;-लेब, बलैया लेना; वै०-या; फा० बला (आफ्त)। बलौत्रा सं॰ पुं ॰ बुलावा, निमंत्रण;-देब,-ग्राहब; वै० बो-। बवासीर संब्धुं •प्रसिद्ध रोगः वि०-सिरहा, श्ररः । बबाल सं पुं मंभट;-करब,-होब; वि०-ली, बौवाली; वै॰ बौ-,-मा-। ववैद्याँ सं० पुं० बाईं श्रोर चलनेवाला बैल; वै० -वइयाँ; सं० वाम । वस सं॰ पुं• बल;-चलव,-रहब; श्रव्य॰ बस: -करब,-होब बसगिति सं॰ स्त्री॰ बस्ती, निवास । बसव कि॰ अ॰ बसना; प्रे॰-साइब,-सवाइब,-उब; सं॰ वस्। वसर सं० पुं • निर्वाह; होब, करब; गुजर-, किसी मकार निर्वाह । बसहब दे० बेसहब। बसही सं रत्री विश्वी, परनी: वै वे बे : सं वस् से (घर बसानेवाली) या 'बेसहब' से (क्रीता दासी)। बसाइब क्रि॰ स॰ बसाना; प्रे॰-सवाइब; वै॰-उब; सं० बस्। षसाब कि॰ भ॰ बदबू करना। वसिन्धा वि॰ पुं॰ बासी; सं॰ रात का रखा हुआ भोजनः;-खाबः;-घरब,-रहवः सं वस (रहा हुन्ना)ः दे० बासी। वसिस्राव कि• श्र० वासी हो जाना; प्रे०-इव; वै•

बसिन्नारि सं • स्त्री • गन्ने की पेराई एवं गुड़ की तैयारी:-नधब (दे०)-नाधव,-चलब । बसीकरन सं० पुं० एक मंत्र जिसके जपने से दूसरा बश में हो जाता है; सं० वशीकरण। बसुला सं॰ पुं॰ बसुला; स्त्री॰-खी; वै॰ बँ-। बसेंट सं॰ पुं॰ छोटा बाँस; सं॰ वंश। बसेंड् सं० पुं० बसेरा;-बेब, बसेरा करना; सं० बसैया सं० पुं० रहनेवाला; बसनेवाला; पे० -सर्वेत्रा,-याः सं० वस्। बस्ता दे० बहता। बस्तु सं० स्त्री० चीज; चीज-। बहुँकटी सं० स्त्री० आधी बाँह की बनयान;-पहि-बहुँगा सं पुं बास की जकड़ी जिसके दोनों श्रोर लटकाकर बोभ ले जाते हैं; स्त्री - गी; कि० -शिम्राह्ब, बहँगे में बाँधना या ले जाना। बहॅंटिश्राडब कि॰ अ॰ बहाना कर देना, टाल देना: वहें इसा दे॰ बहें दुसा। बहुँस सं० पुं विवाद:-करंब,-होब:-सी,-बहुँसा, बहुत विवाद; क्रि॰-व, बहुत गर्व भरी बार्ते करना। बहुक्व कि० श्र० बहुकना; प्रे०-काइब,-उब। वहकाइव कि॰ स॰ बहकाना, बहलाना, काम में लगा रखना, बहाना करना; वै०-उब, प्रे०-कवा-बहकौना सं० पुं० बहाना;-करब,-पाइब; वै०-आं, बहतर सं० पुं ० वस्त्र; वै० बस्तर; सं० वस्त्र । बहता सं० पु ० बस्ता; फा० बस्तः (बँधा हुआ)। बहतू वि॰ पुं॰ बहता हुआ; वै॰-ता; कहा॰ "रमता जोगी बहता पानी"। बहपट वि॰ पुं० घावारा;-होब; स्त्री॰-टि। बहुब कि ॰ भ्र० बहुना; श्रावारा हो जाना; प्रे० -हाहब,-जब,-वाहब,-जब; सं० वह्। बहरवाँसू वि॰ पुं ॰ जो बाहर रहे; बाहर + बास । बहरिश्राइब कि॰ स॰ बाहर कर देना; वै०-उब, -हि-। वहरिस्राव कि० अ० बाहर जाना। बहरि-बहरि! संबो॰ साँड को खदेड़ने के लिए मयुक्त शब्द; अर्थ है ''बाहर ! बाहर (जाओ)''। बहरी दे० बाहरि। बहरुपिया सं० पुं ० बहरुपिया; बै०-मा। वहरें कि ० वि० बाहर;-करब,-जाब;-बहरे, बाहर-बाहर; प्र०-रें। बहाल सं रेस्ट्री० दकी हुई दरवाजेदार बैलगाड़ी; बहाइब कि॰ स॰ फेंकना; प्रे॰-हवाइब। बहादुर वि० ए • बीर, स्त्री १-रि: मा०-री, हदु-रहें।

बहाना सं० पुं० बहाना; करब, बनइब। बहार सं० स्त्री मजाः, वि०-दार:-करब,-देब,-रहबः वहारब कि॰ स॰ साड् लगाना, साफ्र करना; प्रे॰ -हरवाइब; भारब-, सफ्राई करना, भारू-बहारू करब, सफाई करना। बहाल वि॰ पुं॰ जैसे पहले रहा हो;-करब,-होब; फा॰ व + हाल (पहली स्थिति में); भा॰ ली। बहाव सं॰ पुं॰ बहने का रुख़। वहित्रा सं • स्त्री • बाढ़;-श्राइब; सं • वहु (बहना); वै०-या,-दि- । बहिनि सं० स्त्री० बहिन:-नौत; सं० भगिनी। बहिपार वि• पुं० जो बाहर घूमता रहे; त्रावारा; स्त्री०-रि; भा०-परई; वै०-ही-; सं० बहि:। बहिर वि० पुं० बहरा, स्त्री०-रि;-सनाका, जो बहुत बहरा हो, आधा पागल; भा०-ई,-पन, क्रि० -राब, बहरा होना । बहिरित्र्याव कि० अ० बाहर निकल पड़ना: प्रे० -आइव। बहिरी सं० स्त्री० बहिर स्त्री। बहिरू सं० पुं० बहिर पुरुष ( आ० )। बहिला वि॰ स्त्री॰ पशु जो गाभिन न हो; कि॰ -ब, बहिला हो जाना; सं० बंध्या। वहीं सं० स्त्री० हिसाब की बही;-खाता। बहुअरि सं १ स्त्री॰ बहु; गीतों में प्रयुक्त (बहुअरि बैठि डोलावै बेना); सं० बधू + श्रारे, वरि (श्रादर एवं स्नेह प्रदर्शक प्रत्यय); वै०-रिया,-वरि । बहुत क्रि॰ वि॰ अधिक, वि॰ संख्या में अधिक; स्त्री०-ति (तुहू-हो, तू भी अजीव है); प्र०-ते। बहुमत सं० पुं भिन्न मत, मतभेद; होब; प्र०-ता; वै०-तिः सं०। बहरब कि॰ अ॰ जौटना (ब्यं॰); प्रे॰-राइब,-होरब, -रवाइब,-उब बहुरा चौथि सं०स्नी० भादों कृष्णपत्त की चौथ जब संधवाएँ व्रत करती हैं; इस संबंध में गाय एवं शेर की एक कथा है जिसमें गाय ने "बौटकर" शेर के पास आने का वचन दिया था। "बहुरब" (दे ) से । बहुरिद्या सं० स्त्री० नई बहु, दुलहिन; वै०-या। बहुरी सं० स्त्री० गूढ़ी (दे०) जी की खाई;-बनइब, सं० स्त्री० पत्नी; श्रमुक-, श्रमुक की स्त्री । सं पुं स्थान जहाँ से खेत का पानी बहता हो; सं० वह। बहेंतू वि॰ जिसका पता-ठिकाना न हो (व्यक्ति

श्रथवा पशु); सं ॰ वह ्।

बहेरा सं ० पुं० एक जंगली पेड और उसका फल् ु

जो दवा में काम आता है; हर्रा-, दो फल

कहवाते हैं। स्त्री०-री, झोटा बहेरा ।

र्थावते के साथ मिलकर 'त्रिफला' (वे तिरफला)

बहेरवाँसू दे० बहर-।

बहेल्ला वि॰ पुं॰ जो फेंकने योग्य हो; बेकार, काहिल (न्यक्ति); स्त्री०-ह्नी; 'बहाइब' से । बहोरव कि॰ स॰ लौटाना, (गोरू) देखते रहना; प्रे ०-रवाइब,-उब । बाँक सं॰ पं॰ टेंडिया (दे॰) के ऊपर पहना जाने-वाला स्त्रियों का एक आभूषण;-बिजायठ। बाँका सं० पुं० एक प्रकार की कुरहाड़ी; स्त्री०-की: वि॰ बढ़िया, स्त्री०-की। बाँचव क्रि॰ स॰ पढ़ना; प्रे॰ बँचवाइब,-चाइब, -उब; सं० वच् । बाँभा वि॰ पुं॰ जो संतति उत्पन्न न कर सके; (पेड़) जिसमें फल न लगें; स्त्री०-िक्त; सं० बन्ध्या। बाँठ सं॰ पुं॰ बटवारा;-बखरा, हिस्सा; क्रि॰-ब बाँटना । बाँटब कि॰ स॰ बाँटना, प्रे॰ बँटाइब,-टवाइब, बाँठा वि॰ पुं॰ बहुत छोटे कद का; स्त्री॰-ठी; घृ० बहुक्का,-स्ती, बँठऊ. सं॰ वामन, बहुक । बाँड़ा वि॰ पुं॰ जिसकी दुम कटी हो; स्त्री॰-ड़ी; **घृ० बँड्**ह्या, ही। बाँह सं देशी हाथ; वैश-हिं; एक बार की जुताई; यक-, दुई-; सं० वाह। बाइब कि॰ स॰ खोलकर (मुँह) चौड़ा करना; प्रे॰ बवाइब,-उब। बाइस वि॰ सं॰ बाईस; बद्दसवाँ, २२वा:-सर्ड. २२वीं । बाई सं॰ स्त्री॰ वायु का प्रकोप;-पचब, गर्वे मिटना, -पचाइब, गर्व मिटाना । बाउर वि॰ पुं॰ मूर्ख, स्त्रो॰-रि; हि॰ बावला; कि॰ बउराब (दे०)। बाउस सं० पुं० पुरुषार्थ, शक्ति; वै० बडंसाब; बाकस सं० पुं० बकस; श्रं• बक्स। बागड़विल्ला सं० पुं० बेढंगा व्यक्तिः स्त्री०-ह्यी। बागि सं० स्त्री० बाग; ल० बगिश्रा; फा० बाग । वाच सं॰ पुं॰ शेर; बहादुर व्यक्ति; सं॰ व्याघ्र; कि॰ वधुत्रांब, गुर्राना । वाघी सं स्त्री पशुत्रों का एक घातक रोग जो कभी-कभी मनुष्यों को भी हो जाता है। बाङ्ख वि० बेढंगा। बाछ सं० पुं० चंदा; क्रि०-ब;-लगाइब, चंदा करना। वाछा सं० पुं० बछुड़ा; स्त्री०-छी, बछित्रा; वै० बर्खवाः सं० वस्स । बाज सं पुं वाज (पत्ती) विव कोई-कोई, एकाध, स्त्री०-जि। बाजड़ा सं० पुं० बाजरा; स्त्री०-डी, बै० बज-। वाजन सं० पुं ० बाजा; बरही-बाजब, सभी प्रकार की दुर्दशा होना; वै॰ बजना। वाजव कि॰ भ॰ लड्ना व वजना; प्रे॰ बजाइब,/ -जबाइब,-उब; दे० बजनी।

बाजी सं अत्री बाजी;-लगाइब,-जीतब,-हारब; बाजीगढ़ सं० पुं० बाजीगर; भा०-ई; फ्रा॰। बाजू सं • पुं • बाँह पर पहना जानेवाला स्त्रियों का एक आभूषण;-बंद । वामाव कि॰ अ॰ फँस जाना; वै॰ व-, प्रे॰ बसाइब -मनाइब,-उब। बाढ़ सं॰ पुं ॰ बृद्धि:-बियास, बृद्धि एवं विकास: कि॰-बः सं॰ वृध्। बाढ़ब कि॰ अ॰ बढ़ना; प्रे॰ बढ़ाइब,-उब; सं॰ सं • स्त्री • बढ़ा भाव; जल की अधिकता; वाटि-, कम या अधिक भाव; आइब, बाढ़ आना; बाधवाई कि॰ वि॰ व्यर्थ,बेकार। वान सं० पुं० बाण;-लागब,-मारब; सं० वाण। बानक संव पुंव तरकीव, उपाय;-लागब,-लगाइब; सं० वागा। वानगी सं० स्त्री० नमृना;-देब,-लेब। बानर सं० पुं० बंदर; स्त्री० बनिरन,-री; सं०। बाना सं० पुं० एक पौदा जो दूसरे पेड़ों पर दुगता है। इसकी गीली लकड़ी भी आग में जलती है। बानी सं• स्त्री॰ बचन, बोल; सं॰ वाणी। बान्ह सं० पूं० बाँघ, पुल;-बान्हब, बाँघ बाँघनाः सं० बन्ध । वान्हव क्रि॰ स॰ वाँघना; भे॰ बन्हाहुब,-न्हवाहुब, -उबः सं० बंध । बाप संव प्ं विता; वैव-पी,-पू, बपई (मेम सूचक एवं संबोर् में); मुल-कै बाप, बहुत बड़ा। वाफ सं० स्त्री० भागः कि०-ब, बफाब, भाग में गरम होना या पकना; वै०-फि; सं० वाष्प । बाफव कि॰ अ० बाफ देना; मै० बफाइब,-फवाइब. -उबः सं० वाष्प बाबति सं० स्त्री० विषय, संबंध; ऋ० बाब (द्वार)। बाबरी सं ० स्त्री ० सिर के आगे रखे हुए बड़े बड़े बाल; दे॰ जुलफी;-राखब,-रखाइ्ब; अर॰ बन (बालदार शेर) बँ० बाबरी, चूल । बाबा सं॰ पुं॰ पितामह, (स्त्री का) ससुर; स्त्री॰ दाई; कुछ शब्दों के साथ आदर के लिए जोड़ दिया नाता है। उदा॰ साधू-,-गुरु; फा॰। बावू सं० पुं० राजा का छोटा भाई; अपने से बड़े के लिए मयुक्त संबोधनार्थ शब्द; नामों के पहले मयुक्त आदर प्रदेशक शब्द; फा० वा (सहित) + बू, सुगंध, स्त्री० बबुई, बबुनी; लघु० बबुग्रा। बाभन सं० पुं व बाह्मणः स्त्री०-निः; वै० बरा-,बा-; -बिसुन, दान का पात्र-;गऊ;बरा-,हिंदुख के दो मुख्य श्रंगः सं॰ बाह्मण्। बाम सं० प्० एक प्रकार की मञ्जूली।

बाजा सं पुं बाजा;-बजाइब; मु नाचि-होब,

तमाशा (सगड़ा) होना।

बामकी सं ० स्त्री० भविष्य जानने या अद्भुत बार्ते बताने की विद्या;-पद्रम,-जानब । बायें कि॰ वि॰ बाई श्रोर; दहिने-, दोनों श्रोर; तुल॰ "जे बिन काज दाहिने बायें।" बार सं • पुं • बाल; वनहव, हजामत वनाना; बन-वाइब:-उतारब, छोटे बन्चों का मुंडन कराना; म०-बार बचना, बाल-बाल बचना। बारब कि॰ स॰ बालना, जलाना; दिया-, चूल्हा-; प्रे॰ बराइब,-स्वाइब,-उब । बारह सं० वि० दस और दो;-मास, सालभर;-मासी. सालभर होने वाला (फल, फूल)। बारहाँ कि० वि० कई बार; फा०-हा। बारा सं ० पुं० बाड़ा; सुअर-,सुअरों के रखने का घर; बँ० बाड़ी। बारिस सं० स्त्री० वर्षा:-होब: फ्रा०। बारी सं पुं दूसरों की सेवा करनेवाली एक जाति: नाऊ-, नौकर-चाकर । बारी सं० स्त्री० पारी;-बारी, एक एक करके; किनारा (बर्तन का); दे॰ पारी; कान में पहनने का छुला। बारीक वि॰ पुं॰ उम्दा (-चाउर); स्त्री॰ कि, पतली (-धोती); फा॰, भा॰-की, बरिकई। बालब कि॰ सं॰ छोटे छोटे दुकड़े करना; प्रे॰ बला-इब,-उब; मु० सिर काट लेना, मार डालना । बालभोग सं० पुं० भगवान का भोजन। बालम सं० पु ० पति, प्रियतम; सं० बल्लभ; गीतों में प्रयुक्त; वै॰ बलमा,-मू,-मा,-मवा। बाला सं०पुं ॰ बहुत सा बालू (रास्ते में);-परब, कुएँ में बालू निकलना;-होब, सड़क पर बालू होना। बालि सं० स्त्री० (नाज की) बाल। बालिक वि० पुं० बालिग, जवान;-होब; ना-, छोटा; अर०। बालू सं० पुं ० बालू, रेत; सं० बालुका। बाल्चर सं॰ पुं ॰ चिलम पर पीने का एक नशा। बाल्साही सं० स्त्री० प्रसिद्ध मिठाई। बालेमियाँ सं पुं ् मुसल्मानों के एक पीर; कहा ॰ एक हाथ के बालोमियाँ नौ हाथ के पूँछि। बावें संव पुंव बायों;-देब, बचा जाना, तितीचा करना:-दाहिन, उत्तटा सीधा, **ऊँचा-नीचा**: वै०-वा,-जें; सं० बाम। बावना दे बौना। बावाँ वि॰ पुं॰ बार्यां; बार्ये तरफ चलने वाला बैल स्त्री०-इं। वास सं स्त्री वृ, बदवू, आइब; क्रि बसाब, बासन स॰ पुं॰ बर्तन; तुल ॰ लेहि न-बसन चोराई। बासिठ वि॰ सं॰ बासर, सं॰ द्वि 🛨 पछि। बासब कि॰ स॰ फूल रखकर सुगंधित करना (कपदा, कत्था आदि), प्रे॰ बसाइब। बाह अव्य० शाबास;-वाह, वाह-बाह;-बाही, अधिक प्रशंसा ।

बाहब क्रि॰ स॰ (पशु का) मैथुन करना; सं॰ बाह (घोड़ा एवं बैल)। बाहरि सं० स्त्री० सींचने के पानी को नीचे से ऊपर ले जाने का मार्ग। बाहा सं० पुं० छोटा नाला, पानी बहने का मार्गः सं वह । वाहीं सं० स्त्री० खेत का वह दुकड़ा जो एक बरहा (दे०) से सींचा जाय; सं० बाहु। बाहुक सं० पुं० जकड़ी का खग्भा जो मकान की छत को सँभालने के लिए लगाया जाता है: वै०-ह: सं० बाहु। विंग सं प्ं व्यंग;-बोलब; सं व्यङ्ग। बिंडि्ञाइब दे० बींडा। विंचि सं० स्त्री० बेंच; श्रं०। विजन सं० पुं० व्यंजन; बरही-,कई प्रकार के पक-वान; सं० व्यंजन । बिंदी सं० स्त्री० बिंदी;-धरव, बिंदु रखना; -लगाइब, मत्थे में बिंदी लगाना, श्रवर के जपर बिदुदेना; सं 🌣 बिंदु। विउरव कि॰ स॰ (बाजों को) एक-एक करके साफ करनाः प्रे०-स्वाइब,-राइब,-उब । विकब कि॰ अ॰ विकनाः वै०-काबः प्रे०-वाइबः बेचब,-वाइब; सं० वि + की। बिकल वि॰ पुं॰ बेचैन;-होब,-रहब, स्त्री॰-जि; वै॰ विकिनन क्रि॰ स॰ बेचना; बेचब-, व्यापार करना: सं० वि० + की, बँ० कीन। विकिरी सं॰ स्त्री॰ विकी; होब,-करब। बिख सं० पुं० विष;-देब,-स्नाब;-करब, लड़कर विषाक्त कर देना, वि०-हा; सं० विष । विखड्व कि॰ अ॰ कुद्ध होना; प्रे॰-डाइव,-उव; सं० विषयण। विखरव कि॰ अ॰ विखर जानाः -खराइब । विगड्ब क्रि॰ घ॰ विगड्ना, नाराज होना; प्रे॰ भा ०-गाड़,-गड़ी-विगड़ा, -गादब,-बाइब,-उब; नाराज्यी। बिगर श्रव्य० बिना, वै० बे-;फा० बग़ैर। विगवा सं ० पुं ० भेदिया; वै ० बीग; सं ० वृक । विगह। सं० पुँ० बी्घा; यक-, दुइ-। बिगाड़ सं० पुं० वैमनस्य;-करब,-होब,-रहब; कि॰ विगाड्व कि० स० नष्ट करना; सम्बन्ध सराब कर खेनाः प्रे०-गड़ाह्ब,-गड़वाह्ब,-उब । विचऊपुर सं॰ पु॰ बीच का स्थान; काल्पनिक स्थान जो न इधर हो न उधर; अनिश्चित स्थान -में रहब, श्रंत तक न पहुँच पाना । विचकव क्रि॰ अ॰ बिचकना; प्रे॰-काइब,-उब् बिचका वि॰ मुं• बीचवाला; स्त्री० की, वैंश

विचकाइव कि॰ स॰ टेढ़ा कर देना, मुँह-, घृषा या द्वेष से मुँह टेढ़ा करना। विचखोपड़ा सं० पुं• एक् विषैला जंतु जो बड़ी छिपकली सा होता है। वै०-स-। बिचरव कि॰ घ्र० विचरना, घूमना; सं० वि 🕂 बिजायठ सं॰ पुं० उपर बाँह पर पहनने का एक ग्राभूषण। बिजुली सं॰ स्त्री॰ बिजली; सं॰ विद्युत्। बिजै सं ० स्त्री० निमंत्रण का बुलावा;-देब,-पठइब, -म्राइब,-कहवाइब; सफलता;-होब,-करव; सं• विजय । बिटिश्रा सं० स्त्री० बेटी, घृ०-हिनी,-दुहनी;-यस, नामई की भाँति:-बेटारी, खियाँ:-बेटवा । बिडमना सं० स्त्री० निदा:-होब,-करब: सं० विर्ड-बनाः वै०-ट-। बिडर सं॰ पुं॰ बिरला, श्रलग-ग्रलग, दूर-दूर (पेड़-पोदे); बिड़र, दूर दूर (बोना, लगाना); स्त्री०-रि; क्रि०-राब; प्र०-रै; सं० बिरल । बिड्राब कि॰ अ॰ अलग अलग या दूर दूर हो जाना, भग जाना; प्रे०-राइब,-उब । बिड्या सं॰ प्ं॰ पुत्राल का बना हुआ गोल छोटा मोदा; सं० बेष्ठ, दे० बींडा। बिढइब कि॰ स॰ कमाना; ब्यं॰ खो देना, प्रे॰ -हवाइब । बिढ़ता सं॰ पुं॰ कमाया हुआ (भ्रन्न, धन आदि); -स्नाब, कमाई खाना। बितइब कि॰ स॰ बिताना; वै॰-ताइब,-उब; प्रे॰ -तवाइबः सं० व्यतीत । बित्ता सं० पुं० बीता; हाथ भर का आधा;-भर के, बहुत छोटा (न्यक्ति)। विश्रुरव क्रि॰ ग्र॰ बिखरना; प्रे॰-थोरब;-श्रुरा-बिद्खीरब कि॰ स॰ खोद या कुरेद कर खराब करनाः; प्रे०-खोराइब,-उब । बिद्बिद्व कि॰ ग्र॰ घृणित सुरत का हो जाना; इधर उधर पड़ा रहना; प्रे०-दाइब । बिदा सं० स्त्री० बिदाई;-करब;-होब, नष्ट होना, संसार से जाना; सं०। बिदुर सं० पुं० महाभारत काल के प्रसिद्ध भक्त; -जी,-नीति । बिदुरव कि॰ अ॰ टेढ़ा हो जाना (क्योंठ); प्रे॰ -दीरब। बिदीर वि० पुं ० मूर्ख देखने में मूर्ख; चतुर-बिदो-रवा, जो देखने में मूर्ख, हो पर चतुरता के कारण मुखंता करे। विदोरव कि॰ स॰ टेढा करना (मुँह, बाँठ); प्रे॰ -रवाइब,-उब । बिधंस सं० पं० विश्वंस;-करब,-होब, नुष्ट करना, नष्ट होना; क्रिं०-ब; सं० विष्यंस ।

विधना सं० पुं० ब्रह्मा, सुष्टिकर्ता, सं० विधि । विधवाँ सं० स्त्री० विधवा;-होब। बिधाँ कि॰ वि॰ विधि से; माँति; कउनिउ-, किसी मकार; प्र०-द्धाँ; सं० विधि; वै०-धीं । विधि सं • स्त्री • प्रणाली; तरीका; घर-, घर का सा श्राराम:-सें, श्रच्छी तरह:-बैठब, सब कुछ ठीक हो जाना;-बइठाइब, सब कुछ ठीक कर देना; सं०। विधी दे० बिधा; वै०-धें। विधुत्राव कि॰ भ्र॰ हठ करते रहना; मचलना; प्रे॰ वाइब । बिन अञ्य० बिना, बगैर; सं० बिना। बिनइब क्रि॰ स॰ बिनती करना, प्रार्थना करना; वै०-उब, सं० विनय। बिनउठा दे० बेनउठा। बिनउर सं० पुं० भोला; स्त्री०-री;-परब,-गिरब; वै० बे-। बिनकर सं० प्रं० बिनने वाला: कपड़ा बीनने वालाः भा०-ई। विटिया सं० स्त्री० बेटी, वै०-म्राः; कहा०-चमार की नाँव रजरनियाँ; घृ०-हिनी, प्ं० बेटवा । विनती सं० स्त्री० प्रार्थनाः-करव । बिनय सं० स्त्री० विनय;-करब; सं०। बिनवट सं० पुं० बिनावट; फरी-गतका की तरह का एक खेल। विनसव कि० अ० (दूध) फटना, बदबू करना; सं० वि + नश् (नष्ट होना)। विना श्रव्य० विना; सं०। बनाइंब कि॰ स॰ बुनानाः प्रे॰-नवाइंब। विनावट सं० स्त्री॰ (खाट ग्रादि के) बुनने का तरीका। विनास सं० पुं० विनाश;-होब,-करब: सं०। विनित्रा सं० स्त्री० (श्रन्न) वीनने का समय; कटिया-, फसल काटने एवं खेत में गिरे हुए अन्न के बीनने का समय;-करब। बिनु अन्य विनाः प्रायः गीतों में प्रयुक्तः संविना । बिनुत्रा वि॰ पुं॰ बीना हुआ (कंडा); जो जंगल से बीना गया हो (पाथा न गया हो); ऐसे कंडे से औषधि तैयार करने में विशेष महत्व माना जाता है। हाथ से पाथे हुए कंडे को 'पशुक्रा" कहते हैं। बिनैस्रा सं० पुं० बीनने वाला; प्रे०-नवैद्या, बै० बिनौरी सं० स्त्री० छोटे छोटे घोले के पत्थर; दे० बिनउर । विपता सं १ स्त्री० विपत्तिः दे० विपतिः वै०-दाः जेहि पर बिपता परित है सो आवै यहि देस (रहिंसन)। बिपति सं॰ स्त्री॰ बिपत्तिः,काटब,-परब,-भोगब, -म्राह्यः वि०-हाः सं०विपत्तिः बिपति बराबर सुख नहीं ...।

बिबरा सं॰ पुं॰ बुवाई समाप्त होने पर छोटे बच्चों एवं हलवाहों को दिया गया अन्न;-लेब,-पाइब, -देब; मै० मुहिया । बिवस वि॰ पुँ० बेबस; स्त्री०-सि; भा०-ई; सं० विवश । बिमउट सं० पुं० पृथ्वी के नीचे बनाया हुआ साँप म्रादि जंतुम्रों का घर या उसके ऊपर का भागः; वै० बे-, व्य-,-टा । बिमरस सं० पुं० रोष, विमर्ष; करव, होब वै० वे-; सं० विमर्ष, दे० ग्रमरख। बिमल वि॰ पुं॰ साफ। वियहव कि॰ स॰ ब्याह करना;-दानव। बिया सं ० पुं ० बीज; प्र० बी-, वै०-आ; छोड़ब, -हारबः; सं० बीज। बियाड़ वि॰ पुं॰ जिसके भीतर का बीज पंक्का हो गया हो; छी०-डि:-डा, (खेत) जिसमें जड़हन का बिया बोया जाय, बै०-र; नै० बियाड, पं० बिस्राड, गु०-इू। वियाधी दे० व्याधा। वियाधि सं० स्नी० रोग;.-होब; सं० व्याधि । बियाब कि० श्र० बच्चा देना; सं० जन्म देना; प्रे० -यवाइब,-उब; 'बिया' से । वियास सं० पुं० वृद्धि; बादि-; क्रि०-व, बढ्ना, शाखार्ये फेंकना; सं• न्यास। बियाह सं० पुं० न्याह;-करब,-होब; सं० विवाह; कि०-बियहब (दे०), वि०-हा,-ही। बिरई सं० स्त्री० पौदा, जड़ीबूटी; दे० बिरवा; **थरई-, अरई-बिरवा** । बिरकुल कि॰ वि॰ बिजकुल, सारा; प्र०-लै,-रुलै बिलकुल । बिरछा सं॰ पुं॰ वृत्तः; वै०-रिछ,-छा;-तर, वृत्त् के नीचे;-लगाइब; कवने बिरिछ तर भीजत हैं हैं रामजखन दुनों भाय ? सं० वृत्त । बिरता दे० बिदता। विरति सं अधि बहुत रात; विलंब;-करब,-होब; सं० वि + रात्रि । बिर्था वि० व्यर्थ:-करब,-जाब,-होब: सं० व्यर्थ। बिरधा सं० पुं० वृद्धः वि० अधिक आयु काः सं० वृद्धः भा०-ई,-पन। बिरन सं० पुं० भाई, प्रियबंधु;-भैया,-ना (गीतों में), बीरन (दे०)। बिरमाइब दे० बिलम्हाइब। विर्वा संव पुं व पौदा; स्त्रीव-ई; अरई-,जड़ीबूटी। बिरह सं० पुं भीतर का दुःखः; व्यंगः;-बोलवः; न्यंग कसना; वि०-ही, जिसे विरह हो; सं०। बिस्हा सं पुं ० एक सर्विपय गीत जिसे पायः अहीर गाते हैं। इसमें अधिकांश प्रेम कथा होती हैं; संा विरहिनि सं ० स्त्री ० स्त्री जिसका पति वा प्रेमी दूर विरहिणी।

विरही सं० पुं० पुरुष जिसकी भैमिका या पत्नी दर हो; सं०। विराइव कि॰ स॰ मुह बनाकर चिढाना: वै॰ बिराग दे॰ विरोग। बिराजङ कि॰ अ॰ शोभित होना। बिराना वि० पुं ० दूसरा; स्त्री०-नी; वै० बे-। विरित्रा सं श्वी कानों में पहनने का आभूषणः वै०-या। बिरिछ दे॰ बिरछा। विरोग सं० पुं० हार्दिक दुःख;-करब,-होब,-सं। बिर्ति सं श्ली दान में दी हुई मूमि:-पाइब, -मिलब,-देब; दे० श्रविति;-दार, जिसे विति मिली हो; सं० वृत्ति । विधि सं० स्त्री० वृद्धिः,-करब,-होब । विलक्व कि॰ घ॰ निःसहाय होकर रोनाः दुःखी रहनाः; प्रे०-काइव,-उबः वै०-खव । विलग वि॰ पुं॰ पृथक;-होब; स्रजगः। विलगाइव कि॰ स॰ (दव को) पृथक करनाः श्रलगाइव-, लोगों को श्रलग करना; दे० श्रलगी-बिलगा। विलटव कि॰ घ० उलट जाना, नष्ट हो जाना; प्रे०-टाईब,-टवाइब । विलनी सं० स्त्री० एक उड़ने वाला कीड़ा जो मिटी का घर बनाता है; आँख के किनारे होने वाली छोटी फुंसी । बिलपब कि० अ० रोना, बिलाप करना; कविता में प्रयुक्त; सं० वि 🕂 खप् (विजाप) । बिल्बिलाइब कि॰ स॰ 'बिल-बिल' (बिल्ली को) भगाना। बिलबिलाब कि॰ घ॰ रोते रहना; दुःख से जीवन काटना । बिलम सं० स्त्री० देर;-करव,-होब; क्रि॰-म्हाइब; सं० बिलंब। बिलम्हाइब कि॰ स॰ फँसा रखना; (मेमी को) रोक रखनाः चै०-उब, सं० विजंब। विललाव कि॰ श्र॰ विपत्ति में रहना, दुःखी जीवन बिताना। विलल्ला वि० पुं० बेहंगा; स्त्री०-ल्ली; वै० बे-। बिलवाइब कि॰ स॰ नष्ट करना, नाश होने में सहायता करना; वै०-उब; सं० वि + लय । विलसब दे० बेलसब। बिलाइति सं • स्त्री • बिलायत; वि • ती; फा वज्रायत । विलान वि॰ पुं॰ नष्टप्राय; स्त्री॰-नि;-पुरी, गया बीता;-नी हाल, गई बीती दशा में भी। बिलाप सं० बुं ० रोना;-करब; सं० । विलाव कि॰ अ॰ नष्ट होना; प्रे॰-खवाइब,-उब विलारा संव पं व विक्ता।

विलारि सं० स्त्री॰ बिल्ली;-यस, छोटा एवं चुप्पा (ब्यक्ति)। बिलारी सं० स्त्री० दरवाजे को भीतर से बंद करने की लकड़ी की सिटकिनी;-देब,-मारब, द्रवाजा भीतर से बंद करना। विलि सं० स्त्री० बिल;-करव,-सोदव; सं० बिल । विलिया सं • स्त्री • छोटा सा मिट्टी का पात्र; दे • मलिया; वै०-श्रा। बिलिर-बिलिर कि॰ वि॰ सिसक सिसक कर बरा-बर् भाँसू बहाते हुए (रोना)। बिलैक सं० पुं० चोरबाजार; ग्रं० ब्लैक। बिलौंटा सं• पुं० बड़ा बिल्ला। बिल्टी सं० स्त्री० पासंत की रेत रसीद;-श्राइब -लेब -पठडुब । विसकव दे०-सु-। विसकरमा सं पुं ० विश्वकर्मा; वि० बढ़ा चतुर; बिसखोपरा दे० बिच-। बिसगरभ सं॰ पुं॰ विषगर्भ तेल; सं०। विसरव कि॰ श्र॰ भूल जाना; मे॰-सारब; सं॰ वि + स्मर । विसरवाइव कि॰ स॰ भुता देना; वै॰-उब। विसार, सं० पुं ॰ नाज उधार देने की पद्धति जिसमें दिये हुए नाज का सवाया लिया जाता है; डेढ़ी-बिसार, जिसमें ड्योदा लौटाया जाय:-देब,-लेब, -काढ्ब; भा०-सरही, बिसार देने का ब्यापार । बिसाहिन वि॰ मछ्जी की सी बू वाला;-श्राइव, ऐसी बू ग्राना; वै ०-सहिना; ग्रं० फिश। बिसुकब कि० अ० दूध देना बंद कर देना (पशुका); प्रे॰-काइब,-उब; सं॰ शुष्क। विसेंडी सं० स्त्री व्यंग भरी हुई बात;-बोलब; सं० विष। बिसेख सं० पुं• विचित्र प्रभाव, ऋद्भुत बात; -मानव,-होब; सं०-शेष, क्रि०-खब, पगला जाना, सं० विचिप्। बिसेन सं• पुं० चत्रियों की एक जाति। बिसेस वि० पुं० विशेष; स्त्री०-सि; सं०। बिस्टा सं० पुं ० गृ;-खाब, बुरा काम करना; सं०। बिस्तु सं० पुं० विष्णु;-भगवान; वै०-सुन; सं०। बिस्तेन्नमः सं० पुं० दानः, करब, दान दे दालनाः, सं० विष्णवेनमः। बिस्वास सं० पुं० विश्वास;-करब,-होब,-रहब; वि०-सीः वै०-स्सास। विस्ता सं॰ पुं॰ विस्वा; मु॰ सौ-स्साँ, बहुत संभव है;-बिगहा, भूमि का माप। विहॅसब कि॰ अ॰ प्रसन्न होकर हँसना, खुश होना; सं० वि + इस । विहतुइत्रा सं॰ सी॰ ख्रिपकती; यस, छोटा सा। बिहतुर वि० दूर, श्रोफत; श्रांको से-; करव, -होब ।

बिहनें कि॰ वि॰ कल ही;-भर, दूसरे ही दिन; दे० बिहान। बिहफै सं पुं वृहस्पति (दिन);-फैया; स्त्री • बृहस्पति ताराः सं० बृहस्पति । बिहबल वि॰ पुं॰ विह्नल; स्त्री॰-लि; होब, करब, -रहब; सं० | बिहरब कि॰ ऋ॰ बिहार करना, मज़े उड़ाना, प्रे॰ -राइबः प्र०-इ-;सं० वि 🕂 ह । बिहाग सं० पु ० मसिद्ध राग; सं० वि-। बिहान सं पुं प्रात:काल;-होब;-करब; "साँमे धनुस्र बिहाने पानी"। बिहार सं० पुं० ञ्चानन्द;-करब; प्र०-इ, सं०। बिहाल दे० बेहाल। विहीदाना सं० पुं० एक श्रीषधि । बिहून वि॰ पुं॰ देखने में भहा, मूर्खः स्त्री :- निः वै० बे-। वींड़ा दे॰ विड्वा; स्त्री॰-ड़ी, छोटा बंडल (रस्सी का); कि॰ विदिश्राइव, रस्सी का बंदल बनाना; दे० बिड्वा। बीग दे० बिगवा। बीच सं० पुं० मध्य:- चें; बीच में, बिचवें: बीच में ही:-बिचाव, मध्यस्थता, रोकथाम । बीछी सं • स्त्री • बिच्छु; प्र • बिच्छी;-मारब; पु • -छा, बिच्छा, बहुत बड़ा बिच्छू, सं० वृश्चिक । बीज दे॰ बिया। बीजू वि० बीज से उत्पन्न (कलम न किया हुआ, यामे यादि)। वीड़ी सं० स्त्री० बींड़ी; दे० बरई, बीरा; फ्रा बर्ग (पत्ती)। बीतव कि॰ अ॰ बीतना; पे॰ बितइब,-ताइब,-डब; वै० बितब: सं० व्यतीत । बीदुर सं० पुं० मुँह का कृत्रिम टेइापन,-कादब; किं बिदुराब, वि॰ बिदोर (दे॰), जिसके 'बीदुर' बीन सं० पुं०एक बाजा जो मुँह से बजाया जाता है; सं० वीणा। बीनव कि॰ स॰ बीनना, बुनना; बेल-,मारे-मारे फिरना; कातब-,कातना बुनना; में ०विनाइब,-नवा-; सं० वृषा। बीन्हव कि॰ स॰ बींधना; काट बोना; प्रे॰ बिन्ह-वाइब,-उब; सं० विघ् । बीया दे॰ बिया। बीर वि॰ पुं॰ बहादुर;-बाँकुड़ा । बीरन सं॰ पुं ॰ प्यारा भाई (बहिनों द्वारा प्रयुक्त); गीतों में "बिरन,बिरना, बिरन भैया"; दे० बिरन; सं० वीर। बीरा सं॰ पुं॰ बीबा;-जोरब,-जोराइब,-कूँचब, -उठाइब, तैयार होना । बीस वि॰ सं॰ बीस, प्र॰-सै,-सौ;-न,-बीसों;-सी, बीस का एक बंडल; यक बीसी, दुई-।

बीहड़ वि॰ सं॰ लंबा चौड़ा एवं मजबूत (ब्यक्ति, वस्त); स्त्री०- डि; भा० बिहर्ड्,-पन। बुँचवा वि० पुं ० बूँचा। ब्र्'देला दे० बुनेला। बुझा सं स्त्री॰ बाप की बहिन; वै॰ बू-,-वा, फु-, वकनी सं० स्त्री० बुका (दे० बुकब) हुआ पदार्थ; सफूफ: बुकाइब, फाँकना। बुकला दे० बोकला। बुकवा सं० पुं० उबटन;-लागब,-लगाइब; तेल-- सेवा:-होब,-करब; 'बूकब' से (बूका, हुआ पिसा बुकवाइब कि॰ स॰ बुक्ते के लिए कहना; पिट वानाः वै०-उब। बुकाइब कि॰ स॰फाँक लेनाः सं॰बुका (दे॰ बुक)। बुखरहा वि॰ पुं॰ जिसे बुखार श्राया हो; स्त्री॰ -ही; फ्रा॰ बुखार 🕂 हा। बुखार दे० बोखार। बुजरी वि० स्त्रीः निर्वेल, नालायक, -, भगु-, आ॰-रौ, बुरि +जरी (दे॰ बुड्जरी); ०-जारिः फटकार एवं गाली के ही लिए प्रयुक्त। बुजरुग वि॰ बृद्ध, वै॰-क; भा॰-गी,-की। बुडजा सं० पुं० बलबुला;-छोड़ब; क्रि॰-जबुजाब, बज्जा देना, होना। बुक्तं उवित सं० स्त्री० पहेली, वै०-श्रवि,-क्रीवित । बुक्तवाइव क्रि॰ स॰ बुक्ताना, बूक्तने में सहायता देना। बुक्ताइव कि॰ स॰ बुक्ताना, बूक्तब (दे॰) का मे॰, सममाइब-, संतोष दिलाना, समभानः। बुभारति सं० स्त्री० संतोष, करब, होव। बुटवलि सं० स्त्री० प्रसिद्ध स्थान जो नैपाल में है श्रीर जहाँ के संतरे अच्छे होते हैं। दूर की जगह; दे॰ मुलतान । बुट्टब कि॰ स॰ उड़ा देना, लेकर भाग जाना, प्रे॰ -हवाइब,-हि जाब, गायब हो जाना,-लेब, गायब कर देना ! बुडजरी सं॰ स्त्री॰ नालायक स्त्री, वै०-र-(बुरिं+जरी, जिसकी योनि जल गई हो), दे० बजरी। बुड़वाइब क्रि॰ स॰ डुबो देना; दे॰ बूड़ब, वै॰ -डाइब बुड़ानि सं भ्य्री श्यान जहाँ दुवने भर को पानी हो,-होब,-रहब, वै०-व, 'बूड़ब' से। बुडाव सं भत्री (व्यक्ति विशेष के) हुबने भर का पानी,-होब,-रहब, 'बूड्ब' से। बुड़ आ सं पु ॰ नो पानी के भीतर नीचे तक दूब कर गिरी हुई चीजें उठा लावे; वै०-वा । "बुड की संशस्त्री०डुबकी,-मारब,-लगाइब। बुद्क सं पुं बुद्ध व्यक्तिः; स्त्री - दियक, बूहा (आ॰)।

बुढ़नाव कि॰ श्र॰ (श्रंग का) ठंड से ठिठुर जाना। बुढ्भस सं० पुं ० बुदापे के दुर्ग्ण। बुढ़ाब कि॰ श्र॰ बुड्ढा होना। बुढिया सं० स्त्री० बूदी खी;-ब्राऊ,-यऊ (ब्रा० रूप)। ब्रुतवाइव कि॰ स॰ बुकाने में सहायता देनाः वै०-उब । बुताइब क्रि॰ स॰ बुक्ताना (दीया अध्यवा आग), प्रे॰-वाइब, वै०-उब। बुताति सं० स्त्री० (खाने पीने का) सामान:-देव। ब्रुताब कि॰ अ॰ बुमना; शांत होना; पे॰-ताइब, -उब,-तवाइब;-न, शांत, बुक्ता हुआ;-रहब शांत रहना-"जो फरा सो करा जो बरा सो बुताना"। बुत्त सं॰ पुं॰ मूर्तिः, वि॰ चुपचाप, शांत,-होब, -यसः फा०बुत । बुत्ता सं० पुं० प्रोत्साहन;-देव। बुद्बुद्बाब कि॰ ग्र॰ बुद्बुद् करना; पकते रहना। बुदुर-बुदुर सं० पुं चूने की आवाझ;-रोइब, श्रांस् चुवा चुवाकर रोना । बुद्द सं पुं गिरने का शब्द;-सें;-बुद्द, धीरे-धीरे श्रीर एक एक करके (गिरना)। बुद्ध सं० पुं० बुधवार । बुद्धि सं० स्त्री० अक्तः;-रहब,-होबः वि०-मानः वै० -धि; सं०। बुद्ध वि० मूर्खं; भा०-पन,-पना। बुधि दे॰ बुद्धि; कहा ॰ सिखई बुधि उपराजी माया। बुनका सं० पुं ० बिंदी, बुँद; स्त्री०-की;-धरब सं० बिदु । बुनिया सं० स्त्री० ख़ुँ दिया; एक प्रकार की मिठाई, जिसमें छोटे गोल दाने चाशनी में मीठे किये जाते हैं;-क लड्डू; सं० बिंदु; वै०-या। बुनिञ्चाव कि॰ अ॰ बूँद पदना; बरसना; सं॰ विदु: दे० बूनी, बून । बुनेला वि॰ बढिया; यह शब्द दोनों लिंगों में एक सा ही रहता है; बंदेखों की वीरता का इतिहास इसमें छिपा है। बुमुत्राव कि॰ घ॰ चिल्लाना; पशु की भाँति कदम करना; बूँ बूँ करना; चै॰ बुँबु-। बुरा वि॰ पुं० खराब; भा०-ई;-करब,-बनब, बुरा हो जाना; स्त्री०-री; कबीर--बुरा जो देखन मैं बुरि सं क्त्री वोनि; मारी, चोदी, माँ, गाली देने के (स्त्रियों को) शब्द जो पुरुष प्रयोग करते हैं। बुलाइव दे० बोलाइब। बुक्षा सं॰ पुं॰ बुलबुला (पानी का); सं॰ बुरबुद बुवा दे॰ बुमा। बुहरवाइव दे॰ बहारब। ब्रॅंच वि॰ पुं॰ ब्रॅंचा, स्त्री॰-ची। बू सं । स्त्री ांध; - बाह्ब, दुर्गंध माना -करब; बद-,खुस-; बै॰बोय; फा॰।

वृक सं पु • मुद्दी; यक-,मुद्दी भर(पिसी हुई वस्तु); वै० प्र० बुक्का। वृकव क्रि॰ सं॰ बृकना, पीसना, मैदा करना; खुब मारनाः प्रे॰ बुकवाइब, बुकाइब। वूम सं० स्त्री० बुद्धिः समभः- ; कि०-व, समभनाः समुभव-;श्रबूभ, मूर्ख वै०-भिः; सं० बुद्धि । बूमाव कि॰ स॰ समभना, ग्रंदाज लगाना, तर्क करना; प्रे॰ बुक्तवाइब. सं॰ बुक्तउवलि (दे॰)। बूट सं॰ पुं॰ अंग्रेज़ी फैशन के जुते; अं०। बूटा सं पुं फूल पत्ता जो चित्र में बना हो; बेल-; पं० बूटा (छोटा पेड़)। बूटी सं ० स्त्री • बन की श्रोषिः; जड़ी-; पं • बूटा, छोटा पेड़ । वृड्व कि॰ अ॰ ड्रुबना; पे॰ बुड़वाइव, बोरब (दे०); मु०-उतिरब, दुविधा में पड़ा रहना। बूड़ा सं० स्त्री० अधिक वर्षा। बूढ़ वि॰ पुं॰ बुद्दा, स्त्री॰-दा (-माई)-दि; क्रि॰ बुढ़ाब, भा० बुढ़ापा,-ई; तुल०-जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई; सं० वृद्ध । वृत सं पुं बूता, शक्ति; यनके कै, इनके मान का, जिसे यह कर सके; प्र०-ता,-ते। वून सं० पुं० बुँद;-भर, यक-; क्रि० बुनियाव,-श्राब (दे०); स्त्री०-नी; (-परव); बूना-बानी (होव), ब्ँदे (वर्षा की); बूनै-बून, एक एक बूँद करके सं ० विद्र । बूनी सं० स्त्री० छोटा बूँद;-परब,-भ्राइब; क्रि० बुनिष्माब (दे०); सं० बिंदु । बूय दे० बोय। बूरा सं० पुं• शक्कर। बूवा दे० बुद्या। बेंचब कि॰ स॰ बेंचनाः प्रे॰-चाहब,-चवाइब, विकाब,-कब। बेंची सं रत्री० बिक्री का दस्तावेज:-लिखब,-करब। बेंड़ वि॰ एं० चौड़ाई के आरपार,-बेंड़,-करव, नष्ट कर देना। बेंत सं० पुंब्बेत, छबी,-मारब,-लगाइब। बेंबड़ा सं० पुंब्सोपडी का दरवाजा; देव; टाटी -;सं० व्ययधान। वैवार सं० पुं० लंबा छेद; दराज़;-फाटब; वै०-रा; बेइलि सं॰ स्त्री॰ बेल (फूल श्रादि की); गीतों में '-या'। वेई सं ० स्त्री • बारी;-बेई, बारी बारी से, बार-बार; 'बेरि' का 'र' लुप्त होकर यह शब्द बना है। बेइमान वि० पुं० बेईमान; भा०-नी;-करब। वेकर इंसं० स्त्री० खराबी; वै०-पन; दे० बेबार; वै० स्य-। वकरका सं पुं किसी के मरने का १० वाँ दिन; -करब,-होब,-रहब,-मनाइब; 'बेकार' से; वै० ब्य-। बेकल दे० बिकल, वै० व्य-।

बेकाम वि० पुं० थकाः विह्नलः होब, करब, रहब, वै॰ व्य-, स्त्री॰-मि। बेकार वि० पुं० खराब, रद्दी, वै० व्य-, स्त्री०-रि, भा ० करपन,-ई। बेकुफ वि॰ एं॰ मूर्ख, स्त्री॰-फि; फा॰ बे 🕂 वकूफ; भा०-फी.-फई। वेखउफ वि॰ पुं॰ निश्चित, निहर; स्त्री॰-फि; -रहब होब-, फा॰ बेखीफ्र। बेग सं ुं थेला; मनी-, रुपया पैसा रखने का चमड़े का बदुआ, अं० बैग। बेगारी सं० स्त्री० बेगार.-बेब,-देब,-करब। बेगि कि॰ वि॰ शीघ्र (कविता में ही प्रयुक्त) । बेगी सं० स्त्री० बेगम या रानी (ताश के खेल में); बेगम । बेगुन वि० प्ं० जिसमें गुरा न हो: वै०-नी। बेघर वि० पुं० जिसके घर न हो; जिसका घर उजब्गया हो। बेजह सं • स्त्री • अनुचित बात या व्यवहार;-करब, -होब,-रहब: फा० बेजा, बै०-जाहि,-जाहेँ,-जाहेँ, वि०-जाडीं, अनुचित करनेवाला । चेजाँ दे० बेजह। बेजान वि० निर्जीव। बेजाप्ता वि॰ (बात, कार्रवाई श्रादि) जो नियम विरुद्ध हो। बेभरा सं० पुं० दो अन्न एक में मिले हुए, स्त्री०-री, मोटी रोटी जो प्राय: दो अन्नों के आहे से बनती है। वै०-र। बेटवा सं० पुं० बेटा, स्त्री० बिटिया, वि०-बही, पुत्रवती;-बिटिया, परिवार। वेटहना सं॰ पुं॰ छोटा जड़का, घृ॰ खराब छोकरा; स्त्री० बिटिहिनी। वेटा सं पुं पुत्रः स्त्री ०-दी;-बेटी, परिवार । वेठन सं॰ पं॰ बाँधने का वस्त्र, सं॰ वेष्ठन। बेड़ा सं ० पुं ० नावों का समूह;-पार होब,-पार करब, महत्वपूर्णं काम पूरा हो जाना। वेडिन सं० स्त्री० नीच श्रेणी की नाचने-गाने वाली स्त्री,-पतुरिया, दुश्चरित्र, स्त्रियाँ, दे० पतुरिया। 😅 बेड़ी सं॰ स्त्री॰ पैरों को बांधने की जेल वाली जंजीर, हथकड़ी-,-परब,-लगाइब । बेडौल वि॰ प्ं॰ जिसके डौल में अनुपात न हो, बदशकलः;-होब। बेढब वि॰ ऋद्भुत, बढ़िया। बेढ़ब क्रि॰ सं॰ फँसा देना, प्रे॰-ढ़ाइब,-ढ़वाइब; 'बेड़ा' (दे०) से। बेढ़ा सं पुं व खेत या बगीचे के चारों श्रोर लगा कांटा या लकड़ी की दीवार;-लगाइब,-रूम्हब। बेतकल्लुफ वि॰ जिसमें श्राडंबर न हो; भा० -फी। बेतरह कि॰ वि॰ बुरी तरह (बिगदना, नाराज् होना)।

बेतहासा कि॰ वि॰ बिना साँस लिए; एकदम । बेतान दे० तान। वेताब वि० परेशान, निर्जीव;-करब,-होब,-रहब। बेतोल वि० बिना तौल का; अन्दाज़िया; फा० बे + सं० तुलु; वै०-तउल (दे० तउलब) । बेद सं ० पुं ० बेद;-पुरान,-वाक्य; सं ०। बेदाग दे० श्रदगा। वेदाना वि० बिना बीज वाला (श्रंगूर, अनार)। बेदिहा वि॰ प्ं॰ वेदी का; प्ञ्य;-पंडित, धार्मिक कृत्य करानेवाला पंडित । बेदी सं० स्त्री० स्थान जिस पर पूजा, बिलदान श्चादि हो; सं०। बेध सं० पुं० शामत;-होब; ग्रहण में सूर्य या चंद्र का वेध;-लागब; कि॰-ब;-धा होब,-रहेब, (कसी की शामत होना); सं०। बेधडुक वि० निश्चित; क्रि० वि० निश्चित होकर । बेधब क्रि॰ स॰ बेधना, प्रस्त करना; प्रे॰-धाइब, -धवाइब, फॉसना । बेधरम वि॰ पुं॰ धर्म-च्युत;-करब,-होव; फ्रा॰ बे +सं० धर्मः भा०-ई। बेन सं० पुं० प्रसिद्ध बाजा; कहा० भइँस के आगे -बजावै, भईँ स खड़ी पगुराय; सं० वेशु (बाँस)। वेनच्ठा सं• पुं० बाँस का छोटा टोकरा; सं०वेग्रु; स्त्री०-ठी । बेन उर सं ० पुं० भोजा; स्त्री०-री, छोटे छोटे भोजे; -परब,-गिरबं; सी॰ बिनौजा। वेनजीर वि० पुं• जिसकी तुलनान हो; स्त्री॰ रि; फ्रा॰ बे 🕂 । बेना सं० पुं० पंखा; छोटा हाथ का पंखा; स्त्री० -निम्ना,-या;-डोलाइब,-हाँकब; सं० वेशु (बाँस जिसका बेना प्रायः बनता है।) वेनी सं • स्त्री • स्त्री • स्त्री • का बँधा हुआ वाल; प्रायः गीतों में प्रयुक्त; सुरुज सुख घीरे तपौ मोरी बेनी क रॅंग दुरि जाय"; सं०। वेतुला सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध घोड़ा जिसका वर्णन आरहा में है। वेनुली सं • स्त्री • जूड़ा बनाने में सहायक एक गोल छुन्ना जिसे स्त्रियाँ प्रयुक्त करती हैं । इसका रिवाज कम होता जा रहा है। दे॰ 'जूरा'; विंदुली जो स्त्रियाँ मत्थे में लगाती हैं। बेपर्वाह दे॰ निपरवाह। बेपदे वि॰ पुं॰ नंगा, बिना परदे के; स्त्री०-र्दि; बै॰ बेफॉट वि॰ निरर्थक । बेफायदा वि॰ जिसमें कुछ जाम न हो; फा॰। वीफकर दे॰ निफिकिर। बेफे देश बिहफे वेबस वि॰ पुं निःसहायः स्त्री०-सिः भा०-सीः -सई; सं० विवश

वेभाँति वि॰ बेमेज, बुरा लगने वाला;-कै, जिसका मेख न खा सके (काम)। बेमउट दे० बिमउट। बेमान सं० पुं० विमान, वै०-वान; सं० विमान। बेर सं स्त्री० विलंब, बार, वै०-रिं;-करब,-होब: कि॰ वि॰-बेर, बार-बार; यक,-दुइ-। बेरनि सं० स्त्री० बीजों से उगे हुए पौदे;-डारब, -छोड़ब; चै०-हिन; सं० बीज-वपन। बेरहम वि० पुं० निर्देय; स्त्री०-मि, भा०-मी, बेराइव क्रि॰ स॰ श्रत्या करना, चुनना; प्रे॰-रवाइब, -उबः भा०-राव। बेराम वि॰ पुं॰ बीमार; स्त्री॰-मि;-होब,-परब, -रहबः भा०- मीः वै०-मार । बेराय सं० स्त्री० दूसरी राय; जिसकी राय भिन्न वेराह वि० बिना रास्ते का;-चलब। बेरि सं० स्त्री० बिलंब; दे० बेर। बेरुख वि० उदासीन; होब, भा०-खी, खई। वेरों सं पूं कुमुदिनी के बीज। बेल सं० पुंठ बेल, प्रसिद्ध फल और उसका पेड़; -वीनव, मारा मारा फिरना, बेकार रहना। बेलन सं० पुं० लकड़ी या लोहे का श्रीज़ार जिससे बेलना सं० पुं ० रोटी बेलने का इत्था,-यस, छोटा सा (बच्चा); वै० ब्य-। बेलब क्रि॰ स॰ बेलना, नष्ट करना; प्रे॰-लाइब, -लवाइब,-उब, पापड़-, अधिक परिश्रम करना। बेलल्ला वि० पुं० बेढंगाः स्त्री०-खी। बेला सं० पुं • बेल को खोखला करके बनावा हुआ जकड़ी जगा छोटा बर्तन जिससे तेल निकाला जाता है; स्त्री०-लिश्चा,-या । बेल्। सं० स्त्री० समय;-होब; सं०। बेलौस वि॰ पुं • ममताहीन; स्त्री॰-सि। बेवकूफ दे॰ बेकूफ। वेवरा सं० पुं० ब्योरा;-देव,-लेब। वेवहर सं० पुं० कर्ज;- लेब,- देब: तु० बेवहरिया। वेवहार सं० पुं० व्यवहार; मैत्री;-करब;-रिक, मित्र, सं० व्यवहार। वेवा सं० स्त्री॰ विधवा;-होब। वेवाय संवस्त्रीव पैर के तलुवे में फटी दरार;-फाटब कहा • जेहिके पाँय न होय बेवाई, सो का जाने पीर पराई। वेवारिस वि० जिसका कोई वारिस न हो। वेसक कि॰ वि॰ निःसंदेह; बे 🕂 अर॰ वेसन सं० पुं० चने का बाटा। बेसरम वि॰ पुं० निर्लंडज; स्त्री०-मि; भा० सई -मा पहलवान, बहुत ही निर्खंडज, जो अपनी में गर्व करता हो; फा॰ बेशर्म;- हैं।

वेसरि सं० स्त्री० नाक में पहनने स्त्रियों का एक आभूषणः; वै० नक-। वेसहनी सं॰ स्त्री॰ खरीद। बेसहब कि॰स॰ ख्रीदनाः प्रे०-हाइब,-हवाइब, वेसही सं० स्त्री० प्रनी, खरीदी हुई ('बेसहीं' हुई); दे० बेसहब; वै० बसही। बेसहूर वि॰ पुं॰ बेढंगा; जिसे शहूर न हो; स्त्री॰ -रि; फा० बे + बेसी वि० अधिक। बेस्सा सं० स्त्री० वेश्या; वै०- स्या; सं०। बेहनि सं० स्त्री० दे० बेरनि। बेहबल दे॰ बिहबल । बेह्या वि॰ बेशमें, निर्खेज; भा०-ई। बेहाल वि॰ पुं॰ घबराया हुआ: मरणासक;-होब, -करब,-रहब; स्त्री०-लि, फा० बे + हाल। वेहिसाव वि॰ अधिक, असंख्यः फा॰ वे 🕂 । बेहूदा वि० पुं० बेढंगा; स्त्री०-दी। बेहून वि॰ पुं॰ कुरूप; स्त्री॰ नि। बेहोस वि॰ पुं॰ बेहोश; स्त्री॰-सि; मा॰-सी; फा॰ वे 🕂 होश। बैकल वि॰ मूर्खं, बेढंगा; स्नी॰-लि; भा०-ई। बैकुंठ सं पुं स्वर्गः; कि०-बः (भगवान् की मृतिं को) स्नानादि के बाद सुला देना। बैगन दे० भारा। बैजा दे० बयजा। वैठक सं पुं घर के बाहर मेहमानों के बैठने का कमरा, दे० बहुठक,-का,-की; वि०-बाज, जो दूसरों के यहाँ जाकर बहुत बैठा करे। बैठनी सं० स्त्री॰ बैठने का बीड़ा या लकड़ी स्नादि का पीवा। बैठब क्रि॰ भ्र॰ बैठना; पटना, जम जाना; प्रे॰ -टाइब,-उब । वैठाहुर वि॰ पुं॰ जो प्राय: वैटा रहे, कुछ काम न ्करे, स्त्री॰-रि; वै॰-उर। वैतवाजी सं० स्त्री॰ अंत्याचरी;-करब,-होब। वैताल सं० पुं० विक्रमादित्य के कथानकों में प्रश्न करनेवाला अलौकिक पुरुष। बैद सं० पुं० वैद्यः भाष-ई,-पनः सं०। वैदक संवर्षं वैद्यक; करब, भाव-ई; संव। बैन सं० पुंठ बचन; यह शब्द कविता में ही प्रयुक्त होता है। वैना सं० पुं० ब्याह अथवा पुत्र जन्म आदि अव-सरों पर बटनेवाला उपहार;-बाँटव,-देब,-भाइब, -लाइबः; वै० बयना । वैपरव कि॰ स॰ व्यवहार में जाना, काम में जेना (वस्तु का); व्यवहार करना (व्यक्ति का), श्रमुभव माप्त करना; संव ब्यापार । वैपार सं० पुं० व्यापार; री; व्यापारी; करव; सं० व्यापार, किं०-परब (दे०)।

बैबी वि॰ बाहर का; अपरिचित (ब्यक्ति या पशु)। बैमान दे॰ बेईमान, भा०-नी। वैर सं॰ पुं॰ दुश्मनी;-री, दुश्मन; सं०; वै॰ बयर; -करब,-राखब,-रहब । बैरन वि॰ जिस पर महसूल लगे (पत्र), ग्रं॰ वेय-वैरा सं० पुं• खाना बनानेवाला नौकर; ग्रं॰ वैत सं० पुं० बैत्तः मु० मूर्वं। बैलट सं० पुं० शक्ति, इंजिन; श्रं० ब्वायलर । बैलर वि॰ पुँ० फूहड़; स्त्री०-रि, भा०-ई। बैस सं प्र ठाकुरों की एक जाति जिनके कारण बैसवाड़ा प्रांत का नाम पड़ा; वै० बयस। बोंका सं पुं कीड़ा जो वास में रहता और कूद-कूदकर इधर-उधर बैठता है। बोइब कि॰ स॰ बोना; प्रे॰-बाइब,-उब, सु॰ बात फैलाना, प्रचार करना; छीटब-, फेंकना। बोउनी सं० स्त्री० बोने की किया, उसका समय; -होब,-करब; प्रे०-वउनी। बोकड़ब कि॰ स॰ (कपड़े या कागज़ को) चबा के खराब कर देना; बीच-बीच में छेद कर देना; मे॰ -ड़ाइब;-उब । बोक सं० पुं० बड़ा सा मोटा डराडा। ब्रोम सं० पुं० भार; कि०-ब, लादना; बै०-का। बोम्नब क्रि॰ स॰ लादना, खूब भरना; मु॰ खूब ढट कर खाना; प्रे०-साइब,-सवाइब,-उब। बोटा सं पुं ० लकड़ी का बड़ा और मोटा दुकड़ा; स्त्री०-टी, मांस आदि का दुकड़ा; बोटी-बोटी, कि॰ वि॰ छोटे-छोटे दुकड़ों में (काटना); कि॰-टिश्रा-बोड़ा सं० पुं • बड़े दाने की एक फली जिसका साग खाया जाता है। बोतल सं पुं • बड़ी शीशी; श्रं • बॉटल । बोदा वि० पुं ० सुस्त, भद्दा; स्त्री०-दी; भा०-पन। बोध सं० पुं • ज्ञान, तृप्ति;-करब,-होब; सं०। बोबा सं॰ पुं॰ स्तन (दूध भरा हुआ), वियब; ब्रियों या बच्चें द्वारा मयुक्त; स्त्री०-वी; सि॰बुबो, ले॰ बुद्धा बोमब कि श्रंष जोर-जोर से चिल्लाना, न्यर्थ में बोलना । बोय सं० खी० बदबू, हुर्गंध;-करब, आइब; बू। बोरा सं०पुं ० बोरा; छी०-री, कि०-रिश्राइव, बोरों में भरना । बोरो सं० पुं॰ एक प्रकार का चावल जो पानी में होता है। सं विहि। बोल सं॰ पुं॰ बोली, शब्द; बै॰-लि;-चाल, वोलब कि॰ स॰ बोलना, कहना; पे॰ लाइब, जब, -खवाईव, बुलाना;-चालब, संपर्क रखना। बोली सं॰ खी॰ बोली, भाषा,च्या;-बोलब, व्यंग कहना, नीलाम में दाम लगाना। बोह सं॰ पुं॰ (जल में भैंसों का) आनंद -बेब;-हा, चरने की वास की अधिकता। बोहच कि॰ स॰ सान देना (तेल आदि में), जोर से पकड़ना; कक्कन-,दो व्यक्तियों की हाथ की उँग-लियों को मिलाकर पकड़ना; यह शब्द और दूसरे अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता। बौंका दे॰ बउँका।

बौंखा दे० बँवरा । बौद्याब कि० घ० सोते समय बद्दब्दाना; दे० कउ-आब, वै० बउ-,-वाब । बौखात दे० बउखत । बौखा सं०पुं० थोडी देर तक चलनेवाली तेज हवा; ग्रान्ही-;-ग्राहवः वै० बउखा । बौना सं० पुं० जो ज्यक्ति कद में बहुत छोटा हो; वै० बावना; सं० वामन; स्त्री०-नी । बौर दे० बउर; पं०मौरना, सि० मोर ।

भ

भँकार दे० भोंकार। भॅजाइब कि॰ स॰ भजाना (पैसा); पे॰-जवाइब; भा० भँजवाई। भेंटइती सं० स्त्री० भाँट का सा व्यवहार; अनावश-यक प्रशंसा;-करब; दे॰ भाँट। भंटा सं० प्० बैंगन, भाँटा। भंडा सं ुं किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए लगाई हुई लकड़ी;-लागब,-लगाइब;-फोर, रहस्यो-द्घाटन;-करब,-होब। भँड्इती सं स्त्री भार का सा व्यवहार, करब, -होब; वैष-यती,-देती। भें ड़खेलि सं० स्त्री० गड़बड़;-करब,-होब: भाँड़ (दे॰) + खेलि, भाँडों का खेल। भेंडरी सं॰ स्त्री॰ गन्ना पेरने का पहला दिन जब गुड़ भी तैयार होता है;-करब,-होब। भेंड्सार सं॰ पुं॰ भोजनवाला घर; स्थान, जहाँ भोजन बने; बैठ-सारा । मॅंड्रिशा सं० पुं० वेश्या के साथ रहनेवाला पुरुष: गुँलाम; नीच न्यक्ति; भा०-अई,-पन। भेंडेरि सं० स्त्रीं० गड़बड़;-करब,-होब, भाँड़ों का स्। कामः वि०-री, 'भँडेरि' करने वाला । भेड़िती दे० भेड़हती। भेंवक्खा वि॰ पुं॰ जिसकी आंखें टेड़ी हों; स्त्री॰ -बी; भँव + श्रांखि, जिसकी श्रांख भौं की श्रोर उठी हो। भेंवर सं॰ स्त्री॰ नदी की भेंवर;-में परब, चक्कर में पड्ना, श्रसमंजस में रहना। मेंवरी सं॰ खी॰ फेरी;-करब, (बर्निये का) गाँव गाँव फिरकर सौदा बेचना। मवरा सं ू पुं अमर; मु इधर उधर फिरने वाला व्यक्ति; खी०-री, मनुष्य के बालों का धक, पशु के मत्थे या पीठ आदि पर बालों का चकः सं० अस्। मं किं भ हुआ, हो गया वै भय, भे; सी०-हः

उदा॰ जीन-तौन-, जो कुछ हुआ सी हुआ; सं़० भइँस सं॰पुं॰ भैंसा;-साब, भैंस का गामिन होना; -साहिन, भैंस की भाति बू करनेवाला;-श्राइव; स्त्री॰ -सि; यस, मोटा तगड़ा पर सुस्त व्यक्ति; सं॰ महिष। भहँसि सं० छी० भैंस;-यस, मोटी तगड़ी पर सुस्त खी; सं० महिषी। मङ्घा संबो० हे भाई, भैया;-भउजी, भाई भौजाई;-चारा, भाई का सा व्यवहार. बिरादरी। भइने दे० भवने । भवजाई सं की वहें भाई की बी; सं आतृ-भड़जी सं ॰ स्त्री॰ भड़जाई; ऐसी स्त्री को संबोधन करने का शब्द; सं० भ्रातृजाया । भउरव कि॰ स॰ खुरवी से (पौदे की जड़ की) मिटी खोदकर उत्तट देना; प्रे०-राह्ब। भउरी सं॰ स्त्री॰ मोटी गोल रोटी जो हाथ से ही बनाकर कंडे की ग्रांच पर संकी जाती है; इसी को 'बीटी' भी कहते हैं;-बीटी,-खगाइब; सु० ब्राती पर -लगाइब, खूब तंग करना। भकंद्र दे०-गंद्र। भक्चुम्मा वि॰ पुं॰ जो कुछ बोल न सके; स्त्री॰ भकड़व कि॰ घ॰ सह जाना (लकड़ी का)। भकभेतार वि॰ पुं॰ फूहड़, बेढंगा; स्त्री॰-रि; वै॰ -ग- । 🖁 भक्सच कि॰ श्र॰ सड़ जाना (लकड़ी, फल बादि

का); बदबू करने लगना।

आदि के निकलने लिए); प्र०-का।

भकाभक कि॰ वि॰ जस्दी-जस्दी, निरंतर (पूर्

एवं मूक्षं; स्त्री॰-ही, मा॰-पन, क्रि॰-शाव

भकुहा वि० पु॰ जो कुछ कर न सके; निः।

भकोसच कि॰स॰ जल्दी-जल्दी फाँकना या चबाना;

प्रे॰-साइब,-सवाइब,-उब ।

भक्खर सं॰ पुं॰ खाने का स्थान, बिलवेदी; भवानी क-, देवी की बिलवेदी; यह शब्द या तो इसमें या ''-में परव" (संकट में पड़ जाना) में प्रयुक्त होता है; "भवानी क-में जाव" तू देवी की बिल हो जा; सं॰ भन्न ।

भक्साहिन वि॰ जिसमें सड़ी बदबू हो;-श्राहब,

-लागब।

मख संव पुं० भोजन; कहा० ''श्रजगर को-राम देवैया'' इसी में इस शब्द का प्रयोग होता है। संव भष्य।

भखवड्ट्या सं० पुं० भाखनेवाला, भावष्यवाद करनेवाला; स्वीकार करनेवाला; सं० भाष्; वै० -या, वैया।

भखवाइच कि॰ स॰ कहलवाना, कहने के लिए बाध्य करना; सं॰ भाष्; भा॰-वाई, भविष्यवाणी करने की किया, कम, मजदूरी च्रादि।

भखाइब कि॰ सं॰ कहलवाना, स्वीकार कराना;

प्रे॰-खवाइब,-उब; सं॰ भाष्। भगंदर सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध रोग जिसमें गुदा से मवाद

चाता है।

भग सं॰ स्त्री॰ स्त्री को गुप्तेंदिय; पुरुष की गाँड;

भगाउती सं ० स्त्री ० देवी, भगवती; भगवान-, देवता भवानी;-माई, दुर्गा जी; वै०-गौती; सं० भगवती। भगत वि० पुं० भक्त; जो मांस मळ्ळी न खाय; स्त्री ०-तिनि,-न; भा०-ई,-ती; सं० भक्त।

भगति सं ० स्त्री ० कीर्तन;-करब,-होब ।

भगद्रि सं० स्त्री० भागने की किया; वबराकर भागने का कम:-परब.-होब.-करब।

भगतहा सं॰ पुं॰ एक जंगली पेड़ और उसकी लक्की।

भगवा सं० पुं ० छोटा सा कपड़ा जो गुप्तेंदियों पर गरीब लोग लपेट बेते हैं; स्त्री०-ई;-पहिरव, -बान्हब: सं० भग निवा।

भगवान सं० पुं० परमातमा, भगवानः करै, चाहैं; -जानें, भगवान् की शपयः जै-;-भगउती, परमात्मा की कृपा।

भगाइब कि॰ स॰ भगाना, भगा ते जाना; वै॰ -उब, प्रे॰-गवाबब, भा॰-ई,-गवाई।

भगाई वि॰ स्त्री॰ भगाई हुई (स्त्री), जिसे कोई पुरुष भगा लाया हो।

भगोड़ा सं॰ पुं॰ भागनेवाला या भागा हुआ स्यक्ति।

भगोना सं पुं • खुबे सुँह का वर्तन (धातु का) जिसका उक्ता अलग हो; बहुली की माँति का

भक्रद्या सं क्त्री । एक बूटी जो वर्ष में अधिक होती है; भूगराज; सं : वैं - रैया, मँग-। भक्टरा सं० पुं० बोरे का दुकड़ा; पुराने कंबल का

भचक सं॰ पुं॰ पैर की खराबी, चलने में श्रहचन; कि॰-ब, खँगड़ा कर चलना, भचक कर चलना; प्रे॰-काइब, पैर मचकाना प्र॰-क्का,-मारब (च्यं॰)।

भचभचाव कि॰ ब॰ 'भच-भच' का शब्द करना; प्र॰ भचर-भचर करब; भचाभच्च करब; श्रनु०। भजन सं॰ पुं॰ भक्ति का गीत; गाइव,-करब; -नानंदी, जिसे भजन में श्रानंद श्रावे। भजब कि॰ स॰ भजना, ध्यान करना; प्रे॰-जाइब,

उब ।

भजभजाव कि॰ अ॰ 'भज-भज' का शब्द करना (सड़े हुए दव, कीचड़ खादि का); अनु॰।

भटक संव पुंव संदेह, दुविघा;-रहब,-करव । भटक्ब क्रिव अव भटकना, प्रेव-काहब,-कवाहब । भटकोइया संवपुंव प्रसिद्ध कॉटेदार बूटी जो खाँसी की दवा है: वैव भँ-।

भटवासी सं॰ स्त्री॰ एक जंगली पौदा जिसकी पत्तियों को उबालकर लगाने से जूँ मरते हैं।

भट्टा संव पुंव ईंट पकाने का भट्टा; स्त्री-टी।
भठन किव्यव भट जाना, (कुँप, ताजान यादि का)
बंद या पट जाना; पेव भाठब,-ठाइन,-ठनाइन,-उनः
भाव-ठाई, पाटने की किया, महादूरी खादि।
भठित्याम संवप् के भटी चलानेताना गोटी प्रकाने-

भिठित्रारा सं॰प्ं॰ भट्टी चलानेवासा, रोटी पकाने-वाला (मुसलमान), स्त्राना वेचनेवाला; स्त्री॰ -रिन।

भड़ंग सं० पुं० दिखाचा, न्यर्थ की बनावट;-करब; वि०-गी।

भड़क सं॰ पुं॰ दिखावा; तड़क-,बाहरी टीम-टाम । भड़कब क्रि॰ घ॰ भड़कना; पे॰ काइब-उब । भड़कील वि॰ पुं॰ देखने में सुंदर; स्त्री॰-लि; प्र॰ -खील।

भड़ भड़ाइव कि॰ स॰ 'भड़भड़' करना; पीटना (दरवाज़ा श्रादि)।

भड़भड़ाव कि॰ श्र॰ 'भड़भड़' होना; प्रे॰-डाइब। भड़भड़िया वि॰ बहुत बातें करनेवाला; वै॰-श्रा। भड़भाड़ सं॰ पुं॰ कॉंटेदार जंगली पौदा जिसें संस्कृत में स्वर्णनीरी कहते हैं।

भड़ाक सं० पुं॰ किसी बर्तन के फूटने का शब्द; -दं, ऐसे शब्द के साथ; प्र०-का।

न्द, युत राज्य के सार्व, प्राप्त का निरंतर आवाज; महाभड़ सं० पुं० 'भड़भड़' की निरंतर आवाज; -होब,-करब।

भतइत सं॰ पुं॰ हज्जवाह जो भाता (दे॰) पर काम करे; भा॰-तो।

भतस्ववाई सं॰ स्त्री॰ ब्याह में भात खाने का नेग (दे॰) जो समधी को दिया जाता है। भात + खवाई; दै॰-खउमा,-खौमा;-देब,-पाइब,-बेब। भतरहा दि॰ पुं॰ भूना या उबला हुमा पदार्थ जिस में कोई भाग गला न हो;-रहब; कि॰-राब

भतरिन्हा सं पुं खाना बनाने वाला; भात + रिन्ह: (दे०) रीन्हब । भतहा सं पुं भात (दे ) वाला; भात खाने वाला नातेदार; भात + हा; सं० भक्त । भतार सं ० पुं ० पति, मालिक; सं ० भतुः, वि० भतरही (भंतारवाली)। भातिज-बहु सं० स्त्री० भतीजे की स्त्री: भतीज + भतीज सं०पुं० भाई का लड़का; सं० आतृज; स्त्री॰-जि, भतीजे की बहिन। भत्ता सं० पुं० घर से बाहर जाने का खर्च; यात्रा का पूरा ब्यॅय;-लेब,-देब; 'भात' से ? भशुरव कि॰ स॰ धीरे घीरे पर अच्छी तरह मारना; प्रे०ू-राइब,-रवाइब; दे० थुरब । भद्दें सं • स्त्री • भादों में होनेवाली फसल; सं • भद्उहाँ वि॰ पुं॰ भादों का, भादों में होने वाला (फल, धूप); सं० भाद + हा; स्त्री०-हीं; वै०-वहाँ। भद-भद् कि॰ वि॰ 'भद्भद्' आवाज़ के साथ (गिरना); प्र०-इ-इ; भद्र भद्र; क्रि०-दाब, जलदी जलदी गिर पड्ना। भद्राव कि॰ अ॰ खूब होना (पके फलों का), पक कर गिरना (आम का)। भद्द सं • स्त्री • बदनामी, दुर्गति;-करब,-होब; वै • भद्दा सं पुं जराब मुहूर्त; कहा । घरी में घर जरे नव घरी भहरा। भहा वि० पुं० खराब; स्त्री०-हो; भा०-पन । भद्र वि॰ पुं॰ जिसकी दादी मुर्छे मुँ ही हों,-होब। भनक संव स्त्रीव जरा सा शब्द, आवाज;-परब; कि०-ब, म-। भनछव क्रि॰ घ॰ फिरते रहना, तलाश करना, मारा मारा फिरना; प्रे०-छाइब,-उब। भनव कि॰ स॰ कहना, वर्णन करना; कान्य में ही प्रयुक्त हुआ है। भनभनाव कि॰ भ॰ भन भन करना; रुष्ट होना. बोलते रहना। भन्न सं॰ पुं॰ 'भन्न' की आवाज;-सं,-दें, ऐसी आवाज के साथ; कि०-साब, रुप्ट हो जाना । भभक्त संव्युं जल उठने का क्रम; किसी बंद रखी हुई वस्तु की उत्कट गंध; कि॰-ब, जज उठना, भीतर से जोर मारना, 'म म' की आवाज करनाः प्रे०-काइव। सभका सं० पुं० सत निकालने का बर्तन;-खगा-इव । भभकाइब कि॰ स॰ यकायक गिरा देना (इव को), उँढेल देना। भभक्का संव्युक्त बहा सा हेद;-करब,-होब। समरित्राव कि ग्रे प्र जाना (बीमारी के बाद चेहरे का), भा० समरी।

भभूति सं० स्त्री० विभूति;-देव,-लेब,-लागब; सं० विभूति। भभ्भाव कि॰ अ॰ जलन होना (अंग में)। भय सं० पुं० डर;-लागव,-करव,-खाव: सं०। भयवादी सं० स्त्री० बिरादरी, भाईचारा; प्र० भयरो दे० भैरव। भर उप॰ पूर्ति का द्योतक यह शब्द अन्य शब्दों में जोड़ दिया जाता है, उदा० पेट-, भ्राजुरी-, मन-, जिड , श्रांखि-; माप या तोल का भी यह सूचक है, सेर-, यक-(एक तोला) दुइ-, गज-, हाथ-,कोस-। भरइत वि० पुं० जो भार खे जाय; दे० भार। भरता सं० पुं० किसी फल या कंद्र आदि को आग में भूनकर उसमें तेल आदि डालकर बनाया हुआ साग;-करब,-होब, दबा देना, कुचलना । भरती सं० स्त्री० भरती;-होब,-करब। भ∛नीसं० स्त्री० एक नचत्र;-भद्रा, भिन्न-भिन्न नचत्रः फल (जइसन करनी तइसन-); सं० भरगी। भरव कि॰ स॰ भरना, देना (कर्ज); प्रे॰-राहेब. -वाइब,-उब । भरभर भरभर कि॰ वि॰ एक के पीछे इसरे -भागबः, कि ०-राब,-राह्व। भरम सं० पुं० अम, भेद; खोलब,-देब,-गॅवाइब, -तोब; क्रि॰-ब, भटकना; सं॰ भ्रम। भरमाइच कि॰ स॰ भटकाना, प्रे॰-मवाइब,-उब: भरमब (भटकना) का प्रे रूप; सं श्रामय। भरसक कि॰ वि॰ जहाँ तक हो सके; शायद, संभ-वतः यथाशक्तिः; भर + शक्ति । भरसा सं० पुं० छत को सँभाजने के लिए भीत में से निकला हुआ लक्ड़ी का टुकड़ा; बै०-ड्-। भरहा वि० पुं० किराये का; दे० भारा; स्त्री०-ही, जो (भैंस या गाय) 'भारे' (दे॰ भारा) से दूध दे। भरा वि० पुं० पूरा, स्त्री० री;-पुरा, अच्छी तहुँहै भरा, संतुष्ट:-री-पुरी, (सधवा स्त्री) जिसके पुत्र पौत्रादिक हों। भराइब कि॰ स॰ भराना, प्रे॰-रवाइबः, भा॰-राई, भरने की रीति, मजदूरी या मिहनत, प्रे॰ भरवाई। भरी संवस्त्री बो की तील; यक-, दुइ-; देवभर। भरुका सं ० पुं । मिट्टी का छोटा प्याबा; पुरवा; स्त्री०-रकी,-रुकी; वै० भुर-। भरेया सं॰ पं॰ भरने वालाः प्रे॰-रवैया । भरोस सं० पुं० भरोसा;-होब,-रहब,-करब, धरब। भरींब कि॰ घ॰ भरें भरें करना। भल वि॰ पुं० भच्छा, सुंदर; स्त्री०-लि;-होब,-करब; -भल, कितना ही, बहुत (प्रयत्न); वै०-लि-भलि। भलभलुश्रा वि॰ पुं॰ जो अपने व्यवहार से दूसरे का शुभचितक जान पड़े, पर वास्तव में स्वाधी हो;-बनब। भनसन्हे सं० पुं लज्जनः -मनसीः सवान समर्ह (दे०)।

भलर-भलर क्रि• वि॰ धारा प्रवाह, निरंतर (बहना, चूना); प्र० भुखुर-भुलुर । भला सं० पुं० कल्याण;-करब,-होब; संयो० श्रच्छा (वाक्यों के मारंभ या अंत में आता है,-भला, बनके इहाँ क का हालि बा?); कभी कभी प्रश्न स्चक भी है-बजार जाय के ई चीज़ लै आवी, भला ? भा०-ई; सं० वर, बँ० भाल । भलुहा सं० पुं० एक बास; लघु०-ही। भव सं० स्त्री० भूमि का त्राकस्मिक होद:-फूटब: सं० भा। भवतव्यता सं० स्त्री० होनी, भाग्य; वै० हो-। भवन संव पुं विचार, मंसूबा, व्यर्थ की भावना; -में रहब, ब्यर्थ का मंसूबा बाँधना; सं० भावना । भवसागर सं पुं संसार के संसट; व्यर्थ के विचार: में परव, तुर्क विर्तंक में पड़ना; सं । भवहि सं० स्त्री० भौ;-सिकोरब, नाक-भौ सिको-इना, रुष्ट होना; सं० भ्रू। भवानी संव स्त्रीव दुर्गा, काली; देवी-, देवता-, भग-वान्-;-परै,-लेयँ, (तुम्हें) भवानी नष्ट करें ! खियों द्वारा प्रयुक्त साधारण शाप; लड्की; कन्या (छोटी); सं०। भसींडि सं० ग्री० कमलनाल जिसकी तरकारी बनाकर खाते हैं। भसुत्रा दे॰ अरुया-। भसीट सं॰ पुं॰ शक्तिः प्रायः दूसरे को जलकारने के जिए प्रयुक्त; तोहार-बा ई के जबी ? क्या तुममें शक्ति है इसे कर खेने की ? भहर-भहर कि॰ वि॰ जोर जोर से (जलना); -बरब,-जरब, खुब जलना । महराच कि॰ श्र॰ गिर पड़ना; प्रे॰-राइब, गिरा देना (पेड़, भीत आदि),-रवाइब। भाँज सं० पुं• रोक, विघ्न,-पारब, रोक देना, वै० -जी। भाँजव कि॰ स॰ भांजना, प्रे॰ भँजाइब। भाँट सं॰ प्रं॰ गीत गाकर मांगने वाली एक जाति, भा० भँटैती,-भिखार, भिखमंगे। भाँटा संव पुंव बैंगन; यस, छोटा सा (व्यक्ति)। भाँड सं० पु • मसखरा, सभा में हँसी करनेवाँखा; भा० भॅड्हती। भाँड़ा दे० बरतन-भाँड़ा; सं० भारह। भाँपव कि॰ स॰ भाँपना, पता खगाना। भाँवरि सं • स्नी • ब्याह में वर-बधू का चक्कर; -वृमब,-होब; सं० आम्। भाइवं कि॰ स॰ अच्छा जगना। भाई सं० पुं० आता,-बंद, बिरादरी के लोग,-बंदी, बिरांदरी,-चारा, दे० भाय, सं० आतृ, पं० आ। भाउ सं० पुं० भाव, दर,-खुत्तब,-चढ़ब,-गिरब । भाकुर सं पुं॰ एक प्रकार की मञ्जूबी। भाषाब कि॰ स॰ कहना, भविष्यवाणी करनाः प्र० मखाइब,-खवाउब,-उब, स० भाष्।

भाखा सं० स्नी० बोली, भाषा, बोलने का तरीका, कहा • स्वग जाने खग ही की-, सं • । भागव कि॰ अ॰ भागना, अलग होना, प्रे॰ भगा-इब,-गवाइब,-उब। भागि सं॰ स्त्री॰ भाग्य, वि॰-दार, श्रभागा; सं॰ भाकि सं० स्री० भंग,-स्नाब,-घोंटव,-रगरब, कहा० लंगड़ भचंगड़ के तीन मेहरी, यक कूटै, यक पीसे, यक-रगरी। वि॰ भड़ेड़ी, जो भाँग खाता हो। भाठव क्रि॰ स॰ भाठना, पाटना, भरना; प्रे॰ भठाइब,-ठवाइब,-उब; पेट-, किसी प्रकार जीवित रहना। भाठी सं॰ स्नी॰ भट्टी। भाफ दे॰ बाफ। भाभरी दे॰ मसान-भाभरी। भाय सं ० पुं ० भाई; सं ० आतृ, पं ० आ; फ्रा० बिरादर, अं० ब्रदर; तुत्त० रामलखन ग्रस भाय। भार सं० पुं० बोक्त; बाँस के फट्टे के दोनों झोर लटकाया हुआ बोम जो कॅथे पर खे जाते हैं;-ग्रङ-इब, दूसरों का उत्तरदायित्व सँभालना;-देब, किसी नातेदार के यहाँ उत्सव श्रादि में भार द्वारा सामान भेजना; सं०; फ्रा॰बार; वि॰ भरइत (भार खे जाने वाला व्यक्ति)। भारा सं० पुं ० किराया, भाड़ा;-देब,-खेब; सं० भार से;-किराया,-केरावा;-लादब, भाडे से गाड़ी भादि भारी वि॰ पुं॰ बड़ा, वज़नी, संभ्रांत (स्यक्ति); मा०-पन; सं० भार + ई (बोक्सवाला)। भारूँ वि॰ जो भारस्वरूप हो, जिसका भार न सँभाला जा सके (व्यक्ति);-होब, असद्य होना, -करवः सं० भार + ऊ। भाला सं० पुं० बरहा;-मारब। भाल सं ० पुं रीखु:-यस, जिसके शरीर पर बड़े-बड़े बाल हों, सं० भल्लूक। भाव सं० पुं० दर;-ताव, मोख-भाव,-करब, का-, किस भाव ? भावना सं • स्रो • विचार; प्राय: गलत स्रन्दाज; -में रहब, मुगालते में रहना। भास सं० पुं० की चड़ या पानी में घँस जाने की स्थिति;-होब; कि॰-ब, कीचड़ में फैस जाना। भासब क्रि॰ अ॰ जान पड्ना; बाहर से दिखना । भिंग सं • पुं • दोष, ब्रिदान्वेषण;-पारब, आपत्ति भिखमंगा सं० पुं• भीख माँगनेवाला; स्त्री०-गिनि; भा०-मँगाई; संब भित्ता + माँगब; देव मंगन ।

भिखारी सं॰ पुं॰ भिद्धक; बी॰-रिनि;-दुखारी, कोई

भी बावश्यकतावाला व्यक्तिः सं भिन् वै०-र,

भिच्छा सं० स्त्री० भिचा;-मौगव,-बेब;-भवन करब,

तुत्त । तापसं वनिक भिष्वार ।

भीख माँगकर काम चलाना; सं०।

भिट हर सं० पं० उपजों या कंडों का समूह जिसे सुन्द्रता से जमाकर रखा जाता है।-यस, लंबा-चौडा । भिट्ट सं • पुं • तालाब के किनारे का ऊँचा भाग; -होब,-लागब, ऊँचा हो जाना (सड़कर या अधिक होकर); दे॰ भीट, सं॰ भित्ति (दीवार) । भिड़काइब कि॰ स॰ (दरवाजों को) लगा देना, भिड़ा देनाः वै०-उब। भिड़नी सं॰ स्त्री॰ संवर्ष, भिइंत;-होब,-करब, -कराइबः, प्र०-इन्त, वै०-डानि। भिड़ब क्रि॰ ऋ॰ भिड़ जाना, लड़ जाना; प्रे॰ -इाइब, लड़ा देना, मिजा देना, एक दूसरे के सम्मुख कर देना। भितराब कि० अ० अंदर जाना, प्रे॰-राइब, भीतर ले जाना,-स्वाइब,-उब । भितरीं अभ्य० भीतर, अंदर; प्र० रें,-रों। भितरैतिनि सं० स्त्री० स्त्री जो रसोई वर में हो: वै०-रइतिन। भितल्ला सं० पुं० नीचे का भाग (रजाई, दुहरे कपड़े आदि का);वै०-रला (भीतर का); स्त्री०-ली ! भित्री सं • स्त्री • भीतर का स्थान: रसोई घर । भित्तर कि० वि० ग्रंदर, भीतर: कि०-तराब, ग्रंदर जानाः वै०-तरीं, प्र०-तरें,-तरे-भीतर, श्रंदर ही घंदर । मिद्भिदात्र कि० अ० मिद्-भिद्द करना; प्रे०-दाइब, मिदिर-भिदिर कि॰ वि॰ निरंतर और धीरे-धीरे (पानी बरसना);-होब । भिनडखा सं० प्ं० प्रातःकालः-खाँ, सवेरे: दे० भिनसार, भिनहीं, भियान, बिहान। भिनकब कि॰ श्र॰ भिनभिनाना (मक्खी श्रादि का); प्रे०-काइब । मिनब क्रि॰ स॰ (द्रव का) भीतर प्रवेश करना: प्रे॰-नाइब,-नवाइब । भिनि वि० भिन्न, दूसरा; पृथक, श्रवग; सं०। भिन्न दे० भिनि । भिन्नही सं ॰ स्त्री॰ प्रात:काल;-होब; भिनही (दे॰) का प्र० रूप; प्र०-हवैं,-हियें (प्रात:काल ही)। भिभित्राब कि॰ त्र॰ चिल्लानाः "भी-भी" करनाः दे० विविद्याव। भियान सं० प्ं अात:काल, बिहान;-होब;-करब, रात बिताना; कि॰ वि॰ कल, रात बीतने पर, प्र॰ -नै,-नौ । भिर्व दे०-द्व, अभिरव। भिरही संव स्त्री० भीड़ का समय; काम का समय। भिराव कि॰ भ॰ लग जाना, व्यस्त हो जाना; प्रे॰ -राइब,-रवाइब। भिरोजा सं० पुं० प्रसिद्ध सुगंधित श्रीषध । भिलती संवस्त्री भीत की स्त्री; वै॰ प्रवन्त्र - ज्ञि-, भीजिनि ।

भिलिभिलाब कि॰ अ॰ असहाय की तरह रोना। मिलिरमिलिर कि॰ वि॰ फूट-फूटकर (रोना): असहाय की भाँति; 'भिल-भिल' शब्द करके (ब्रनु०) । भिहतात्र कि० अ० बिखर कर खराब हो जानाः फूट जाना; घे०-लाइब,-उब। भीखि सं० स्त्री० भिन्ना;-माँगव,-देव,-लोब; सं०। भीज वि॰ पुं॰ भीगा; स्त्री॰-जि: क्रि॰-ब। भीजब कि॰ अ॰ भीगना; मु॰ अनुभव होना; कटु अनुभव आनाः प्रे॰ भेइब,-उबः कवने बिरिछ तर भोजत ह्वेई रामलखन दुनौं भाय ?-गीत । भीट सं पुं वालाव के किनारे का ऊँचा भाग: टीला; वै॰ प्र॰-टा, भिट्ट (दे०); सं० भित्ति। भीतर कि॰ वि॰ श्रंदर; बाहर-, भितरे-, श्रंदरही श्रंदर; दे० भित्तर। भोति सं० स्त्री० दोवार; सं० भित्ति । भीम सं० पुं० प्रसिद्ध योद्धा जो पांडवों में सबसे बज्जी थे; वि० महाबज्जी । भीर संव स्त्रीव भीड़, काम की अधिकता;-होब, -रहब,-करब; वै०-रि, कि० भिराब। भोरा सं॰ पुं॰(कॉंटों का) बोक्त; यक-, दुइ-; स्त्री॰ -री, छोटा बोभा। भील सं० पुं० प्रसिद्ध जङ्गजी जाति श्रीर उसके ब्यक्ति जो मध्य भारत में अधिक हैं; स्त्री०-लिनि, भिक्लिनी,-नि । मुकाइब कि॰ स॰ भूँकने या चिल्जाने को बाध्य करनाः प्रे०-कवाइब, भा०-ई। भुइँ सं० स्त्री० भूमि; कि० वि० भूईं, पृथ्वी परः सं भूमि, भू, म० भुई, उ० भुई, प०भुइ, पं भू; -दगवा, भूमि को काम में लाने का कर जो उसका मालिक लेता है। भुकतव क्रि॰ अ॰ भुगतनाः वै॰-ग-, प्रे॰-ताइब, -उब, भा०-तानिः सं० भुज्, नै० भुकताउनु। भुकतान सं० पुं० भुगताने का क्रम या श्रंत; वै० -ग-,-नि;-करब,-होब; सं० भुज्। भुकुड़ों सं०स्त्री० वर्षा में कुछ वस्तुओं पर लगी · सफेद काई:-लागवः कि०-ड्ब । भुकृर्भ कुर् कि॰ वि॰ बाँस् गिरा-गिराकर; भँ-भूँ शब्द करते हुए (रोना); अनु । भुकता सं० पुं । सत् :- द्योर, जो सत् भी छीन ल, नीच, दरिद्रः देश भूका,-छोर । भुम्खड़ वि॰ पुं॰ बहुत भूखा; स्त्री॰-ड़ि; सं॰ बुभुजा। भुषहर वि० पुं ० भूख से त्रस्त्रः स्त्री०-रि:-दुखहर, -रू, दुक्षिया; सं ० वुभुवा + हर । भुखाव कि॰ अ॰ भूख से आकांत होना; वि॰ खान, भूखा,-नि। भुगतब दे०-क-। भुगुति सं रत्री भुक्ति; मृत स्वक्ति की स्मृति में एक बाह्यण का भोजन;-खाब; सं० भुज (भुक्ति)।

भुगा सं॰ पुं॰ मूर्खै; बनाइब, उरल् बनाना । भुटचड़ वि॰ पुं॰ जिसकी समक्त में बात जल्दी न श्रावे: स्त्री॰-डि ।

भुजइटा सं॰ पु॰ एक काला पत्ती जो कौए से कुछ छोटा पर उससे भी काला होता है; करिया-, बहुत ही काला: वै॰-जैंटा।

मुजइनि सं० स्त्री० भूज की स्त्री।

भूजरी दे०-जुरी।

भुँजवाइव कि॰ स॰ भुजाना, भुनवाना; 'भूजब' का प्रे॰ रूप।

भुजाइव कि॰ स॰ भूनने के लिए बाध्य करना या उसमें मदद करना; भूनने के लिए कहना; प्रे॰ जवाइब; यह शब्द स्वयं 'भूजव' का प्रे॰ रूप है। भा॰ ई, भूनने की मजदूरी या पद्धति; नै॰ भुटा-उत्त।

भुजाली सं० स्त्री० नैपालियों द्वारा प्रयुक्त कुकड़ी; -मारव।

भुजिन्ना सं॰ पुं॰ धान को भिगोकर उबाजने का कमः; करबः; वि॰ ऐसा तैयार किया हुन्ना (चावज); वै॰ याः; दे॰ श्ररवा।

भुजुरी सं० स्त्री० छोटा-छोटा दुकड़ा (प्रायः तर-कारी का); करव, काट डाजना; क्रि०-रिखाइब। भुट्टव क्रि० स० सीधे त्राग में डाजकर भूनना जैसे भुट्टा; प्रे०-वाइब, तङ्ग कराना।

भुट्टा सं० पुं० किसी भी अन्न की बाली जो सीधे आग में भूनी जाय; कि०-दृब।

भुड़व ब कि॰ श्र॰ भुड़-भुड़ करना (वर्तन, दर्वाजे चादि को) प्रे॰-काइब।

मुड़काइब कि॰ स॰ सुड़मुड़ाना, (बर्सन अथवा दर्वाजे को) हिलाना ।

भुड़ भुड़ाइब कि॰ स॰ भुड़-भुड़ की श्रावाज करना (दर्वाजे, बर्तन श्रादि में)।

भुड़ भुड़ाव कि॰ घ॰ भुड़ भुड़ होना; प्रे॰-इब,

मुतहा वि॰ पुं॰ भूतवाला; स्त्री॰-ही; भूत +हा। भुताब कि॰ श्र॰ भूत की भाँति न्यवहार करना; भूत हो जाना; हर-, भूत के हर से श्राकांत हो जाना; हरभुति जाब, इस प्रकार हर जाना।

भुताही सं कि स्त्री के भूतों के मकोप की निरंतरता; -होब,-परब, भूतों के प्रकोप होते रहना; भूत + बाही।

भुनगा सं॰ पुं॰ मच्छड़ की तरह का एक छोटा उडनेवाला कीडा।

भुरना सं० पुं० दे० भरका; स्त्री०-की; प्र० भी-। भुरभुरा सं० पुं० गुबरैले की तरह के कीड़े जो गंदी जगह की मिट्टी चालते हैं; लागब।

भुरभुराइव कि ॰ स॰ भुरभुराना, छिड़कना (बाटे की भाँति)।

सुर-सुरे कि वि सुर-सुर शब्द करके (उद्देश);

भुरों वि॰ खुला हुआ; जो गोली के स्प में बँधा न हो (तंबाकू, शब्द आदि)। भुलभुलाइब कि॰ स॰ (फल आदि को) आग में

थोड़ा सा भून जेना।

भुलवाइव क्रि॰ स॰ भुलाना, भूलने में सहायता करना, गुम कर देना (न्यक्ति फो, छोटे बच्चे आदि को); वै॰-उब।

भुजाइंच क्रि॰ स॰ भुजा देनाः प्रे॰-लवाइबः, -उबः।

मुलाव कि॰ स॰ भूलना; भा॰ सुलावा,-देब, चरका या घोखा देना; प्रे॰ सुलाइब,-खवाइब,-उब; सुलान-भटका, भूला-भटका।

भुलुर-भुलुर कि॰ वि॰ श्राँस् गिरा-गिराकर (रोना); श्रुनु॰।

भुलैया सं॰ पुं॰ भूज जानेवाला; वै॰ न्या । भुलौत्या सं॰ पुं॰ भुलावा । भुवन सं॰ पुं॰ भुवन; सं॰ ।

मुँबर वि॰ पुँ० मूरा; स्त्री०-रि; क्रि०-राब, मूरा हो जाना; वै०-ऋर, प्र० मू-, भा०-ई,-पन।

भुवा सं० पुं० सफेद बाल की सी चीज जो कुछ फूलों तथा पेड़ों में से निकलती हैं; क नदी में परव, व्यर्थ की कल्पना करते रहना; कि०-व, फूलना, भुवा निकलने की स्थिति पर पहुँचना; वै० -आ, प्र० भू-।

भुसइला सं० पुं० घर जिसमें भूसा रखा जाय; वै०-उला,-उत्त ।

भुसहा वि॰ पुं॰ जिसमें भूसा बहुत हो, स्त्री॰ -ही।

भुहराइव कि॰ स॰ छिड़कना (स्खी बुकनी, दवा श्राद); प्रे॰-रवाइव।

भूँई कि वि॰ जमीन पर, फर्श पर;-भूईं, पैद्ब,

भूँकव कि॰ श्र॰ भूँकना; व्यर्थ का श्रीर बार बार कहना; प्रे॰ भुँकाइब,-कवाइब।

भूँखा वि॰ पुं॰ वती;-रहब, वत करना; स्त्री॰-खी;
-दुखा, भोजनहीन एवं दुखी।

भूँखि सं॰ श्ली॰ भूख; जागब; मारब, भूख को देवाना; कि॰ भुखाब, भूखा होना; मु॰ इन्छा, गुर्ज़: होब।

भूँ मुरि सं ० स्त्री० आग से भरी हुई राख । भूका सं ० पु ० सत्रू की तरह की पिसी हुई अन की चीज जिसे बिना दाँतवाले फाँक सकें; सतुवा-, खाने का सामान, रास्ते का सामान;-छोर, जो खाने की चीज भी छीन या चुरा लें; नीच ।

भूज सं० पुं० भार (दे०) रखने श्रीर नाज भूजने वाला; भड़भूजा; छी० भुजर्झन ।

भूजव कि ० स० भूजना, मूनना, तक करना, दुःख देना; प्रे० भुजाइब,-जवाइब।

भूजा सं॰ पुं॰ चवेना; कुछ भी श्रन्न जो सुना हो; वि॰ चंट, श्रदुभवी; कहु श्रनुभव प्राप्त; स्त्री॰ जी;

- छोर, जो चवेना भी चुरा या छीन ले; दुष्ट एवं नीच। भूत सं 0 पुं ० शैतान:-भवानी, मनुख्यों को तङ्ग करने-वाले देवी देवता:-लागब,-उतारब,-छोड़ाइब; वि० भुतहा (जिसमें भूत हो),-ही; कि॰ भुताब, भूत की भाति व्यवहार करना; दे० भुताही। भवा दे० भवा। भूसा सं० पुं ० भुस । भूसी सं॰ स्त्री॰ नाज का छिलका; वि॰ सुसिहा, -ही, कि॰ भुसिद्याव। भेंट सं श्त्री अुलाकात; उपहार, रिश्वत; करब, -होब; बै॰ टि, क्रि॰ टाब (मिलना), ब, गर्ले मिलना; चाँट, रिश्वत, मिलना-जुलना; देव। र्भेड सं॰ पुं॰ विन्न, खिद्रान्वेषण;-पारब, खिद्रान्वे-षण करना, किसी बनते हुए काम में श्रद्का ढाल देना । भेड़ब कि॰ स॰ भिगोना; 'भीजब' का प्रे॰ रूप; प्रे॰ -वाइवः वै०-उब । भेख सं े पुं े भेस; श्राहम्बरपूर्ण पहनावा,-बना-इबः प्र०-खा,-साः सं० वेश। भेजब कि॰ स॰ भेजनाः प्रे॰-वाइब,-जाइब। भेड़ा सं० पुं० भेड़ का नर; छी०-डी; क्रि०-ब, भेदी का गाभिन होना। भेद सं पुं रहस्य, श्रंतर;-परब;-भाव, भिन्न व्यवहार; सं० भिद; वि०-दिहा,-या भेद जानने-वाला। भेभन सं• पुं • मुँह से निकला हुआ थूक, पानी श्रादि:-निकरब,-निकसब। भेव सं० पुं० रहस्य, श्रंतर; परब; शायद 'भेद' का दूसरा रूप। भेस दे० भेख। भैसासुर सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध राज्ञसः मु॰ बहुत खाने एवं सोनेवाला व्यक्तिः सुस्त व्यक्तिः सं महिषा-सुर; वै० भई- । भैद्या दे॰ भैया। भैनवहु सं॰ स्त्री भैने (दे॰) की स्त्री। भैनवार सं० पुं० बहिन के पुत्र, पुत्री श्रादि; यह शब्द समूहवाचक है। वै० भयन-। भैने सं पुं रुत्री विहन का पुत्र या पुत्री; यह शब्द दोनों लिगों में प्रयुक्त होता है। वै० भयनें, सं० भारनेय। मैया सं ० पुं ० बड़ा भाई; पटवारी; बड़े भाई या

ल्डान्य प्रिय व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द:

की • भडजी; वै • भड्या; सं • आतृ ।

भैरव सं० पुं० प्रसिद्ध देवता; वै० भय-; सं०। भैवदी सं ब्छी० भाई का रिश्ता; वै०-वादी। मैवा सं॰ पुं॰ भाई; अपनी उन्न के या छोटे खोगों को निहपूर्वक संबोधित करने का शब्द कही. नाहीं-, श्ररे-। भोंकव कि॰ स॰ भोंकना; मे॰ काइब, कवाइब। भोंकार सं० पुं० ज़ोर से रोने का स्वर; छोडब, ज़ोर से रोना: क्रि॰-करब, जोर से रोना। भोंड़ी सं० छी० पेट का मध्य भाग; यह शब्द माय: धमकी देने के ही लिए प्रयुक्त होता है, उ० भोंडी फोरि देव, पेट फाड़ दूगा; सं० अूण। भोंपा सं॰ पुं ॰ भोंपु;-बजाइब, रो देना; स्त्री॰ -पी। भोंभों सं० पुं॰ 'भों भों' शब्द । भौंसड़ा सं्पुं ्स्त्री का ग्रहांग (गाली में); स्त्री॰ -ड़ी; तोरे-में, दु तोरी-में। भोग सं० पुं ० देवता का भोजन; स्त्री-संभोग: -लगाइब, भोजन प्रारंभ करना,-करब, मैथुन करना, सुख या दुःख पाना, कि०-ब, उपयोग करना, सहना; सं० भुज्। भोड़ा सं० पुं० लंबी वस्तु जिसमें श्रारपार बड़ा छेद हो; प्र०-ड़ा। भोज संव पुंव राजा भोज; क्हाव कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेजी। भोजन सं० पुं० खाना;-करब; सं०। भोटिया सं॰ पुं॰ छोटा-मोटा पुवं हुन्ट-पुष्ट व्यक्ति। भोथा वि॰ पुं॰ भद्दा एवं कम समभवाला व्यक्ति। भोर सं० पुं० सवेरा;-होब;-करब, विलंब करना; -हरी, बहुत सबेरे,-हरें, सूर्योदय के पूर्व। भोरइव कि॰ स॰ बहकाना, फैंसाना, बाकर्षित कर खेना (पुरुष-स्त्री का); प्रे०-वाहव; वै०-दव। भोरका दे० भुरका। भौरा सं० पुं ० अमर; देस क-,चारों श्रोर घूमने-वाला; स्त्री०-री; सं० अमर । भौरी सं० स्त्री० बालों का धुमावदार चक्कर (मनुष्य के सिर पर या पशु की पीठ आदि पर); -करव, धूम-धूमकर माल बेचना; क्रि॰-रिश्राइव, जल्दी से भावर घूमकर ब्याह कर लेना; दे० भावरि । भौंह दे॰ भवहि । भीचकृव कि० अ० भीचका हो जाना; प्रे०-काइंग। भौजाई दे॰ भउजाई,-जी। भौत दे० भवन।

मंगर दे० मङ्ङर। मंगली दे॰ मङ्ङली। मँगाइब कि॰ स॰ मँगानाः प्रे०-गवाइब,-उबः वै॰ मेंगुरी सं॰ स्त्री॰ एक प्रकार की मछली; पं॰ मंगुर (दे०)। मंजूर वि० स्वीकृत;-करब, मानना,-होब; भा०-री, स्वीकृति; फ्रा॰; दे॰ मनजूर। मंडल वि॰ बहुत सा, असंख्य; सं०। मंडली सं रत्री वहुत लोगों का दल, गिरोह: तुल॰ खलमंडली बसै दिन राती। मंतर सं पुं भंत्र;-देब,-सेब, दीचा देना, सेना; माला-,-जंतर; वि०-रिहा, दीचित;-मारब,-करब, मंत्र की शक्ति प्रयुक्त करना; सं०। मंतरा सं॰ पुं॰ मात्रा; -देब,-लगाइब; सं॰: कोरी-, थोड़ा-बहुत सामान, सारी संपत्ति (दरिद्र की)। मंतरिहा वि॰ पुं॰ मंत्र लिया हुआ व्यक्ति; स्त्री॰ मंतिरी सं० पुं० सकाहकार;-क पूजा, ब्याह तथा जनेक के समय होनेवाली एक पूजा जो वर के माता-पिता करते हैं । सं० मातृका । मंथरा सं० स्त्री० कैकेयी की दासी जिसकी कथा रमायण में है। मंद्-मंद् क्रि॰ वि॰ धीरे-धीरे; प्र०-दें-दें। मंदाग्नि सं० छी० रोग जिसमें पाचन शक्ति मंद् हो जाती है; सं०। मंदिर सं० पुं० मंदिर; सुन्दर घर; तुल० मंदिर ते मंदिर चढ़िं जाई। मंदी सं श्वी अस्ती; बाजार में भावों के कम होने की स्थिति;-होब,-रहब; सस्ती-। मंसा सं ० पुं ० इच्छा, उद्देश्यः वै०-य, मन्साः -फलब, इच्छापूर्ति होना (भाय: आशीर्वाद रूप में प्रयुक्त-"तोहार मंसा फले !"); सं॰ मनस्। मइश्रा संबो॰ हे माता ! 'माई' (दे॰) का रूप जो संबो॰ या भावावेश में प्रयुक्त होता है। सं॰ महाजल सं ्पुं मंजिल; दूर का स्थान; यक-, दुइ-; दूरी जो एक दिन में पूरी हो सके; फ्रा॰। मइनि संब्छी० एक जंगली पेड और उसका फल। मइल वि॰ पुं॰ मैला, गंदा; स्त्री॰-लि; (२) मील; श्रं० माइलः, दे० मील। मइला सं० पुं० गु:-खाब, बुरा काम करना। मइलाव कि॰ भ॰ मैला होना। मइलि सं० स्त्री० मैल। मई सं• स्त्री॰ मई का महीना; सं॰ मे।

मनका सं० पु॰ मौका, अवसर; मौकः; वै०-वका (दे०)। मलगा सं० पुं० पुरुष जो खियों की भाँति बोखे या वस्त्र पहने; वै॰ मौगा। मउज सं० पुं० ञ्चानंद, मन की जहर;-करब, मजा करना; वि०-जी, जो अपने मन की बात करे; मन-, भावावेश; मन-जी; फ्रा॰ मौज (लहर)। मडजा सं० पुं • गाँव। मखित सं भ्रती । मृत्युः दुःखदायी बात, काम आदिः सं॰ मृत्यु: लै॰ मार्ट । मउन वि॰ प्ं॰ मौन, चुपचाप;-नी, जो मौन रहे; सं०। मजना संब्पुं॰ मूज का टोकरा; स्त्री॰-नी, डलिया। मजर सं० पं० मौर; दूलहे के सिर पर रखने का फूल पत्तों का बना ताज; स्त्री०-री, मौर जो दुल-हिन के सिर पर रखा जाता है। सं भौति (सिर); कि०-राइब, हिलाना; गाँड़ि-, व्यर्थ घुमते रहना। मलसा सं पूं व मौसी का पति;-सी, माँ की बहिन: वै०-सिम्रा;-या;-सिम्राउत भाई, मउसी का लड्का: कहा० चोर-चोर-भाई; सेति क धान मडसिया क सराधि; आन्हरि मडसी चूमै मचवा, मैं जानों मोरि बहिनि क बेटवा।-सियान, मौसी का घर या गाँव; बँ० मास; सं०। मउहारी दे० महुआ,-री। मकना सं॰ पुं॰ पतला कपड़ा; वै॰ फ-। मकरा सं पुं व मकड़ा; स्त्री ०-री, मकड़ी; (२) एक अन्न जिसकी बाज मकड़े की भाँति गोल-गोल मकलाब कि॰ श्र॰ चिल्लाकर दौड़ना (भैंस का); बिना काम के घूमते रहना; वै० म्व-,-नाब; दे० मकुना। मकाई सं० स्त्री० मक्का। मकान सं॰ पुं॰ घर;-मालिक, घर का मालिक; मकाविला सं० पुं० तुलना, श्रामना-सामना, बात-चीत;-करव,-होब; फ्रा॰ मुकाबल:। मकाम दे॰ मोकाम। मकुना सं० पुं० हाथी जिसके बाहरवाले दाँत न हों; छोटा हाथी। मकुनी सं ९ स्त्री० मोटी रोटी जो मटर चने या जौ के आदे की बनती है। मकूला सं० पुं कहावत;-कहब। मकोरव कि॰ स॰ धीरे-धीरे श्राराम से खाना; प्रे॰-रवाहब; वै॰-लब; मकोला (नर्म ताज़ा

चारा)।

मखबड़ा सं० पुं० व्य० इसिख स्थान वहाँ दशस्थ ने पुत्रवेष्ठि यज्ञ किया था। यह अयोध्या के पास सत्यू के उत्तर ओर है जहाँ प्रति वर्ष मेला लगता है। सं० मख। मखडिलिया सं प्रं मज़ाक, हँसी;-उाइइब; अर० मखौल । मखमल सं० पुं० प्रसिद्ध कपड़ा; बारीक कीमती वस्त्र:-यसः वै०-कः फ्रा॰ मखमल । मखाना सं॰ पुं॰ पानी में होनेवाला एक पौदा श्रीर उसका फल जिसके भुने हुए लावे दूध में खाये जाते हैं। वै० ताल-। मगन वि॰ पुं ॰ प्रसन्न:-होब,-रहब; स्त्री॰-नि; सं॰ मगहर सं० पुं व्यव अयोध्या तथा गोरखपुर के बीच प्रसिद्ध स्थान जहाँ कबीर की समाधि है। -रिश्रा, मगहर का बना (कपड़ा या गाड़े का जोडा)। मगाह सं० पृं० मगध, काशी चेत्र के बाहर का प्रदेश। मग्घा सं० पुं० मधा नत्त्र । मघाड्य क्रि॰ स॰ माघ में खेत का जोतना; पे॰ -घड्वाइब । मघोचर सं० पुं० सीधा-सादा देहाती; स्त्री०-रि; मङता सं० प्ं मांगनेवाला, यादक; स्त्री० -तिनि। मङ्नी संब्ही । उधार दी हुई वस्तु; उधार;-माँगव, -देव,-लेब,-लाइब,-म्राइब; (२) छोटी जातियों का ब्याह के पूर्व का रस्म जो बाह्य ग ठाकुरों की तिलक की भाति होता है;-होब, करब। मङरइलि सं० स्त्री० मॅगरेल, एक मसाला। मङ्ग् सं० पुं० रोग या उसका कीड़ा जो आलू, शकरकंद आदि में लगता है; कि०-ब, ऐसे रोग से ग्रस्त होना। मङवाइब दे० मँगाइब। परती । मङ्ख्न सं० पुं० भिखमंगा; स्त्री०-नि । सङ्ख्रु सं० पूं० मंगलवार; वै० मंगर । मङ्डरि सं० रंत्री० छप्पर या खपरैल के बीच का भाग जो सबसे ऊँचे पर रहता है। मङ्ङली वि॰ जिसकी जन्मपत्री में पति या पत्नी के शीघ मर जाने का योग हो। मचक सं० स्त्री० मचकने की किया। ्रमचकव क्रि॰ घ॰ मचक-मचक कर चलना: नखरा करना, नखरे की बातें करना; प्रे०-काइब; दे० चमक्ब ।

मचेबे कि॰ श्र॰ मचना; प्रे॰ चाइब,-वाइब,-उब।

मचर-मचर सं०पुं० जूते या चमड़े की अन्य वस्तु

मचवा सं प् व बड़ी मचिया; सं मंच; कहा .

की आवाजः करव, होब।

आन्हरि मदसी चुमै मचवा।

मचाइव क्रि॰स॰ मचाना; मचब' का प्रे॰:प्रे॰-चवा-इब,-उब; वै०-उब। मचान संव पंव खेत की रखवाली करने के लिए गड़ा माचा (दे०) जिस पर खाट प्राय: बँधी रहती हैं; दै०-ना, माचा। मचित्रा सं० स्त्री० रस्सी या नेवार से बुनी चौकी; वै०-या; प्०-चवा (दे०)। र्माचन्त्राइव कि॰ स॰ नाधना (बैलों को); प० मछरिहा वि॰ पुं॰ मछलीवाला; जो मछली खाता हो: जिसमें मछली पकती हो; स्त्री०-ही; सं० मछरी सं० स्त्री० मछ्जी;-कुछ्री, निकृष्ट खाद्य: कहा० मछ्री न कुछ्री दयाल बहु उछ्री; सं० मछवाह सं० पुं० मछली मारनेवाला; वै०-छ-: भा०-ही, मछली मारने का पेशा। मजिकहा वि॰ प्ं॰ मज़ाक करनेवाला; स्त्री॰-ही; मजकूर वि॰ उह्यिखित; मायः कचहरी के कागजों में प्रयुक्त। मजका सं० प्० हास्य;-मारब, मज़े करना। मजगर वि॰ पुं॰ बढ़िया, श्रन्छा; स्त्री॰-रि;मज़ा +गर; कि॰ वि॰-रें, सुख में, अच्छी स्थिति में। मजगोदरा वि० पुं० बीचवाला; जो किसी श्रोर का न हो; स्त्री०-री; वै०-र; सं० मध्य। मजदूर दे० मजूर। मजब कि॰ अ॰ मँजना, साफ होना; प्रे॰ माजब, मजाइब, (दे॰); सं॰ मज। मजबूत वि० पुं ० सबल, पुष्ट; स्त्री०-ति, भा०-ती; वै० गृत। मजबूर वि॰ प्ं० बाध्यः,करब,-होबः भा०-री। मजरुत्रा सं॰ पुं॰ वह खेत जिसमें खेती होती हो; गैर-, वह खेत या भूमि जिसमें कृषि न हो, मजलिस सं० स्त्री० सभा;-लागब । मजहम सं० पुं ० भेद, रहस्य:-पाइब । मजा सं० पुं० आनंद; सुख;-करब,-देव,-लेब; वि० -दार,-जेदार,-री। मजाइब कि॰ स॰ मजवाना; 'माजब' का प्रे॰; वै॰ -उबः भा०-ई। मजाक सं० पुं ॰ हॅसी;-करब; वि०-की,-जिक्हा (दे०), प्र०-किया। मजाज सं० पुं० श्रधिकार;-रहब,-होब। मजाल सं० पुं ० हिम्मत, बल;-होब,-रहब। मजीठ सं० पुं० मजीठा जिसमें लाल रंग होता मजीरा संव प्र मजीरा; बजाइब। मजुआव कि ब्या पीब से भर जाना (ब्रंग, फोड़ा षादि); दे॰ माजु; सं॰ मज्जा ।

मजुरिहा वि० पुं० मजदूरी का; स्त्री०-ही; दे० मजूर सं० पुं मज़दूर; स्त्री >-रिनि,-जुरनी; मा • -री, मजदूरी;-दरहा,-ही, पुरुव या स्त्री जो इधर-उधर घूमकर मजूरी करे। मजैया सं० प्० माँ ननेवालाः; घे०-जवैया । ममायार संव पंव बीच की घारा; अधूरा काम; नि:सहाय स्थिति:-म छोड्ब: सं० मध्य +धार। मभावाइब कि : स॰ मभाने में सहायता करना; दे० सभाइव। सकाइब कि॰ स॰ (यांत या व्यक्तियों में) व्य-व्यन कर अनुभव प्राप्त करना, जानना; भीतर जाना; सं० मध्य । मक्तर अध्यव बीच में; प्राय: गीतों में और शब्दों के पीछे प्रयुक्त;-ठाईं, बीच में ही; गाँव-, गाँव के बीच में; सं॰ मध्य। मिकित्रिरिया सं रही । घर का वह भाग जहाँ भोजन बने: वै०-ग्रा; सं० मध्य । ममोला वि० पुं० बीच का; न बहुत बड़ा, न छोटा; स्त्री०-ली: सं० मध्य । मडक सं० स्त्री० मटकने का ढंग; नखरा; चटक-, बाहरी दिखावट; क्रि॰-ब,-काइब । मटकन कि॰ अ॰ अंगों को टेड़ा-मेड़ा करके चलना, बोखना ऋादि; प्रे०-काइब, मुँह या हाथ टेड़ा करके दूसरे को छेड़ने के लिए कुछ कहना। मटका सं० पुं॰ (विशेषत: पशुत्रों की) त्रांखों से निकला हुआ अधिक मात्रा में एकत्रित सकेंद कीचड्:-बहब। मटहा वि॰ पुं॰ जिसमें माटा (दे॰) हों; स्त्री॰ -ही । मट्टा सं० स्त्री• मिट्टी:-करब,-होब, व्यर्थ करना या हाना; (२) शत्र;-देब, गाइना, दक्रन करना; सं मृतिका; कि॰ मटिश्राइव, मिटो से साफ्र मट्टर वि॰ पुं॰ सुस्त; जिसे काम करने की इच्छा न हाः स्त्री०-रिः भा०-ईः सं० मंथर । मट्टा दे॰ माठा। मठ सं ० पुं ० मठ; कहा ० बहुते जोगी म उ उजार; स्त्री०-ठिया, छोटा मठ, कोपड़ा। मठहा वि॰ पुं॰ जिसमें महा हो (बी); दे॰ माठा। मठारव कि॰ स॰ बार-बार जोतना; सु॰ किसी बात को अनेक बार कहते रहना। मठाहिन वि॰ पुं॰ सहे की गंधवाला:-श्राइब। मिठिश्रा सं• छी॰ छोटा मठ; कुटी; कोपड़ी; दे॰ मठेठव कि॰ स॰ (बात) सुनकर कुछ न करना; टाल देना; प्रे०-ठवाइब । मड़ई सं० स्नी० खप्पर, कोपड़ी; पं० मड़हा, वै० -इँया। मडक दे॰ महक।

महराब कि॰ अ॰ मँड्रानाः किनारे-िहनारे चत्रते रहनाः सं० मंद्रल । मडरी दे० मेड्री। मडवा संव पंव ब्याह या जनेक का मंहप:-गाइब, -गड़ाइब: सं० मंडप। महुहा सं० पं० छप्पर का श्रोसारा (दे०); खी॰ -ई: खञ्च०-हजा,-हिला; फ्रा० सरहजः । मोड़िश्रा सं० खी० कीचड़; तालाब या नदी के भीतर का कीचड़;-मारब, (भेंस का) पानी के मातर इबकर कीचड़ में खोटनाः वै०-या ! मडिहा वि॰ पं ॰ जिसमें माड़ी (दे॰) हो; स्त्री॰ -ही: वै०-त्रार, नया (कपड़ा), जो पानी में भिगोया न हो । मङ्ख्या सं० पुं० एक खब्ब जो काला होता है: वै० में-। मड़ेया दे॰ मड़ई; राम-, एकांत घर; सं॰ मठ। मढ़ सं• पुं• बोक्त; व्यर्थ का उत्तरद्वायित्व; व्यक्ति जिसकी उपस्थिति से ऐसा उत्तरदायित्व बढ़े। मढक सं० पं० वाषा; सं० मरक (महामारी) । मढ़ब कि॰ स॰ मढ़ देना, लाइ देना, प्रे॰-ढ़ाइब। मत सं पुं ० राय, सलाह;-देब,-मि बब,-लेब: प्र० -ताः सं०। मतलब सं॰ पुं॰ उद्देश्य, अर्थ: वि॰-बी, स्वायी: -बी यार, परम स्वार्थी;-निकारब,-काइब I मतवना वि॰ पुं ॰ जिसके खाने से सिर घूमने लगे (फज, अन आदि); स्त्री०-नी (कोदई); दे० मताइब । मतवा सं क्बी वही माँ; हे माँ !;-जी,-राम; दू-, ज-! यह शब्द परम श्रद्धा दिखाने एवं प्राय: संबो-धनार्थ ही प्रयोग में घाता है। सं० मातृ। मतवाइव कि॰ स॰ मता देना; पागल कर देना; 'मातब' (दे०) का प्रे० रूप; सं० मत्त । मताइब क्रि॰ स॰ सिर धुमा देनाः दे॰ मातबः मति सं बो बद्धः प्रायः "मति भरष्ट होब,-करव" स्नादि प्रयोगों में ही यह शब्द स्नाता है। (२) मत; दे॰ जिनि; दूसरे अर्थ में यह 'मत' का प्र० रूप है। मत्यवानि सं० छो० मध्ये में पानी स्पर्श करने की किया;-करबः यह किया कि ती वी स्थान पर तब की जातो है जब या तो स्नान कानेबाला जल्दी में हो या बीमारो के कारण स्नान न कर सके। मथव कि॰ स॰ मथनाः प्रे॰-थाइब,-थवाइबः सं०। मथुरा सं॰ पुं ॰ प्रसिद्ध नगर;-जी;-ब्रिन्द्रावन, बज-मथुरिश्रा वि० पु ० मथुरावासी;-चौबे । मद् सं० पुं व वमंड, गर्व:-करब,-होब:-मरा नशीजा;-होस, गर्व या नशे में चूर; संव !

मदति सं बी । मददः मजदूरों का भुंड:-करब, -लागबः मदद् । मद्नी सं श्री श्री का गुप्तांग; मदन का घर; गालियों के गीतों में; वै॰ मे-। मद्रसा सं १ पुं ० स्कूल; वि०-सिहा; पढ़नेवाला; श्चर०-सं: । मद्रिस सं० पुं अध्यापक; वै० मु-, मो-। मदामी वि॰ सँदा रहने या होनेवाला; बारहमास चलनेवाला; वै० मो-। मदार सं० पुं० आक; सं० मदार। अमदारी सं० पं० बंदर नचानेवाला। मदाहिन वि॰ पुराने गुड़ या राब की गंधवाला; -श्राइब, ऐसी गंध देना। मदोबरि सं ० स्त्री० मंदोदरी; रानी-, रावण की रानी; प्राय: गीतों में प्रयुक्त; सं०। मह। वि० पुं० सस्ता; स्त्री०-दी। मद्भिम वि० कम, द्वितीय श्रेणी का;-होब,-परब, कम हो जाना (दर्द आदि); कि॰-धिमाव, घटना, कम होना; सं० मध्यम । मद्धें कि॰ वि॰ हिसाब में, सम्बन्ध में; सं॰ मध्य; यह शब्द प्राय: हिसाब सम्बन्धी है। मधन्ध वि॰ पुं॰ सुस्तः भा॰ ईः स्त्री॰ क्षि। मधु सं॰ की॰ शहद; के माछी, मधुमक्खी। मन सं० पुं० हृदय;-करब, इच्छा करना;-होब; -राखब, इच्छापूर्ति करना;-लगाइब;-जउकी, जो श्रपनी इच्छा से हीं प्रेरित होकर काम करे;-पवन, स्वतन्त्र इच्छा;-चित, पूरा ध्यान । मनई सं पुं मनुष्य, व्यक्ति;-तनई, नौकर-चाकर। मनउती दे० मनौती। मनकब कि॰ अ॰ धीरे-धीरे बावाज़ करना: असं-तोष प्रगट करना; दे० भनक, भनकब, मिनकब। मनका संब्धुं॰ छोटी माला; जपने की माला;कबीर-"करका मन का छाड़िकै, मनका मनका फेर"। मनगढ़ंत वि॰ पुं॰ मन से गड़ी हुई (बात); क्ठी, काल्पनिक। मनगौसं र खी० एक प्रकार का श्रच्छा गन्ना। मनचलाक वि॰ जिसका मन चंचल हो; लाखची; श्रनियंत्रित मनवालाः स्त्री०-कि, भा०-लकई। मनचाहा वि॰ पुं॰ मनवांछितः स्वी॰-ही। मनवनिया सं की० मनाने की कोशिश:-करब, -होब; वै०-धा,-नावनि। मनाइव कि॰ स॰ मनाना, प्रार्थना करना; वै०-उब, प्रे॰ नवाइब । मनाही सं० स्त्री० मना करने की बात; वै०मिन मनि संव स्त्रीव मणि: बरब, चमकना, चेहरे पर रोब सहनाः सं । मनिहार सं- पुं॰ दूकानदार जो काँच तथा स्त्रियों के श्रार का सामान बेचता हो; स्त्री०-रिव, मा० न्री; सं॰ मिष 🛊 हार्।

मनुत्रा सं० पुं० मन;-दर्र, ये शब्द छत पर चढ़कर गाँव की स्त्रियाँ उस दिन चिल्लाती हैं जब लड़के का ब्याह हो चुकता है। उस दिन दूलहे के घर पर पूरा नाटक होता है और उसकी माँ का मजाक उड़ता है। मनुहारि सं ० स्त्री० फुसलाने या मनाने की किया: -करब,-होब। मनू सं० पुं० मनु;-जी,-महराज; सं०। मने कि॰ वि॰ भला; जरा सोचिये; सं॰ मन्ये (मैं समभता हूँ); वै०-नौ। मन्जर दे० मुनीजर। मनैत्रा सं० पुं० ब्राइमी, नौकर; वै०-वा। मनैया सं० पुं० मनानेवाला; प्रे०-नवैया । मनो कि० वि० जैसे, मानो; वै०-नौ, मा-। मनोकानिका सं पुं काशी का प्रसिद्ध मन-किंग्का घाट। मनोकामना सं ० स्त्री० हृदय की इच्छाः सं ० मनः +कामना; तुल० पूजहि मन कामना तुम्हारी। मनोरथ सं० पुं० मन की अभिलापा। मनौती सं० स्त्री • किसी देवता को मानी हुई वस्त या की गई प्रतिज्ञा;-मानव; वै०-नउती। ममता सं० स्त्री० अपनापन, प्रेम;-करब,-होब। ममानिष्ठात सं० स्त्री० मनाही, रोक;-होब,-करबः वै०-यतः सु-। ममारक सं॰ प्ं॰ मुबारक;-करब,-होब,-रहब; वै॰ -खः मुबारकः का०ममरखी (बधाई)। मिनिञाउत वि॰ मामा के यहाँ का;-भाई, मामा का जब्का,-बहिन, मामा की जब्की। मित्रा ससुर सं० पुं० पति का मामा; स्त्री॰ -सासु । ममूली वि॰ साधारण। मय भव्य० साथ। मया सं • स्त्री • प्रेम;-करब,-लागब,-होब; कि •-ब, प्रेम करना, स्नेह में स्याकुल होना । मरकव कि॰ अ॰ टूटने के पूर्व की सी आवाज करना; प्रे०-काइब, करीब-करीब तोइ देना । मरकहा वि॰ पुं• जो मारता हो; बदमाश; स्त्री• मर्गो सं० स्त्री० (वंश में) मृत्यु हो जाने की अवस्था;-परवः फा॰ मर्ग (मृत्यु) + ईः भो॰-की मरघट सं० पुं ० स्मशानः दे ० सुर्वेषहाः मर मरचा सं० पु ० जाल मिर्च; स्त्री० मचि, मस्चि (काली मिर्च); यस, बहुत कड़ वा; जागव, बहुत बुरा जगना; वि०-बहा, जाल मिचैवाला (खेत, बतंन भादि)। मर्जि सं॰स्त्री॰ रोगः वि॰-हा,-हीः मर्जः वै॰मर्जि। मरंजी सं० स्त्री॰ इच्छा, कृपा; करव, होब, कृपा करना, होना; मजी।

मनीजर दे० मुनीजर।

मरट्रा दे० मरहठा। मरतेकहा वि० पुं ० दुबला-पतला, बीमार; मरणा-सन्न; स्त्री०-ही; सं० मृत्यु । मरद्दे सं ० स्त्री ० बहादुरी, मर्दे का सा व्यवहार: -करबः मर्दे + ई। मरद्वा संबो ॰ हत्तरे की ! भले आदमी ! वै ॰ -दे ! -दे आदमी ! मरन सं० पुं० मरण, मृत्यु:-होब; स्त्री०-नि, परेशानी, आफत;-नी,-नी करनी, मृत्य सम्बन्धी मरव कि॰ घ॰ मरना, कष्ट करना, नष्ट होना; प्रे॰ मारब, मरवाइब; जरब-, सब कुळू करना, दु:ख उठाना; संव मृ । मर्भुक्ला सं० पुं० वह ब्यक्ति जो भूल से मर रहा हो; स्त्री०-खी। मरम सं॰ पुं॰ सर्म, भेद, रहस्य । मरमराव कि॰ अ॰ मर्र मर्र शब्द करना, टूटने के निकट होना। मरमहित सं० पुं० विशेष प्रेम करनेवाला; घनिष्ठ संबंधी; हित-, खास लोग; सं॰ मर्म + हित । मरम्मति सं ० स्त्री ० मरम्मतः प्रबंधः -करब,-होब । मरर-मरर सं० पुं० मर्र-मर्र की बावाज:-करव, मरतहा वि॰ पुं॰ (श्रव्न) जो मारा हुश्रा हो; जिसमें पाला या त्रोला आदि लगा हो; स्त्री०-ही: वै० -रुलहा,-हो। मरवट सं॰ पुं॰ पेडुवा (दे॰) या सन जो पानी में भिगोया न गया हो; मजबूत सन । मरवाइव कि० स० मरवाना। मरसा सं प्ं प्रसिद्ध साग; वि - सहा (खेत) जिसमें मरसा बोया गया हो । मरहठा सं०पुं भहाराष्ट्र देश का निवासी; स्त्री० -ठिन,-निः; वै०-राठा, प्र०-द्वा। मरहला दे० मड्हा। मरा वि॰ पुं॰ मृत; खी॰-री। मराइब दें भरब, बै०-उब, भा०-ई, मरने या मारने की किया; मुँह-, व्यर्थ का काम करना । मरायल वि॰ पुं॰ मरने के निकट; दवा हुआ; निर्वतः स्री०-तिः; वै० मरियतः। मराव सं॰ पुं॰ मराने का कार्यक्रम; मञ्जरिन, मञ्जती मारने का कार्यक्रम, शोरगुख का काम । मरिच दे॰ मरचा। मरियल वि॰ पुं॰ मरणासञ्च, दुबला-पतला; स्नी॰ मरी संव्या बाम देवी जिन्हें मरीमाई भी कहते हैं। मरीज वि॰ पुं॰ रोगी; खो॰-जि। मर कि॰ च॰ मर;-सारे, (साबे तू मर) इत्ते रे की ! यह वाक्यांश ऐसे समय पर कहकर किसी छोटे को

संबोधित किया जाता है जब वह ठीक काम न कर

The state of the second

भरुत्रा सं॰ पुं॰ एक पौदा जिसका पत्ता तथा फूल देवी को चढ़ाया जाता है; गीतों में प्राय; "दबना मरुश्रवा" (दे॰ दवना) स्राता है। मरोरब कि॰ स॰ (किसी श्रंग को) एँउ देना; प्रे॰ -र्वाइब; वै॰ मि-। मद् सं पुं ० पुरुष:-मनई,बहादुर व्यक्ति; क्रि॰-ब, पूरा मर्द हो जाना (लड़के का), बालिग होना । मलींग सं पुं निर्जन स्थान में रहनेवाला सुस-लिम भूत। मल सं॰ पुं॰ मैल, कचड़ा; शरीर के भीतर का मैल; सं० ह मलगा सं० पुं• एक छोटी मञ्जी जो पतजी और चिकनी होती है। मलब क्रि॰ स्॰ मलना; प्रे॰-लाइब,-उब,-लवाइब; सं॰ मल = मैल (उतारना, निकालना) । मलमल सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध बारीक कपड़ा । मलयागिर सं॰ पुं ॰ एक पहाड़ जिसमें चंदन होता है;-चन्नन, वहाँ होनेवाला चंदन। मलहम सं॰ पुं॰ माहम, घाव पर लगाने की द्वा: -पट्टी करब, ऐसी दवा करना, सेवा करना। मलाई सं • स्त्री • दूध की मलाई; (२) मलने की क्रिया;-द्लाई। मलाल सं॰ पुं॰ शिकायत एवं दु:स का भाव: -करब,-होब, मलित्रा सं० स्त्री० मिट्टी की लुटिया; बै०-या । मलिकई सं० खो० मालिक का काम; करब, सम्हा-रबः; दे॰ माजिक। मलिच्छ वि० पुं० गंदा, अपवित्र; भा०-ई,-पन; सं० म्लेच्छ । मलीदासं पुं शहर वी एवं बाटे का बना भोजनः बढ़िया खाद्यः फा॰ मजोदः (मजा मतीन वि० ५० (चेहरा) जिस पर आभा न हो; भा ०- तिनई,- तिनपन; सं०। मल्कदास सं॰ पुं॰ यसिद्धसंत कविः; प्रायः "दास-मालुका" की छाप से इनके पद गाये जाते हैं। मल्लाई सं• प्० एक जाति के खोग जो मछजी मारने तथा नाव चलाने का काम करते हैं। ऋर॰ मलह (नमक); नमक बनाने वाला; ये लोग समुद् के किनारे रहकर पहले नमक भी खनाते थे। -हा, नदीपार करने का कर; मञ्जाह की मजदूरी। मल्हार सं० पुं• प्रसिद्ध राग जो वर्षा में गाया जाता है। वै०-लार। मवकासं० पुं० अवसर; प्र०-का; मौकः;-परब, -पाइब,-रहव। मविक्रल सं० पुं• वकील के पास जानेवाला मव्जा सं० पुं० गाँव; वै०-उजा, मौ-, दे० मड-; मवजो वि॰ जिसके मन में तरंग आवे; आनंद

करनेवाला;-उजी; वै० मौजी; फा० मौज (तरंग) दे॰ मउज । मवजूद वि॰ वर्तमान, उपस्थित; वै॰ मौ-, मह-, मवनी दे॰ मउन, मउना। मवला वि॰ मस्तः श्रवला-, मनमौजीः श्रर॰ मवसिश्रान दे॰ मउसिश्रा। मवादि सं॰ स्नी॰ पीब, मवाद;-परब, पीब पड़ मवेसी सं० पुं ० जानवर; पालतू पशु; मवेशी;-खाना काँजीहीस (दे०)। मसक सं॰ पुं॰ मशक; भिश्ती के पानी जाने का चमद्रा । मसकब कि० स० दबाकर फोड्ना, फाड्ना; इस प्रकार फटना, फूटना; प्र०- काइब । मसका सं०पुं० मक्खन। मसकुर सं॰ पुं॰ मस्दा। मसखरा सं प्रहेंसी करनेवाला;-री, हँसी; भा०-पन । मसनंद सं०पं० मसनद, गही-तिकया; गही । मसनिष्ठाइच कि० स० थोड़ा पानी मिलाकर साननाः मे ० - वाह्य । मसमस वि॰ पुं॰ कुछ भीगा हुआ; स्त्री॰-सि; कि॰ -साब, नमी के कारण गिर जाना (दीवार आदि मसरफ संव पुंव काम, उपयोग;-लायक, उपयोगी। मसलहति सं रत्नी नीति, रहस्य। मस्वदा सं॰ पं॰ पांडु लिपि; श्रदालती लेख; वै॰ -सौदाः मसविदः । मसहरी सं ॰ स्त्री॰ मच्छड़दानी;-खगाइव; वै०-से-; सं • मशक + हु (जिसमें मच्छ्रद न जर्गे)। मसहूर वि॰ पुं॰ प्रसिद्धः स्त्री॰-रिः; मशहूर । मसा सं ० पुं • मञ्जू इ; सं • मशक;-माछी। मसान सं पुं स्मशान;-माभरी, व्यर्थ का बर; -भाभरी देखाइब; सं ० समशान । मसाल सं॰ पुं॰ मशाल;-देखाइब,। मसाला सं॰ पुं• मसाला; वि॰-दार । मसी सं० स्त्री० रोशनाई; सं० मसि । मसीन सं • स्त्री • मशीन, यंत्र; अं •; (२) वि • पुं • सुस्तः स्त्री • नि । मसुत्राही सं॰ बी॰ मांस (विशेषत: सुत्र(का) खाने का समय;-करब,-होब। मसुगर वि॰ पुं॰ मांस वाला, जिसमें अधिक मांस हों; स्त्री॰-रि, सं॰ मांस + फा॰ गर। मसुद्री सं॰ स्रो॰ मसूर । मस्त वि॰ पुं • मस्तः खो •-स्ति, भा •-स्तोः वै •-इत, -हती, कि॰-स्ताब,-हताब महत सं पुं मंदिर का सत्रीरक प्रविकारी, जी॰ -न्विनि; वै -न्य, मा -न्दो, न्यो, न्या ।

महक सं० स्त्रो० सुगंध, कि०-कब सुगंध देना, वि० -कौशा,-दार । महङ वि॰ पुं॰ महँगाः खी॰-ङि, भा॰-ङी, महँ-महजनई सं० स्त्री० महाजनी,-करब, दे० महाजन। महतीनि सं० स्त्री॰ मालकिन;-बनब; सं० महत्। महतो सं पुं (वैश्यों में) ससुर या जेठ; वै -तौ; सं॰ महत् (बड़ा) । महब कि॰ स॰ मंथना, महा तैयार करना: प्रे॰ महमह महमह कि॰ वि॰ ज़ोर से (सुगंध फैजना), -महकब । महरा सं० पुं० कहार; स्त्री०-रिन,-नि । महराज स॰ पुं॰ महाराजा; बाह्मण्; भोजन बनानेवालाः स्त्री०-जिन.-नि । महला सं े पुं े मकान की पुक्र मंजिल; यक-, दू-, ति-, चौ-भादि। महिता सं० स्त्री० महत्तः, पत्नी (पहत्नी-, पहती स्त्री; दुसरी-)। महल्ला सं०पुं ०नगर का एक भाग; टोला-,पदोस। महा वि॰ पुं॰ बड़ा;-भारी, बहुत बड़ा; स्त्री॰-ही; (२) महाबाह्यण;-खाब, मरने के ११वें दिन महा-पात्रका भोजन। महाजन सं० पुं ० मालदार व्यक्ति; उधार देनेवाला: भा०-नी, महजनई (दे०)। महातम सं॰ प्ं॰ महात्म्य, महत्व; सं॰। महातम। सं १ पुं ० महायुरुय; व्यं ० बदमाश, जिसका न्यवहार समक्ष में न श्रावे; सं०। महावरा सं० पुं० अभ्यास, आदत;-क्राब,-होब। महाभारत संव्युं विखंब से होनेवाकी बात; -करब,-होब; वै॰ महनाभारत, प्र॰-ध । महामाई सं॰ स्त्री॰ महामाया, दुर्गाती, काबी; तुईं-बोर्यं, तू मरजा ! सं० महामारी,-माया । महाल सं प्ं गाँव का एक भाग; (२) वि॰ महावरि दे॰ मेहावरि। महास सं० पं० महान् व्यक्ति, महाशय; सं० महाशय। महिस्राव कि॰ ध॰ वर्ष के खवया दिखाई पहना चारों भोर से हवा चजकर बादब झाना; सं० 1 महिन्ना सं॰ पं॰ महोना;-महिन्ना, मतिमास; -नवारो, प्रतिमास का, मासिक धर्म,-होब । महिमा सं० स्त्रो० महत्त्व, महिमा; सं० । महिलापन सं॰ पुं॰ दोनां और रहने का स्वसाक वै०-खई। महीन वि॰ पुं॰ बारीक, पते की (बात); दें! -कातव, पते की बात कहना स्त्री - नि महीता सं १ पुं भासः दे भहिना 🐌 महद्यरि सं॰ स्त्री॰ एक बाजा जो मुँह से जावा है।

महुष्पा सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध पेड़ जिसकी लकड़ी श्रम्छी होती श्रोर फल-फूल बड़े काम श्राते हैं;-री महुए का बाग; बै॰-वा।

महुलाव कि॰ घ॰ मुरमाना;-लान, मुरमाया देखा।

महें सर्वं॰ मैं भी;-क, मुक्तको भी।

महूरत सं०पुं • मुहूतं, अवसर,-करब, प्रारंभ करना;

महेर सं० पुं० स्कावट, विघ्न:-जोतब,-करब,-डारब;

महेल्ला सं० पुं० खड़े उद्देश मस्र की खिचड़ी जिसमें खब मसाला पड़ा हो।

महेसी सं रे स्त्री व बवासीर; वि०-सिहा, जिसे बवा-सीर हो; स्त्री०-ही।

महोस्ता सं० पुं ० एक बड़ी चिडिया जो लाल-काले रंग की होती है; वै०-ख, रंग, उस चिड़िया की

भाँति का रंग, काला कत्यई रंग।

महोबा सं० पुं॰ प्रसिद्ध स्थान जो आल्हा के गीत

में विखित है और जहाँ का पान भी विख्यात है।

मांगि सं० स्त्री॰ मांग;-काइब, मांग निकालना।

माई सं॰ स्त्री॰ माता; महा-(दे॰), महामाई परें,

देवी का प्रकोप हो!;-क लाल, संग्रांत व्यक्ति; सं॰

मात्र।

साख सं ० पुं ० प्रेमपूर्य शिकायत;-करब; क्रि०-ब; बुरा मानना; दे० श्रमरख,-ब।

माखन दे॰ मसका।

माघ सं॰ पुं॰ माघ का महीना;-धी, माघ में पड़ने वाला (दिन, पुणिमा, अमावस्था आदि); कि॰ मघाड़ब (दे॰) माघ में जोतना; सं॰।

माङन सं पुं वरदान; माँगी हुई वस्तु; माङब; गीतों में "मङन"।

माङब कि० स० माँगना;-खाब, भीख माँगकर खाना; भीखि-; प्रे॰ मङाइब,-उब, मङवाइव।

माचा सं० पुं० मचान, नगड़ब; सं० मंच।
माछी सं० स्त्री० मक्खी; लागब. बैठब (घाव पर
मक्खी का ग्रंडा दे देना); वनकै-, तोहार-, उनके
या तुम्हारे पितर लोग (ऐसा करेगे); मुहँ माँश्रावत जात है, व्यक्ति बहुत सुम्त है। कि० मछिश्राव, (पशु का) तुराने की कोशिश करना, घबराना।

माजब कि॰ स॰ माजना, साफ करना; मे॰मजाइब, -उब; सं॰ माजैय ।

माजु सं॰ स्त्री॰ मवाद ।

माभा सं० पुं ० शरीर का मध्य भाग (कमर) कहा० यही जुवानी माभा ढील ! (२) नदी के किनारे का प्रदेश; वि० मभहा, ऐसे प्रदेश का निवासी; सं० मध्य।

माटा सं॰ पुं॰ खाल चींटा;-लागवः चिउँटा-। माटी सं॰ कीच मिटी; शवः देव, गाद देना, दफन करनाः वि॰ महिहाः सु॰-होबः, करवः व्यर्थ हो जाना या करना; दे॰ मटी; सं॰ मृत्तिका, कि॰ मटिमाइन ।

माठा सं पुं महा; जिउ-करब, परेशान करना;

जिड-होब।

माड़ सं े पुं े पकते चावलों का सफेद पानी:
-काढ़ब; स्त्री े -हीं, सफेद पानी जो नचे वस्त्रों में
से धोने पर निकलता है; न्हीं देव, कपड़े पर कलप
देना; शव के दाह के बाद 'माड़ काढ़ने" का
कृत्य होता है जिसमें चावल का माड़ उड़द की
दाल के साथ एक दोने में रखकर मृतात्मा को
अपर्ण किया जाता है।

माड़व सं॰ पुं॰ मंहप (ब्याह एवं जनेऊ के समय का);नाइब।

माड़वारी सं० पुं भारवाड़ का निवासी; व्यं ० धन का लोभी।

मात सं॰ स्त्री॰ माता; प्रायः व्यक्तिवाचक शब्दों के पूर्व लगता है, मात जानकी, मात केकयी; वै॰-तु, सं॰ मातृ।

मातव कि॰ घ॰ नशे में घाना; प्रे॰ मताइब,-उब, -तवाइब,-उब; सं॰ मत्त; वि॰ माता,-ती।

माता सं विश्वी माँ; हे माँ (स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त; नाहीं-, दु-); वैव मतवा; सं मातृ।

माथ सं पुं ० मत्था;-थें, ऊपर; हमरे-, तोहरे-; सं ० मस्तक।

मादा सं॰ स्त्री॰ स्त्री जाति; नर नहीं। मान सं॰ पुं॰ श्रादर;-करब,-राखब; क्रि॰-ब;-जान,

श्रादर-सत्कार; सं०। मानव क्रि॰ स॰ मानना, प्रेम करना; प्रे॰ मनाइब, -उब,-नवाइब,-उब;-जानब, श्रादर एवं प्रेम

करना। माना सं० पुं० लकड़ी का एक बतेन जिसमें नाज, दही, दूध श्रादि नापा जाता है; यक-, दुइ-।

पहा, दूव आप गाना जाता है, नक, उद्देग मानी सं० पुं० १६ सेर का तौल; एक मानी में १६ सेई (दे०) होती है।

माफिक वि० श्रानुकृत । माफी सं० स्क्री० चमा; (२) सूमि या अन्य संपत्ति जो बिना मूल्य शास हो;-देब,-पाइब ।

मामा सं पूं माता का भाई; स्त्री -मी, मामा

की स्त्री; कउन्रा क-(दे० कउन्ना-)। मामूली वि० साधारण।

-रवाहब उब ।

माया सं ॰ स्त्री॰ माया; मोह-,-जाल; सं ॰ । मारक सं ॰ पुं ॰ रोकनेवाली, बंद करनेवाली (श्रीषघ); जैसे कफ कै-, पित्त कै-; वै॰-ग ।

मारकीन संव पुंच एक सफेद कपड़ा; वैव-ल-।

मारग सं० पुंचे रास्ता; संव मार्ग । मारन संव पुंचे मारण; मार ढालने का मंत्र, उप-चार श्रादि; संव ।

मारफत अव्य० द्वारा। मारब क्रि॰ स॰ मारना;-पीटब,-काटब; प्रे॰ मराहब

मारु सं० स्त्री० मारः लढाई: करब, टूट पढ्ना, किसी वस्त के लिए बहुत प्रयत्न करना, ललचाना; -काट, मार-काट। मारू वि॰ युद्ध सम्बन्धी (बाजा), जिसकी प्रेरणा से मार (लड़ाई) हो। माल सं॰ पुं॰ द्रव्य, रुपया-पैसा;-टाल; (२) बढ़िया पदार्थ:-खाब,-उड़ाइब; खजाना; वि०-दार, -वरं, धनी:-पुत्रा, एक प्रकार का पकवान । माला सं० स्त्री॰ माला: जय-। मालिस सं० स्त्री० तेल या श्रीषध मलने की क्रिया:-करब,-होब। माली सं पुं क्रूब तथा बाग का काम करने-बाला; स्त्री०-लिन,-नि । मावस दे० श्रमावस। मास सं पं महीना; क एक-दुइ गहना, राजा मरे कि सहना; सं०। मासा सं० पं० तो बे का भाग । मास् सं० रत्री॰ मांस । माहूँ सं ० पुं ० छोटा उड़नेवाला की इा जो सरसों ब्यादि के फूलों पर बैठता ब्योर बैठे-बैठे मर जाता है: ब्यं० सुस्त ब्यक्ति । मिच्याँ दे॰ मेडयाँ। मिउडी दे॰ मेउड़ी। मिचकुरी सं० स्त्री॰ छोटा पतला मेढक जो घरों के कोनों में रहता है; यस, छोटा दुबला आदमी। मिजाँ सं ० पुं ० पसंद;-बैठब, हिसाब ठीक बैठना, प्रबन्ध होनाः; मीज्ञान । मिजाइब कि॰ स॰ मिजाना; मीजने में सहायता करनाः प्रे॰-जवाइब । मिजाज सं० प्ंभिजाज:-करब, रोब गाँठना:-होब: वि०-जी, गर्व करनेवाला; मिजाज। मिजान सं० प्ं० हिसाब; योग;-करब;-बइठाइब, हिस्गब ठीक करना। मिठऋ वि० मीठाः सं० मिष्ठ । मिठवाइव कि॰ स॰ मीठा करना; सं॰ मिष्ट । मिठाई सं॰ स्त्री॰ मिठाई; सं०। मिठाब कि॰ भ॰ मीठा होना, मीठा जगना; प्रे॰ मिठवाइबः सं० मिष्ठ। मिठास सं॰ पुं॰ मीठापन; सं॰। मिढ्व कि॰ सं॰ मदना; प्रे॰-दाइब,-दवाइब,-उब; मु॰ सूठा धमियोग या षड्यंत्र खड़ा करना। मितऊ दे॰ मीत। मिताई सं • स्त्री • मित्रता; कहा • तिज गुर भोजन तुरुक मिताई, पहिल मीठ पाछे पश्चिताई। मिती संवस्त्रीवदिन, महीने के दोनों पद्मों के दिना। मिथिला सं स्त्री॰ जनक का राज्य: नगरी, जनकपुर । मिथौरी दे॰ मेथौरी। मिनकव कि॰ अ॰ ज़रा सी आवाज करना; दे॰ The Mortalia

मिर्नामनात्र क्रि॰ घ॰ मिन्न-मिन्न करना; अरपष्ट बोलते रहना; धीरे-धीरे शिकायत करना। मिनहा सं० पं० मना;-करब भा०-नाहीं, रुकावट. इनकार। मिन्न-मिन्न कि॰ वि॰ धीरे-धीरे बोलते हुए;-करब. धीरे-घीरे बोलना; कि॰ मिनमिनाब; वि॰-नमि-नहा, मिन्न-मिन्न करनेवाला, स्त्री०-ही। मिमित्राव कि॰ घ॰ मी-मी या मे-मे करना(बकरी की भाँति); बेबसी के साथ चिल्लाना; वै०-याब: तु० मेमना । मियाँ सं० प्ं॰ मुसलमान; बूढ़ा मुसलिम; फेर में पड़ा हुआ व्यक्तिः छुका हुआ पुरुष:-जीः स्त्री० -इनि, वै०-भ्राः फा० मियाँ, मध्यम्थ । मियाना सं॰ पुं॰ छोटी पालकी: वै॰-श्राना। मियानि सं० स्त्री० मीयानः; तलवार का घर । मिरगा सं० पुं ० मृग; स्त्री०-गी; वै०-रिग; सं०। मिरगिहा वि० पुं० जिसे मिरगी (दे०) श्रावे: स्त्री०-ही । मिरगी सं ० स्त्री० वह रोग जिसके कारण मनुष्य बेहोश होकर मुँह से काग गिराता तथा हाथ-पैर पटकता है; आइब। मिरचा सं० मिरचा; लाख मिर्च; स्त्री०-ची; मु० -लागब, बुरा लगना,-भरब, तक्क करना। मिरजई सं• की॰ छोटी भँगरकी, पुराने ढंग की कमीज; 'मिरजा' का पहनावा ? मिरजा सं॰ पुं॰ मुसलमानों का एक संभ्रांत पदः मीर का पुत्र; अर० मीर + जा। मिरदंग सं० प्ं • सदंग। मिरदहा सं० पुं० कानूनगो और अमीन का सहायक। मिरुकव कि॰ अ॰ देहा हो जाना, थोड़ा सा ऐंड जाना (किसी भ्रंग का): मे०-काइब। मिरुग दे० मुरुग; वै०-गा। मिरोरब कि॰ स॰ मरोड् देना, पेठ देना; पे॰ मिर्चि सं० स्त्री० काली मिर्च, छोटी पतली लाल मिर्च; वि०- चिहा, मिर्च साने का शौकीन, स्त्री॰ मिल्इब कि॰ स॰ मिलाना, एक करना; वै॰ -लाइब,-उब; प्रे॰-लवाइब; सं॰ मिल् । मिलकियति सं० स्त्री० सम्पत्ति, जायदाद; वि• -दारः वै०-श्रति । मिलना सं० पुं० बारात में दोनों पचों के मिलने का रिवाज; ऐसे रस्म में दिया गया उपहार;-करक, -देब,-पाइब; मिलने का अवसर (गी०); सं । मिलव कि॰ ४० मिलनाः प्रे॰-लाइब,-लइब,-उब, -जवाह्य,-उब:-जुजब, मिलवा-जुलना;-मिलाहब, मिलना मिलाना; सं॰ मिल् । 🥌 🔭 🕬 मिलान सं पुं मिलान, तुलना; करन, होन सं०: वैक-नि ।

मिलावट सं० पुं• दूसरी चीज मिला देने की किया; गड्बड्;-होब,-करब,-रहब; सं०। मिलि सं० स्त्री० मिल, कारखानाः ग्रं० मिलः वि•्-हा, मिलवाला; प्र० मी-। मिलीनी सं० स्त्री० मिलाने की क्रिया, मजदूरी भ्रादि । मिसिर सं पुं शिश्वः एक प्रकार के हा हा गाः स्त्री - राइन, - निः; कहा ० मिसिर करें -विसिर रहिला नोन चबायें "। मिसिरी सं० छी० मिश्री; माखन-, प्रिय खाद्य (कृष्ण जी का विशेषतः)। मिस्तिरी सं० पुं० कारीगर; भा०-पन,-गीरी। मिस्सी दे॰ मीसी। मिहरी दे॰ मेहरी। मिहावर दे० मेहावरि । मीजव कि॰ स॰ भीजनाः रुपया बचाना, कंजूसी करना;-सारब, सेवा करना, हाथ पैर दबाना: प्रे॰ मिजाइब,-जवाइब। मीठ वि॰ पं॰ मीठा, पियः स्त्री॰-ठि, कि॰ मिठाब (दे०) भा ॰ मिठास,-ई: सं भिष्ठ; प्र०-ठै-मीठ। मीठा सं० पुं० मीठी वस्तुः मिठाई; सं० । मीत सं पुं मित्र; भा मिताई (दे); सं मित्र। मीन सं ० पुं ० प्रसिद्ध राशि; मेख करव, निकारब. ष्ट्रागा-पीछा सोचते रहना। मीयाँ दे० मिया। मीर वि॰ प्रथम, आगे;-परब,-रें परब, अच्छी स्थिति में रहना; दे० दोल्ड (भीर-दोल्ड, बच्चों के कौड़ी के खेल के दो शब्द); अर० मीर, आज्ञादाता, शासक। मील सं० पुं० आधा कोस; श्रं० माइल। मीसी सं० स्त्री॰ मिस्सी; खगाइब; सं॰िमश्र (१)। मीही दे० मेही। मुँगवा सं० पुं० मूँगा; सं० मुद्र (मूँग); मूँगे का श्राकार मूँग की भाँति होता है, इसी से इसका यह नाम पड़ा। मुख्यब कि॰ घ॰ मरना; प्रे॰-खाइब; सं॰ मृत; वि॰ -श्रा, मरा हुआ। मुइला वि॰ पुं॰ मुँह चुरानेवाला, मक्खीचूस; स्त्री०-जी। मुद्दे वि॰ स्त्री॰ मरी हुई: विर्राहव, किसी प्रकार काम चलाना; कहा० मुई बिछ्या बाभन के नाँव; े सं० स्त्री० बरी;-काटब। मुकद्मा सं० पुं ० श्वभियोग:-चलब,-करब,-चला-इबः वै॰ मो-, वि॰-महा। मुकाम सं॰ पुं ॰ स्थानः, ठेकान-,-ठेकान, पता ठिकानाः,-करब, ठहरनाः, वै० सो-। मुकालिबा सं पृ ० तुलना; करब, होब; (श्रामने-सामने बात कराना, होना) "मुकाबला" का

विपर्यय ।

मुक्छाइव दे॰ सकाः वै०-उब । मुकुर सं॰प्ंशीशा, आईना; तुल्बिन मन मुकुर सुधारि: सं०। मुकौष्ट्रा सं प् ं गुलवरि (दे०) का वह भाग जिधर से धुआँ, आँच आदि निक्ले। मुक्का सं० पुं० घृसा;-मारब; स्त्री०-की, कि० -किश्राइब, घूसा लगाना, धीरे मुक्की लगाकर शरीर दबाना;-मुक्की, घूसेबाजी; सं० मुध्टक । मुख दे॰ मुँह। मुखड़ा सं० पं० चेहरा:-देखब,-देखाइब। मुखतै कि॰ वि॰ मुक्त ही; में, मुक्त में ही; वै॰ -कुत में; मुफ्त। मुखबिर सं० प्ं० खबर देनेवाला; ग्रुप्त भेद बताने-वाला; भा०-रई,-री (करव)। मुखानि सं० स्त्री० चेहरे की बनावट:-चीन्हब; सं० मुखिया सं॰ पुं॰ गाँव का मुख्क व्यक्ति; नेता; भा• -गीरी, मुखिया का काम; वै०-या, स्त्री०-इनि मुखिया की स्त्री; सं० मुख । मुगरा सं० पुं० बड़ी मुँगरी; स्त्री०-री; वै०-हरा। मुगल दे॰ मोगल। मुचंडा सं० पुं० हद्दा-कट्टा युवक; वै० मो-, स्त्री० मुचमुचहा वि॰ पुं॰ ढीला-ढाला (व्यक्ति); स्त्री॰ मुचलिका सं०पुं० श्रपराधी का वन्धेज:-लेब,-होब-, -देब: प्र०-चा-, वै० मो-; जमानत-। मुच्छाइब कि॰ स॰ एकाधिकार कर जेना; चुन बेना; दूसरे को न देना; वै०-उब । मुच्छारोइयाँ वि॰ पुं॰ नवयुवक; मुच्छ + रोवाँ (जिसकी मुळें अभी नई निकली हों);-गदह पचीसी, एकदम जवानः वै॰ मो-। मुखाड़ा दे॰ मोखाड़ा। मुजरा दे॰ मोजरा, मोजर। मुदूर-मुदूर कि० वि० धीरे-धीरे (चवाना); कि० मुद्रराह्ब, धीरे-धीरे आराम से खाना या चबाना । मुतना वि॰ एं ॰ मृतनेवाला; स्त्री॰-नी। मुतवाइब कि॰ स॰ मुताना, मृतने में मदद करना, मृतने को वाध्य करना; मु॰ परेशान या तङ्ग मुताइब क्रि॰ स॰ मृतब (दे॰) का प्रे॰। मुदरिंस सं० पुं० गाँव के स्कृत का अध्यापक; वै॰ मो-, भा॰-सीं: श्र॰ दरस (शिचा)। मुनक्का सं० पुं० मुनक्का । मुन्गा सं० पुं • सहिजन की फली। मुनरी सं० स्त्री॰ भ्रँगूठी; कुँए की गोलाई, उसका ड्यासः गी० सुनरी बरन करिहाँव, गोल पतली कमरः मुद्रिका मुनवाइब कि॰ स॰ मूँदने में मदद करना, मूँदने

के लिए वाध्य करना; 'मृनव' का प्रे॰

मुनसरिस सं० पुंज जज का पेशकार। मुनसी सं प् • मुहरिंग, लेखक; स्त्री • सित्राइन, मंशी की स्त्री। मुनाइब कि॰ स॰ मूँदने के लिए वाध्य करना, मूँदने में सहायता करना: प्रे०-नवाइब; दे० मूनब । मुनासिब वि॰ उचित, ठीक; वै॰ मी-। मुनि सं॰ पुं॰ सुनि, ऋषि-; सं॰। मुनिक्यासं॰ स्की॰ छोटी लड़कियों को संबोधित करने का प्यार का शब्द; पुं०-नुआ; राय-, एक छोटी चिडिया (दे०)। मुनिजर सं० पुं० प्रबंधकर्ता, श्रं० मैनेज (प्रबंध करना); भा०-री, बै०-नी-, मने-,मुने-। मुनुत्रा सं० प् ० छोटे लड़कों को बुलाने का प्यार का शब्द स्त्री०-नित्रा; वै०-न्नू; दे० मुन्ना। मनेजर दे० मुनिजर। मुन्न सं॰ पुं॰ धीरे से बोलने का शब्द;-मुन्न, बहुत धीरे-धीरे; मुन्ना सं० पुं० छोटा बच्चा (पशु या मनव्य का): स्टीव्यकी । मुफट्ट वि॰ पुं॰ स्पष्टवक्ता; स्त्री॰-दि, प्र॰ मू-, मुद्द-; मुद्द + फट, जो फट से मुँद पर कह दे। मुफ़ती वि० बिना मृत्य; प्र०-तै;-पाइंब,-जेब। विस्तृत;-करब, विस्तारपूर्वक मुफरिसल वि॰ जानमा, कहना श्रादि; वै॰ मुह-। मुबारक वि॰ धन्य;-होब; वै॰ ममारक,-ख। मुमुत्राव कि॰ श्र॰ मुमु करना (बकरी की भौति); दे॰ मिमिश्राय, बुमुश्राय। मुरई सं० स्त्री० मूली;-गाजरि, साधारण (व्यक्ति); सं॰ मृता। मुरकब कि॰ घ॰ एँठ जाना, कुछ टूट जाना; प्रे॰ भूर खर्द सं० स्क्री० मूर्खता;-करब। मुरगा सं व पं मुर्गा; स्त्री०-गी;-गी यस, दुबला-पतला छोटा सा (स्यक्ति); फ्रा॰ सुर्ग (चिडिया)। मुरगाबी सं स्त्री पानी की चिड़िया; फा॰ मुर्ग + श्राब (पानी)। मुरचा सं० पुं० मोर्ची; लड़ाई का मुख्य न्यान: -लेब,-ठानब, युद्ध करना; मोरचः; क्रि०-ब, मुरचे से प्रभावित होना। मुर्छा सं० स्त्री० मुर्खा, बेहोशी;-आइव। मुर्भुराव कि० थ० मुरका जाना; दे० मुल-। मुरदघट्टा सं० पुं ॰ घाट जहाँ शव जलाये जायँ। मुरदा सं० पुं० शव; वि० निर्जीव, निष्कय। मुरदार वि० पुं० (शरीर का भाग, चमका) जो सुखकर निर्जीव हो गया हो; प्रवन्हे। मुरहठा सं० पुं० सांफा, बड़ी पगड़ी; वै०-रेठा; -बान्हब । मुरहा वि॰ पुं े चालाक, तरकीब करनेवाला; स्ती॰ -ही, वै०-हंठ; भा०-राही; सं० मुरहा (मुर राजस को मारनेवाला) कृष्ण ।

मुराई सं० पुं ० मुराव (दे०); सं० मूल (कंद मूल श्रादि उत्पन्न करनेवाला); स्त्री० मुराइनि । मुराद सं० खी० हार्दिक इच्छा;-पाइब, इच्छा प्राप्ति करना; वै०-दि । मुराव सं॰ प्ं॰ शाक भाजी की खेती करनेवाली एक जाति के लोग जो मांस मछली नहीं खाते: दे० कोइरी: स्त्री०-इनि । मुराही सं रुत्री॰ चालाकी, होशियारी;-करब। मरीद सं० पं० चेला, शिष्य;-होब,-करब। मुरेठा दे॰ मुरहरा। मुरैला सं० पं० मोर। मुर्व कि॰ श्रं० पेट का दुई करना। मर्रा सं० पुं० एक प्रकार की भैंस; (२) पेट की 'ऐंटन; क्रि०-र्ब। मरीं सं ० स्त्री० घोती का ऐंठा हुआ भाग जो कमर के चारों श्रोर बँधा रहता है। मलकाइव कि॰ स॰ पलक भाँजना; आँसि-: दे॰ मब-मुखा मलकाति सं॰ श्री॰ मुलाकात, साचात्;-करब, -होब; वै० मुला-। मुल्भुलाब कि॰ अ॰ मुरका जाना; वै॰ मुर-कुराब। मुलायम वि॰ पुं॰ नर्म, स्त्री॰-मि, मार् -मियति । मुलाहिजा सं० पुं० विचार, सङ्कोच, घ्यान;-करह -होब: वै०-ल-। मुलुर-मुलुर कि॰ वि॰ चुपचाप बैठे-बैठे, बिना कुछ बोले (आँखें जलदी-जलदी बन्द करते तथा खोखते हुए); निःस्पृह (ताकते रहना); दे॰ मुल्ल-मुलेहठी सं० स्त्री० मुलहठी; दे० जेठी मधु। मुल्ल-मुल्ल सं० पं० (आंख) जल्दी-जल्दी बंद करने तथा खोलने की किया;-करब; दे॰ मुल--काइयः प्र० मुलुर-मुलुर । मल्ला सं पं व बहा मौलवी, धार्मिक एवं कहर मुसलिम;-जी। मुवा वि॰ पुं॰ मरा हुआ; स्त्री॰-ई; दे॰ मुझब; (२) एक चिदिया जो रात को "मुवा-मुवा" बोजती है। वै०-चिरई। मुवाइब कि॰ स॰ मुश्रब का प्रे॰। मुसकव कि॰ घ॰ धीरे-धीरे हँसना; मुसकाना; भा०-की; सं० स्म । मुसकानि सं॰ भी॰ मुसकान; सं॰। मुसकी सं की व्यंगपूर्ण हँसी;-मारब। मुसचंड वि॰ पुं• हद्दा-कद्दा; ची॰-डि; मुसम्माति सं० स्त्री॰ ची; प्रायः विधवा स्त्री भर०। मुसम्मी सं • स्त्री • मुसंबी; प्रसिद्ध फल । 🕬 मुसरा सं० पुं ० जब का मुक्य भाग

मुसरो सं स्त्रो चुहिया; होब, चुरवाप या हर-पोक बन जाना; क्रि॰-रिश्राब,-याब। मुसवाइव कि॰ स॰ चुरवाना; दे॰ मुसब जिसका यह प्रे॰ है। सं॰ मूष्। मुसाइब कि॰ स॰ मृसब (दे॰) का प्रे॰। मु सोबति सं॰ स्त्री॰ श्राफ्रत, दुःख;-मा परब । मुस्ति सं • स्त्रो • मुद्दी; यक-, एक ही साथ (रुपये अदि); फ़ा॰ मुश्त । मुह सं पु ॰ चेहरा, मु है;-ताकब, भरोसा करना, रहना,-लुकवाइब,-देखाइब,-बाइब,-कौर, भरे मुँह का (उत्तर, त्रालाचना);-जोर, जोर से बोलनेवाला, निडर;-चोर, जो मित्रों से मुँह छिपावे;-तोर । मुहटित्राव कि॰ अ॰ (फोड़े या घाव का) मुँह निकालनाः सं भ्रख। मुहटी सं • स्त्रो • फुड़िया या बाव आदि का मुँह; वै॰ मो-, कि॰-टिम्राब। मुहड़ा मं॰ पुं॰ सामना, भार:-आइब,-सँभारब, आवश्यकता पूरी कर सकना; वै॰ मो-। मुहताज वि॰ पुं॰ त्रावश्यक्रतावाला, द्रिद्ः-हो ।, -रहबः स्त्री०-जिः भा०-जी। मुहर्रम सं॰ पुं ॰ मुसजमानों का प्रसिद्ध त्योहार; वै० मो-। मुहलति सं को फुर्संत; पाइब, खेब; वै भो-। सुहाबरा दे॰ महाबरा। मुहाल वि॰ पुं॰ कठिन;-होब; वै॰ मो-। मुहासा सं० पुं ० मुँह पर निकले दाने । मुहिम सं • स्त्रो • लड़ाई को तैयारी; लड़ाई। मुँहीं-मुहाँ सं० प्ं० काना-फुसको;-करब,-होब । मुहूरत दे॰ महूरत। मूत्रा दे० मुत्रा। मूका सं०५ • घूसा;-मारबः कि॰ मुकिब्राइब, घारे-घीरे बदन पर थपकी खगाना; सं मुस्टिक। मुङा सं० पं० मूँगा। मूङा सं० स्त्री० मूँग; वै०-कि। मूज सं० प्॰ मूज देनेवाली लंबी घास; सं॰ मुझ । मूर्जि संव स्त्रीव मूज, जिलकी रस्ती बनती है; संव मुआ !: मूठा सं०पुं० हथेजो, बँघो हुई हथेजो; मुझो;-बान्हब; यक-, दुई-, एक मुड़ो, दो-; सं मुब्दि, फ्रा॰ मुश्त । मृठि सं • स्त्रो॰ बुत्राई का प्रारंभ;-बेब, ऐसा प्रारंभ करना;-क कोन, ईसान कोण; यह काम ईसान कोषा से पारंभ होता है। सं अधि। मूड सं पुं सिर;-डास्ब, प्रारंभ करना; प्र०-हा; स्त्रो -हो, कि अहिबाहब, प्रारंभ कर देना; -फोरब,-नाइव। मूड़न सं० पुं० मुंडन;-होब,-ऋरब; सं० मुंड; दे० र्इनि; वै०-नि। मृद्भ क्रि॰स॰ मृद्ना; प्रे॰ मुदाइब,-उब; सं॰ मुंद ।

मृत सं० पुं० पेशाब, मूत्र;-बंद करब, खूब तंग करना, परास्त कर देना; कि०-व; सं० मूत्र। मृतिन सं स्त्री मृतने का चिह्न; बधीं-, बैल के मृतने का टेड़ा-मेड़ा चिह्न (जो किसी से पड़ा न जाय)। मृतव क्रि॰स॰ मृतना, प्रे॰ मुताइब; खून-, श्रागि-, बत्याचार करना; सं॰ मूत्र। म् नव कि॰ स॰ मूँदना, ढकना; ताइब-; ढाकब-; प्रे॰ मुनाइब,-उब । मृर् सं०पुं मूल, मूलधन; सूद-, ब्याज तथा मूल; म्रे-, केवल म्लधन; सं०। म्रखदे॰ मृरख। मुरुख सं० प्० मूखं। मृतामंतर संव पुं व मूलमंत्र, असली भेद; संव -मंत्र। मूस सं पुं च्हा; स्त्रो मुसरी; सं मूपक। मूसिन सं देश चोरी; ढांबा-, बुराकर खेजाने को क्रिया; सं० मूष्। मूसव कि॰ स॰ चुराना; सब कुक उठा से जाना; ढोइब-; सं०। मेडड़ा संव खो॰ एक बुद और उसका पत्ती जो द्वा में काम आतो है। मेल सं० पुं० खूँदो या खँदा जो पूर्वी में गाड़ा मेघा सं पुं मेदक; स्त्रो न्यो; पानी न बरसने पर बच्चे चिल्जाते हैं--"काज कजीती उजार धोती मेबा सारे पानो दे।" मज स॰ प्॰ मेज़। मेट सं॰ पुं॰ सड़क पर काम करनेवाजे मजदूरों का जमादार; ग्रं॰ मेट (साथी)। मेटव कि॰ स॰ मेटना, रोकना; प्रे॰-टाइव । मेटा सं० पुं० मिहों का बड़ा बतन; खो०-टी; वै• -टहा,-टवा । मेड़ सं • पुं • सीमा, मेड़; स्वी •-ड़ी,-बान्हब;-बन्ही मेडुआ सं० पुं ० एक अब । मेथी सं की नियी;-मूजब, रोब गाँउना । मेथौरी सं को बड़ी जिसमें मेथी पदती है; वै -थउरी;-काटब । मेद्नी दे॰ मद्नी। मेदा सं० पुं • आमाशय। मेम सं बी बंगेज की स्त्री; वै०-मि; बं मैडम। मेर सं॰ पुं॰ प्रकार, मित्रता; वि॰ री, प्रेमी, कि॰ -इब, मिलाना,-उब; यक-, दुइ-। मेरइव कि॰ स॰ मिलाना, एक करना; प्रे॰-वाइव, वै०-उब । मेरचा दे॰ मरचा। मेरसा दे॰ मरसा। मेल सं• पुं • मैत्रो;-क(ब,-बाब; वि•-बो, स्तेही। मेलहा वि॰ पुं ॰ मेलावाला; स्त्री॰-ही;-ठेलहा । मेला सं॰ पुं॰ मेला;-मेला, भीड़ । मेलान सं० पुं० एक प्रकार का भूत,-हाँकब,

मेलावट दे॰ मिलावट। मेलित्रा सं बी॰ मिही का छोटा गोल बतन । मेली वि॰ मेलवाला, प्रिय;-मनई; दे॰ मेल। मेवा सं॰ पुं॰ मीठा फल, बढ़िया चीज; त, मेवे; मेहरारू सं • स्त्री • स्त्री, पत्नी; फा • मेहर (चाँद) 十夜 (現) 1 मेहरी संब्स्ती॰ जोड़, पत्नी, फा॰ मेहर (चाँद)। मेहावरि संब्ह्मिंश स्त्रिश के पेर में लगाने का लाल रंग;-देब,-लगाइव। मेहीं वि॰ बारीक;-बाति;-मनई, दूर तक सोचने-वाला व्यक्ति। मैश्रा सं • स्त्री • माता; प्रायः संबोधन में प्रयुक्त; वै०-या। मैजिल दे० महजिल । मैदा स॰ पुं• बारीक ब्राटा, मैदा। मैता सं० स्त्री० प्रसिद्ध चिडिया। मोला सं० पुं ० घास वा खर (दे ०) का बाँधा हुआ भागः यक-, दुई-। मोगल सं० पुं ० मुग़ल; वै०-जिब्रा, स्त्री०-लाइन । मोघो वि॰ दुष्ट (पायः बच्चों के लिए)। मोच सं० पु० किसी अंग के ऐंठ जाने से आई चोट;-श्राइब । मोची सं० पुं ० चमड़े का काम करनेत्राला, जूता बनानेवाला । मोछि सं० स्त्री० मूळ: प ताव देव, -ऊपर रहव, -तरे होब; सं० रमश्रु; वि० मोछाड़ा । मोजा सं० पुं ० मोजा, पायताबा। मोट सं० पुं व चमड़े का बर्तन जिससे कुएँ में से पानी निकाला जाता है:-चत्रव,-चलाइय । मोट वि॰ पं॰ मोटा, स्नी॰-टि, क्रि॰-टाब, भा॰ -टाई ! मोटम्दें वि॰ पुं॰ संतुद्ध, र्विताहीन; दूसरे की न सुननेवाला; भा०-दी,-ई; वै० म्वट-। मोटरि सं० स्त्री० मोटर। मोटरी सं० स्त्री • गहर, बोक; गठरी । मोटवाइव कि॰ स॰ मोटा करना; वै॰-बब। मोटहा सं० पुं ० बोक से जाने शला, कुनी। मोटाव कि॰ भ॰ मोटा होना, वमंद करना; कहा॰ मोटान खँसी लकड़ी चबाय। मोटासा वि॰ पं॰ जो किसी का काम न करे, बमंडी; स्त्री०-सी ।

मोटिस्रा सं० पुं० मोटा कपड़ा, खहर; बै०-या। मोढ़ा सं० पुं० बेत और रस्सी का बना बैठका; स्त्री०-दिया । मोताब सं० पुं • अंदाज, अनुपात;-से। मोतिश्राबिद सं॰ पुं॰ श्रांख का प्रसिद्ध रोग; वै॰ मोती सं० पुं मोती; मु बहुमूल्य वस्तु । मोथा सं० पुं० एक घास जिसकी जड़ में सुगंध होती है। मोथी सं १ स्त्री । मूँग की तरह की एक दाल और उसका पौदा । मोद्रिस सं० पुं० दे० सुद्रिस। मोदी सं पुं बाने-पीने का सामान बेचनेवाला दुकानदार। मोनासिब दे॰ मुनासिब। मोमि सं ॰ स्त्री॰ मोम; वि०-मी,-मिहा। मोयन सं पुं निश्चय, निश्चित मूल्य;-करब, (मूल्य) निर्घारित करनाः;-होबः मुश्रय्यन । मोर सर्वं भेरा, छी ॰-रि (कविता में 'मोरी')। मोरङ सं० पुं० दूर का स्थान; इस नाम का एक स्थान नैपाल में है; जो बड़ा अस्वास्यकर है; दूरी के अर्थ में मुजतान भी आता है; नै॰ काल ने विरसे मोरङ करन्, यदि मृत्यु तुम्हें भूत जाय तो मोरङ चले जाओ। मोरचा सं ॰ पुं॰ लड़ाई का मुख्य स्थान;-करन, -होब,-ब्रेब; (२) मुर्चा;-जागब; वै॰ मुर्चा। मोरछल सं॰ पुं॰ हवा करने का या मक्बी उदाने का सुसज्जित पंखा। मोरव कि॰ स० मोइना; प्रे-राइब,-उब। मोरञ्बा सं० पुं मुख्बा। मोरम सं॰ पुं॰ ईंट के छोटे-छोटे दुकड़े। मोरी सं० स्त्री० नाली। मोल सं॰ पुं• खरीद, दाम;-करब,-लेब;-भाव, दाम का ठीक-ठाक; कि॰ वाइब, मोल करना; खंस, जाय-दाद जो किसी व्यक्ति की खरीदी हुई हो, बपस (दे॰) न हो; मोल + ग्रंश; बाप + ग्रंश । मोह सं॰ पुं॰ प्रेम;-करब,-लागब; क्रि॰-हाब, प्रेम करनाः सं०। मोहबति सं रन्नी व्यत के नीचे जगी जकड़ी की पंक्ति; अर० महबत । मौका दे॰ मडका। मौगा दे॰ मडगा। मौन वि॰ पुं॰ चुपचाप; नत, न बोलने का वत स्त्री ॰-नि;-नी, साधु जो मौन रहे; सं ०। म्ौना दे॰ मडना,-नी। मौहारी दे• मउहारी, महुबा,-री !

यइ वि०सर्वे० यहः प्र०-ईं, यही,-ऊ, यह भीः सं०एवः । यक वि॰ पुं॰ एक, खी॰-कि; प्रश-क्कै,-क्की;-यक, एक एक;-दूँ, एक; सं॰ एक। यकठा वि॰ पुं ॰ श्रकेला, खी॰-ठी। यकता वि॰ पु ॰ एक, बेजोड़, निराला। यकवटव कि॰ अ॰ एक हो जानाः एकत्र होकर विरोध करना । यकसठि वि॰ साठ और एक; सं॰ एकषष्ठि । यकहरव कि॰ स॰ एक पर्त करना; वि॰-रा, दुहरा यकहव वि॰ एकन्न; संगठित होकर एक; सम्मि-लित; वै०-हो। यकाई सं ० स्त्री० इकाई। यकानवे वि॰ इक्यानवे। यकाह वि॰ पु.॰ पहला (ब्बाह); दुत्राह नहीं। यक्का सं पु ० इनका;-दुक्का, एक दो; यक्की-यक्काँ, कि॰ वि॰; सं॰ एकाकी। यक्की सं स्त्री ताश का इक्का; दुक्की; तिक्की; क्रि॰ वि॰-यक्काँ, एक की अकेबे दूसरे से (कुश्ती, लड़ाई ब्रादि); सहसा, अकस्मात्; सं०। यगारह वि॰ ग्यारहः सं॰ एकादश। यठई कि॰ वि॰ इस स्थान पर; वै॰-ठाई ;-ठावँ; ई (यह) + ठावँ (स्थान) दे०। यड़ाब दे० श्रहाब। यतना वि॰ पुं ॰ इतना; स्त्री०-नी । यत्तवार सं पुं इतवार, रविवार; सं आदिस्य-यत्तै कि॰ वि॰ इस घोर, इधर और निकट;-वर्से,

इधर-उधर; वै०-त्तहि; सं० श्रत्र । यथाडचित दे० जथा-। यथापरमान कि॰ वि॰ जितना आवश्यक हो: यथुत्रा सर्व० जिस; वै० ज-। यन सर्वे इन; काँ, इनको, सें; बहु ० नहन , नहने; -न्है-वन्है, इन्हें उन्हें। यपहर कि॰ वि॰ इस पर; (गों॰); यह पह का यवमस्त कि० वि० श्रन्छा, ऐसा ही हो ! प्र० ए-; सं॰ एवमस्तु । यस वि॰ ऐसा, स्त्री॰-सि; कि॰ वि॰ ऐसे, इस तरहः म॰ यहसै,-सनै,-सस;-यस, ऐसा ऐसाः -वस, ऐसा वैसा। यसवें कि॰ वि॰ इस वर्ष; वै॰-सौं, प्र॰-वें (इसी वर्ष),-वौं (इस वर्ष भी)। यसस वि॰ पुं॰ ऐसा ऐसा; स्त्री॰-सि; कि॰ वि॰ इस प्रकार; प्र०-से,-सी। यहर कि॰ वि॰ इस श्रोर;-वहर, इधर उधर; प्र॰ -रै,-री। यहि वि० इसी; प्र०-ही,-हु । यहीं कि॰ वि॰ इसी स्थान पर; प्र०-हूँ (यहाँ भी), इहीं, इहें। याद सं० स्त्री० समरणा-करब,-रहब,-होब,-आहब; वै०-दि। यार सं०ेषुं० दोस्तः भा०-री, दोस्तीः फा०। यावत दे॰ जावत। याहू वि० इस; वै०-हो;-बाति, यह बात भी।

₹

रंक सं० पुं० दिख् व्यक्तिः राजा-।
रंग दे० रङ ।
रंच दि० पुं० तनिकः;-भर, थोड़ा साः स्त्री॰-चिः
प्र०-चैः,-चैः दै०-चा,-क ।
रंज सं० पुं० शोकः;-करव, दुःख माननाः;-रहव,
कष्ट होनाः, का॰ रंज ।
रंजिस सं० स्त्री॰ तनातनी, रंजिणः;-रहव,-होव ।
रंजी सं० स्त्री॰ तेश्याः-मुंडी, दुश्चरित्र स्त्री ।
रंडी सं० स्त्री॰ वेश्याः-मुंडी, दुश्चरित्र स्त्री ।
रंडिएमा सं० पुं० वेश्वयः,-सेह्ब, वेश्वय विताना ।
रंडिऐसेवन सं० स्त्री॰ राँइ का रोनाः, जीवन मर
का दुःख ।
रंडिएतवा सं० पुं० राँइ का पुत्रः, दुखारा जहका ।

रंदा सं० पुं० तकही को छितकर बराबर करने की
मशीन;-करब; कि०-दब, इस प्रकार बसबर या
साफ्र करना (तकही को)।
रई सं० स्त्री० तकही या काँटे का पतला बारीक
बांग जो किसी बंग में चुम जाय।
रईस दे० रहीस।
रजताइनि सं० स्त्री० राउत (दे०) की स्त्री।
रजताई सं० स्त्री० इधर उधर लगाने की बादत;
-बउताई (करब),-बाहब; दे० राउत; वै० रवन
रजतुक्क दे० रवनक।
रजनक दे० रवनक।

र उरिश्राब कि॰ घ॰ कुछ पाने की श्राशा में डटा रहना; 'राउर' कहकर प्रसन्न करने की कोशिश करना। रखरे दे० राखर । रडल सं० पुं चक्कर, पर्यटन:-घूमब: छं० र उहाल दे॰ रवहाल। रकत सं॰ पं॰ रक्त; क्रि॰-ताब, खून देना (अंग, फोड़े श्रादि का),-ताइबः वि०-ताहिन, रक्त से भरा हुआ;-तार; मु०-पियब, कसम दिलाने का शब्द (अपने पूते क रकत पिड, अपने पुत्र का रक्त पी): सं०। रकवा सं० पुं० चेत्रफत्त; बहुत सी भूमि;-घरब, -घेराइंब । रकम सं० स्त्री० किस्म; यक-, दुइ-; यक रकमै, एक तरफ से; (२) माल, रुपया पैसा, आभूषण; वैश-मि: विश्-मी, बहुमूल्य, कीमती:-दार, माल-दार,-मिहा, रकमवाला। रकाबी सं० स्त्री॰ तरतरी; वै॰ रि-। रक्खब क्रि॰ स॰ रखना; वै॰ राखब (दे॰), प्रे॰ -खाइब,-खवाइब,-उब; सं० रच् । रखडनी सं० स्त्री॰ रजाबन्धन:-बान्हब,-मनाइब; सं० रचा। रखवार सं० पं० रचक, चौकीदार; भा०-री। रखाइब कि॰ सं॰ रचा करना, चौकीदारी करना; प्रे०-खवाइबः वै०-उबः स० रच् । रखिआइव कि॰ स॰ राखी (दे॰) लगाना (बर्तन के पीछे); वै०-उब, मे०-वाइब। रखिहा वि० पुं० राख बगा हुन्ना, स्त्री०-ही। रखुई सं स्त्री रखी हुई (विवाहित नहीं) स्त्री: रखेल स्त्री; सं० रच् रखेलि सं० स्त्री० रखेल; सं० रहा। रखैत्रा सं॰ प्ं॰ रखनेवाला, पे॰-खवैया, वै॰-या; सं० रस्। रखीनासं०्पुं० रखाया हुआ। वास का मैदान, चरागाह, वै०-खवना;-रखाइब,-रासब, सं० रस्। रखौनी दे॰ रखडनी। रगर सं० स्त्री॰ ज़िद, ईर्ष्या, करब, बार-बार किसी काम के लिए प्रयत्न करना; कि०-ब, रगङ्ना, दे० रिगिर। रगर्ब कि॰ स॰ रगदना, प्रे॰-राह्य,-रवाह्य; भा॰ -राई, रगड़ने की किया, मज़दूरी श्रादि । रगरी वि॰ हठी, ईर्षालु, रगब करनेवाला । रगवाही सं ० स्त्री० वर्षा न होने का समय; वर्षा बंद हो जाने की बात; होब, करब; सं०रज (धूल)। रगा सं स्त्री वर्षा न होने का दिन; सं रज (धूब =पानी का बभाव), क्रि॰-ब, सूखा मौसम होना । 🕾 रगिश्राइव कि॰ स॰ राग मारम्भ करना, राग से गाना, सं राग

रगेदब कि॰ स॰ खदेड़ना, पीछे पड़ना, दबाने की चेष्टा करनाः प्रे०-दवाहब । रङ सं० पुं० रङ्गः कि०-ब, रॅगना। रङ्ग कि॰ स॰ रँगना; लिख डालना, क्ठी बात लिखनाः प्रे०-ङाइव,-ङवाइव । रङह्मट सं० पं० नया सिपाही, नया व्यक्तिः वह व्यक्ति जो अपना काम अच्छा न जानता हो; भा० -टी: श्रं० रेकट। रेज सं० पं ० रँगरेज; स्त्री०-जिन,-नि । स॰ स्त्री॰ रँगने की पद्धति, मज़द्री रचका वि॰ पुं॰ ज़रा सा; थोड़ा सा, स्त्री॰-की। रचव कि॰ सं॰ रचना; सुन्दर बनाना; प्रे॰-चाइब, -चवाइब; भा०-चाई; सं०रच्। रचि-रचि कि॰ वि॰ श्रव्ही तरह, सुन्दरतापूर्वक। रच्छा सं० स्त्री० रत्ता; करब; कि०-च्छुब, राखब; वै०-च्छ; रच्छ ताकब,-रहब, रचा करते रहना (व्यक्ति की)। रछसड़े सं॰ स्त्री॰ राज्ञसपना, राज्ञस की बादतं: -करबः स॰ रत्तस् । रजऊ वि॰ पुं॰ राजा का सा (ब्यवहार, ठाट-बाट भादि)। रजया वि० राजा का। रजवा सं० पुं० वह राजा: घृ०। रजाई सं० स्त्री० रज़ाई, दुलाई;-भ्रोदव । रजाब कि॰ श्र॰ राजा की भौति व्यवहार या शासन करना। रजायसु सं० स्त्री० भाज्ञा;-लेब,-पाइब। रजिल्ला वि॰ दैनिक; रोजाना; वै॰ रो-। रजुरो दे० लेजुरी: सं० रज्जु। रजा-गजा सं॰ पुं॰ अधिकता, आराम, चैन; सं॰ राज्य + फ्रा॰ गंज (डेर);-होब,-रहव। रट सं की वाद करने की अधिकता; रटने की क्रिया;-लगाइब; क्रि०-ब। रटीने सं० स्त्री० रटने की किया: बराबर स्मरण ; रटव कि॰ स॰ रटना, विना सममे याद कर बोना; प्रे॰-टाइब; भा०-टाई । रट्टू वि॰ रटनेवाला, जो बुद्धि से काम कम जे, रटोई ष्रधिक करे। रतउन्ही सं० स्त्री० रात की न दिखाई पड़ने का रोग;-होब; वि०-न्हिहा, जिसे यह रोग हो। राति 1 अन्ही (श्रंध)। रतजगा सं० पुं० रात को जागने का काम; अधिक जागने का काम; करब; वै० रति-। रतिआही सं • स्त्री • रात को चोरी करने की बादत या प्रणाली,-करब,-होब, वै०-या-। रत्ती सं स्त्री॰ रत्ती का तीज, भर, प्रशंसा, -मासा । रथ सं पुं रथ; सं ।

रद वि॰ पुं॰ ख़राब, बदमाश; स्त्री०-दि; प्र०-दी, पुराना खराब कागज: क्रि०-दाब ।

रहा सं ॰ पं ॰ दीवार के ऊपर गीजी मिट्टी का पंकि, -धरब; बै॰-दा, मु॰ तोहमत, बदनामी;-धरब, -पाइब,-घइ उठब।

रनिकजरा सं० पुं० एक प्रकार का काला धान; रानी + काजर (रानी का काजल) = काला।

रिनवास सं पुं महल; रानी का निवास, -करब, महल का सुख उठाना; रानी + निवास (वास)।

रपारप वि॰ पुं॰ तेज काटनेवाला (हथियार, तल-

वार आदि);-होब,-करब।

रपोट सं क्त्री विरोटे; करवः वै व रपटः श्रं । रफू सं व पुं पुराने ऊनी या रेशमी कपडे की मरम्मतः करवः चक्कर वि गायवः करवः होबः -गरः, रफू करनेवाला ।

रबड़ सं० पुं रबर; श्रं०।

रबड़ी सं० स्त्री॰ दूध की बनी प्रसिद्ध वस्तु,-बन-इब,-खाब; सु० बारीक कीचड़; प्र० रा-।

रवाना सं० पुं० एक बाजा जो हाथ से बजाया जाता है: बजाइब।

रबी सं<sup>©</sup> स्त्री॰ चैत की फुसल; प्र॰ ब्बी, घर॰ रबी (चैत में पड़नेवाले मुसलिम मास का नाम ।

रमजान सं॰ पुं॰ एक मुसलिम महीना तथा ध्यो-हार; श्रर॰।

रममंत्रला सं० पुं० श्रानन्द, गपशपः उड़ाइब । रमता वि० पुं० इधर-उधर फिरनेवालाः जोगी, -राम, एक स्थान पर न रहनेवाला व्यक्तिः सं० रम्।

रमब कि॰ घ॰ किसी स्थान पर डट जाना; पे॰ -माइब, अभूति रमाइब, राख पोत खेना, साधू बन जाना ।

रमायन सं० पुं० रामायण; व्यं० क्कगड़ा या गाली-गलौज;-होब,-कहब; वि० रमयनिहा (पंडित), रामायण की कथा कहनेवाला; सं०।

रम्मा सं० पुं० कक्कड़ खोदने या दीवार आदि गिराने का लंबा लोहे का धौजार।

रयकवार सं० पुं० चन्नियों की एक उपजाति। रयपर सं० पुं० चहर, गर्म चादराः श्रं० रैपर। रयफिल सं० स्त्री० बंदूक, रायफिल, श्रं० राय-फिल।

र्री सं॰ पुं॰ बक-बक करने श्रीर माँगनेवाला; कि॰-ब, रर्रों की भाँति व्यवहार करना; यस; की॰-रीं, बहुत से रर्रो।

रलवई दे० रेल-।

रवंजक वि॰ परम प्रसन्धः प्रोत्साहितः करब, होब । रव सं॰ पुं॰ दिशां, जन्नणः सव, बातचीतः न भव, कोई चिह्न नहीं; कहा॰ रव न भव बिन बदरे का बरसा । रवजा सं• पुं• रौजा; रौज: । रवताई दे० रड- ।

रवतुत्रा दे॰ रउ-; वै॰ रौ-। रवना सं॰ पु॰ खरीदी वस्तु, वैल श्रादि की रसीद जिसे लेकर 'रवाना' होने की श्राज्ञा मिले;

-लेब,-देब,-पाइब; रवान:।

रवहाल वि॰ खुश;-रहब; फा॰ रव + हाल ? रवा सं॰ पु॰ छोटा दाना, दुकड़ा (आटे, शकर आदि का); (२) परवाह, फिक;-दार, परवाह या सहासुभृति करनेवाला।

रवाना वि॰ चलता;-करब,-होब; भा॰-नगी,

बिदाई; रवानः।

रवाब कि॰ ग्र॰ सूखते जाना (व्यक्ति का); (२) इर्द गिर्द घूमते या उड़ते रहना।

रसे सं े पु े शर्वतः जूसः आनंदः, खाभः पाइवः, -मिलवः विश्-गरः,-दारः,-सादारः क्रिश्-सावः, रस चुना, पानी निकलनाः सं ।

रसंउती सं० स्त्री० एक प्रकार की ईख; सं० रसवती (मीठी)।

रसता संवर्षं वराह, रास्ता,-देव, लेब,-धरब,-पाइब,

रसिंद सं॰ श्री॰ खाने-पीने का सामान,-देब;-पहुँ-चाहुव।

रसम सं॰ स्नी॰ रिवाज, दस्तुर; फ्रा॰ रस्म; वि॰ -मी। रसरा सं॰ एं॰ मोटी रस्ती रस्मा सी०-मी सं०

रसरा सं॰ पुं॰ मोटी रस्ती, रस्ता; श्री॰-री; सं॰ रज्जु ।

रसवाई सं० की० पंचायती रूप से रस पेर कर बांटने की किया, करब, होब: दे० भेंडरी । उसहँग सं० पंक हत्का जनाः आगेर की हरासन

रसहँग सं॰ पुं॰ इल्का ज्वर; शरीर की इरारत; -होब,-धरब।

रसाई सं॰ स्त्री॰ पहुँच, सिखसिखा;-होब,-रहब। रसातल सं॰ पुं॰ पाताल के नीचे का एक लोक, -जाब,-पहुँचब, नष्ट होना, पतित हो जाना; सं॰।

रसिन्नाव सं॰ स्त्री॰ मीटा भात; खाब, बनइब, सं॰ रस।

रसोई सं॰ स्त्री॰ भोजन, भोजन का स्थान: चर, -बनाइब, होब; दे॰ रसोय; वै॰-इबा;-दार, भोजन बनानेवाला।

रसीय सं॰ स्त्री॰ मोजन बनाने का स्थान; सीता क-, श्रयोध्या जी में एक प्रसिद्ध स्थान, जहाँ सीता

जी का भोजनालय था। रसौती दे॰ रसंउती।

रहेंदित्राव कि॰ घ॰ दुबला होता जाना; वै॰ रे-; रहठा (दे॰) से ? (सुखकर रहठा हो जाना)।

रहगर वि॰ पुं॰ चला हुआ; घर से बाहर; होब, रवाना हो जाना; प्रा॰ राहगीर।

रहट सं॰ पुं॰ पानी निकालने का रहट, ज्ञालब, -जागब। रहकल सं ुं प्क पुराने प्रकार की बंदूक जो ट्रटदार होती थी।

रहठा सं प् अरहर का सूखा पेड़, अरहर की

रहता सं॰ पुं॰ रास्ता, पगढंडी;-धरबः फ्रा॰ राहं। रहिन सं० स्त्री० रहने की दशा; तुल ० सुनहु पवन-सुत रहनि हमारी।

रहव कि॰ अ॰ रहना, ठहरना; पेट-,गर्भ रह जाना;

रहम सं॰पुं• दया, कृपा, करब; वि॰-दिल, कृपालु; -होब, क्रोध समाप्त होना ।

रहस्ति सं रत्री रहने की संभावना।

रहाइस सं० स्त्री० रहने की दशा, रहने की संभा-वना - होब, रह सकना।

रहाइब कि • स॰ बंद कर देना, रोक देना (जांत

का चलाना); प्रे०-हवाइब ।

रहार दे॰ रेहार।

रहिन्नाब कि॰ अ॰ राह लेना, रवाना हो जाना: प्रे०-वाइब, रवाना कर देना; फ्रा० राह।

रहिला सं े पुं े चना, कहा े मिसिर करें विसिर-विसिर रहिला नोन चवायँ।

रहीस सं० पुं० रईस, वि० शरीफ्र, मालदार; भाव-सी,-हिसई, फ्राव्टरईस ।

रहें सं॰ पुं॰ घुएँ का जाला जो घाव श्वादि में दवा का काम देता है।

राँच वि॰ पुं॰ थोड़ा सा, स्नी॰-चि:कै, थोड़ा ही साः वै० रंच।

राँडि सं॰ स्त्री॰ विधवा,-होब,-रहब,-रेवा, दीमहीन; स्त्री; रॅंबि-रोवन (दे०), भा० रॅंबापा।

राई संब्बी । सरसों का एक भेद:-नोन, दो वस्तुएँ जो कभी-कभी लाल मिर्च के साथ खियाँ नजर लगे हुए बच्चे के ऊपर उद्यार (दे॰ उन्नारव) कर आग में हाल देती हैं।

राउत सं पुं अहीर के लिए आदरप्रदर्शक शब्द: रावत; स्त्री॰ रउताइन,-नि (दे०); राँ॰ रावल,

रावला ।

राकस सं० पुं० राचसः भा० रकसई; सं० रचस् । राखब कि॰स॰रखना, बैठा बेना; मेहरारू-, भेड़ी-, मान-,बाति-,बाकी-; प्रे०रखाइव,-उब; सं० रच्न । राखी संब्बी० राख;-करब,-होब: कि॰ रखिबाहब, रास लगाना (विशेष कर चूल्हे पर चढ़नेवाले बर्तनों के पीछे); सु०-होब, जलन या क्रोध के मारे राख होना ।

राग सं पुं गीत का राग;-श्रतापद: क्रि॰ रगि-बाइन, साम छेदना, राग से पदना; सं०, दे० स्रदेशीय ।

राक सं प् क संगा; वि रहहा, जिसमें रांगा मिला हो।

राज्यस सं० पुंर राषसः नि० सी, बीव-सिन, सं० रचस् । 1.411.

राछि सं० स्त्री॰ विवाह का एक रस्म;-धुमाइब, -घुमब ।

राज सं० पुं० राज्य;-करब, सुख से रहना:-पाट. राज्य का कारबार, क्रि॰ रजाब ।

राजा संव्यं व शासक, राजा; स्त्री वरानी; कहा वज्या राजा तथा प्रजा (परजा), वि॰ राजसी, क्रि॰ रजाब:

राजी सं० स्त्री० स्वीकृति, मसन्नता,-खुशी, कुशल-मंगल, प्रसन्नता,-नामा, स्वीकृतिपत्र:-होब.-करब। राजू अव्य० भले आदमी, "राजा" का प्रिय रूप: दु-, नाहीं-।

राड़ा सं० पुं० एक घास जो बहुतायत से होती है। राहा दे० रेहा।

राति सं॰ स्त्री॰ रात,-दिन, दिन-;-बिराति, कुसमय सं० रात्रि।

रातिब सं० पुं० रात का भोजन (विशेष कर हाथी का)।

राधारानी सं० स्त्री० बोल-चाल की काल्पनिक आदर्श स्त्री; कहा ० जहाँ गईं -तहाँ परा पाथर पानी। रान सं० स्त्री० जाँघ; वै०-नि ।

रानी सं० स्त्री० राजा की स्त्री, सुखी स्त्री। रापट सं ० पुं० जोर का चपत,-मारब; वै० कापड़। राब सं० स्नी० गन्ने के रस की बनी द्रव वस्तु; वै०

-बि, वि० रबिहा। राबडी दे० रबड़ी।

राम सं० पं० अयोध्या के प्रसिद्ध राम: अरे-, राम-राम, सीता-,-दोहाई (दे०)-जाने,-धें (शपथ); हाय-; सं०।

राय सं० ची० सम्मति:-देव,-बेब,-होब,-करब; (२) ठाकुरों की एक जाति जो अपने नाम के अंत में 'राय' जोड़ते हैं।

रार सं स्त्री० भगड़ा:-करब,-मचब,-मचाहव: वै०

राल सं॰ स्त्री॰ मुँह से गिरनेवाला पानी;-चुवब, -गिरबः वै०-जि।

राव सं० प्ं० बड़ा जमीदार; राजा-। रास सं • स्त्री • लंबी रस्सी या चमड़े की डोरी

जिससे घोड़ा गाड़ी में चलाया जाता है। रासि सं रत्री वेर; श्रनाज का देर जो खिल-हान में तैयार हो;-ढोइब,-लाइब; सं० राशि

राह सं० स्त्री० मार्ग;-चलव:-बताइब, सिखाना, टालना;-गीर, यात्री;-ही, राह चलनेवाला;-बाट; कि॰ रहियाब,-भाव; फा॰ राह।

रिकवें छि सं० स्त्री॰ जमीकंद के अधसुत्ते पत्तीं की रसेदार पकीड़ी:-बनाहब। रिखि सं पुं क्षि चि;-मुनि; सं ।

रिगिर सं ० स्त्री० हठ, हेच;-करब; वि०-रिहा; कि॰ -रिभाव।

रिचका वि॰ पुं॰ जिरा सा, थोबा सा; स्त्री॰ की रिचा देव रीचा।

रिभावाइब क्रि॰ स॰ पकवानाः मसन्न करानाः 'रीभव' का प्रे०: सं०। रिधि-सिधि सं० स्त्री० ऋदि-सिद्धि (कविता में): रिन सं० पुं० कर्ज;-लेब,-देब,-होब,-करब; वि० -निया; कर्जंदार; सं० ऋग । रिपोट दे॰ रपोट: प्र॰ रपोटी-रपोटा, एक दूसरे की शिकायत । रिमिम्सिम कि॰ वि॰ धीरे-धीरे पर लागातार (वर्षा होना); रिमिक्तम-रिमिक्तम । रियासति सं० छी० रियासत, श्रन्छी संपत्तिः राज-; वि०-ती. रियासत संबंधी; फा० 'रईस' का भा०: वै०-म्रासत:-ति । रिरिष्ठाब कि० अ० री री करना, नि:सहाय की भाँति चिल्लानाः ध्व०, श्रनु०। रिवाज सं० पुं० दस्तूर, सामाजिक नियम; वै० ₹-1 रिसि सं० स्त्री॰ क्रोध;-करब; वि०-हा, कुद्ध; क्रि॰ - खाब, क्रोध करना;-श्रान, क्रोध में आया हुआ स्त्री० ब्रिन;-श्रवधा, कुछ ऋद्र । रिसिवाइव कि॰ स॰ नाराज करना; वै॰-उब: सं॰ रुष । रिसिहा वि॰ पुं० श्रप्रसन्तः स्त्री०-हीः जिसको श्रधिक स्नाता हो;-परब,-होब; वै० -श्रवधा । रीकड सं पुं भूमि जिसमें कङ्कड पत्थर हो; खेत जिसमें कुछ उत्पन्न न हो; कि ० रिकड़ाब, वै० -डि। रीचा सं॰ पुं• छोटी सी बात; बात का मूल; बतंगड़:-कादब; सं० ऋचा। रीभव कि॰ पक जाना, प्रसन्न होना: प्रे॰ रिका-इब,-भवाइब । रीठा सं पुं प्क जङ्गली पेड् और उसका फल जो दवा में काम भाता है। रीढ़ सं० पुं० पीठ के बीच की हड्डी; वै०-इा; -रा h रीति सं० स्त्री० तरीका;-भाँति,-रिवाज; वै०-त; रीन्हव कि॰ स॰ पकाना; रींधना; प्रे॰ रिन्हाइब, -न्ह्वाइंब। रीरा सं० पुं ० रीढ़ (दे०)। रुष्ठाव संव पुंक रोब:-गाँठब,-कारब,-दिखाइब। रुइहर सं॰ पुं॰ रुई का छोटा दुकड़ा। रुइहा वि॰ पुं॰ रुई का बना, रुई से भरा; स्त्री॰ -ही। रुकव क्रि॰ ध॰ रुकना, प्रे॰ रोकब,-काइब,-उब। रुकमिनि सं क्त्री व स्विमणी जी: गीतों में यह नाम प्रायः श्राता है। रकसति स॰ स्त्री॰ विदाई, छुटी; लेब, होब वै॰

**₹**11 12

रुक्का सं०पूर्व कागज का छोटा दुक्हा; पत्र; -लिखब,-देब,-परइब; फा० रुवकः। रुक्खर वि॰ पुं॰ सुखा, रूखा; सं॰ रुच्च; स्त्री॰ -रि, क्रि॰रखराब, सूखना (घाव आदि का), भा॰ - f 1 रुखानि सं० स्त्री० रुखान; वै०-नी। रुगरुगाव कि० घ० घट्छा होना, जीने लगना; सं० रुज् (रोग से मुक्त होना)। रुचव कि० २४० श्रद्धा लगनाः सं० रुच । रज़क सं० प्रं० रोजी. जीवन यात्रा;-चलब; रिज्क; कहा० हिल्ले-बहानें मउति। रुतवा सं० पुं० स्थिति, उच्च स्थान। रुन सं पुं क जन; मुलायम बालदार वस्तु जो कुछ फलों आदि पर होती है। वि०-दार। रुनमुन सं॰ पुं॰ सुरीली आवाज (धुँ घुरु आदि की); स्त्रियों के उन गीतों में यह शब्द प्राय; श्राता है जो नातेदारों के भोजन के समय गाये जाते हैं--"रुन्मुन भौरा रे"''। रुन्हवाइव कि॰ स॰ राधाना, काँटे श्रादि से बंद करा देना (खेत, राह ...);बै० न्हाइब; सं० रुध्। रुपया सं० पुं ० रुपया, द्रव्य;-पैसा,-कमाब,-देव, -लंब; वि०-यहा,-ही। रुपहलावि० पुं० चाँदी का बना हुआ; स्त्री० रुमालि सं० स्त्री० रूमाल; प्र०-ली। रुरुश्राव क्रि॰ श्र॰ इधर-उधर खाने पीने की श्राशा में मारे-मारे फिरना। रुवाई दे॰ रोवाई। रुसनाई दे॰ रोस-। रुसवति सं रत्नी वृक्ष;-देव,-लेव; रिश्वत; वै० रो- । रुहकब कि॰ ग्र॰ किसी वस्तु के खिए तरसते रहनाः प्रे०-काइब,-उबः-हुहकब, तरसते-तरसते जीवन बिताना। रूख सं० पुं० पेड्;-यस, चुपचाप, निष्क्रिय; कहा० रुख न विरूख तहाँ रेंड्वै पुनीत; (२) वि०-सूख, रूखा-सूखा प्र० खे. बिना घी तेल के: हक्खे-सुक्खेः सं० रुच । रूठव कि॰ अ॰ रूठना, अप्रसन्न होना; प्रे॰ रूठा-इब, ठवाइब; सं० रुष्ट । रून्हव क्रि॰ स॰ रूँधना, काँटा लगाना; प्रे॰ रुन्हाइब,-न्हवाइब (दे०); सं० रुध् । रूप सं० पुं० शकलः;-धरबः,-बनाइबः;-रंग । रूपा सं० पुं• चाँदी; सोना-। ह्वक् कि॰ वि॰ श्रामने सामने (व्यक्ति के); मुँह पर; फा॰ रू (चेहरा)+ब (साथ)+रू; प्र॰ रुहबरू ह । रूत सं० पुं ० नियम;-करब,-बनइब; अ०। रूला सं० पु ० पटरी; नापने का रूल; श्रं० रूला। रेंकब कि॰ अ॰ गधे की भांति बोलना ।

१६८ ] रेंक-रेंकों सं० पुं० सारङ्गी की श्रावाज;-करब, -होब; श्रनु०, ध्व०; प्र०-कौं-रेंकीं। रेंड सं ु ं पुक पेड़ जिसमें रेंड़ी होती है; सं ं पुरगढ; कहा० रूख न विरूख तहाँ रे डवे पुनीत: क्रि०-ब। रेंड्ड कि॰ घर दाने पड़ने के निकट होना (गेहूँ श्रादि के पौदे का)। रेड़ी सं० स्त्री० रेंड की फली; किसी पेड़ की फली जिसमें से तेल निकले; क तेल, रेंड़ की फली का तेल; सं० एरएड। रूसा दे॰ श्ररूसा। रूसी सं० स्त्री० सिर या शरीर में से मूसी की भाँति निकलनेवाली हल्की पतली वस्तुः कि॰ रुसिन्नाब, रूसी से भर जाना (सिर या शरीर रुह सं० स्त्री० त्रात्मा, प्रायः;-कांपव, बडा डर खगना;-थर्शव; अर० रुह (आत्मा)। रेइब कि॰ स॰ टाँग देना; बहुत दिन तक टाँग रखनाः प्रे०-वाइव। रेडरी सं० स्त्री० रेवड़ी। रेखि सं • स्त्री • मूँछ की रेखा;-फूटव-ग्राइव, मूँछें निकल्ना; वै०-ख,-फ (फैं०) सं० रेखा। रेङब कि॰ अ॰ रेझना, धीरे-धीरे चलना; पहुँचना (खेत में पानी का); में ०- ङाइब, -ङवाइब । रेचा दे० रीचा। रेजा सं० पुं० छोटा-छोटा दुकड्ा;-रेजा, दुकडा दुकड़ा। रेट दे० रैट। रेढ़ा सं॰ पूं॰ भगड़ा, बखेड़ा;-करब,-उठाहुब। रेत सं पुं वालू; बालू-(गीतों में); वि॰-हा, -ही,-तील। रेतव कि॰ स॰ रेतना, काटकर दुकड़ा करना; व्यं० डाँटना, धिक्कारना, एक ही बात को बार-बार कहते रहना। रेरिन्नाइव कि॰ स॰ रे रे करना, किसी को दुकार कर बुलाना या पुकारना। रेल सं क्त्री वरेलवे हेन;-पेल, भीड्-भाड्;-वई, रेखवे; श्रं०। रेलब कि॰ स॰ ढकेलना, इक्ट्टे ही मेज देना; प्रे॰ -लाइब,-लवाइब। रेह सं० स्त्री० नमक और सोडा भरी मिट्टी जिससे कपड़ा साफ होता है; लादब, दुबला होता जाना; वि॰-हार, रेह से भरा हुआ (खेत; मैदान)। रेहिनि सं० स्त्री० रेहन;-लेब,-धरब। रैकवार सं० पुं० ठाकुरों की एक उपजाति। रैज सं पुं तरीका, व्यवहार;-निकरब,-होब,-निका-रब, नियम कर देना; फ्रा॰ रायज। रैनि संव स्नीव रातः वैवन्नः प्रायः गीतों में;-बसेरा, थोड़ी देर का निवास ।

रैपर सं पुं व इतका गरम चहर; भोदन, भं ा

र्रैफिल सं० स्त्री० बंदूक, रायफिल; श्रं०। रैयत सं कि खार असामी, प्रजा; बै॰-अत; वारी, एक पद्धति जिससे भूमि का विभाजन होता है। रोत्राँ सं० पुं० पतला बाल; रोत्राँ, रोम-रोम; वै० -वाँ; सं० रोम । रोइब कि॰ अ॰ रोना, शिकायत करना;-गाइब, श्रपना दुःख सुनानाः प्रे०-वाइब,-उबः वै०-उब । रोक सं पुं ० स्कावट;-थाम: क्रि०-ब। रोकड़ सं प्ं ० नकद रुपया; बचा हुम्रा द्रव्य; वै० रोकब क्रि॰ स॰ रोकना; प्रे॰-काइब, भा॰ रुका-रोकादानी सं० स्त्री० बेईमानी (खेल में);-करब, -होब। रोकैया संव पुंच रोकनेवाला; प्रेव-कवैया। रोग संव पुंच व्याधि;-होब; विव-गी, किव-गाब, रोगी हो जाना;-गिश्राब; सं० रुज्। रोगन सं॰ प्ं॰ तेल, मसाला (लगानेवाला)। रोचना सं० पुं० विवाह का एक रस्म। रोज कि॰ वि॰ मतिदिन;-ही, दैनिक मजदूरी;-रोज; फ्रा॰ रोज (दिन); प्र०-जै। रोजमरों कि॰ वि॰ प्रतिदिन; वै॰ रू-। रोजही सं श्वी० दैनिक मजदूरी;-पर। रोजा सं १ पुं भ मुसलमानों का प्रसिद्ध वत: राखब, -रहब,-खोलब; श्वर० रोज: । रोजाना कि॰ वि॰ प्रतिदिन; रोजु; वै॰-जिक्का। रोजिगार संव पुंब्पेशा, व्यवसाय;-री, व्यवसायी: -करब;-होब। रोज़ी सं० स्त्री॰ जीवन यात्रा;-चलब,-देब,-लोब। रोजै कि॰ वि॰ रोज ही; प्रतिदिन;-रोज, नित्य-रोट सं॰ पुं॰ बड़ी और मोटी रोटी; रोटी जो देवता को चढ़ाई जाय। रोटी सं की किसी के मरने पर की गई दावत; -करब,-होब; भा०-टियाही, रोटी होने का ताता। रोड़ा सं पूं पत्थर का दुकड़ा; रुकावट;-लगाइब, रोदन सं • प् • रोने की किया; जोर-जोर से रोना; -करब,-ठानबः पं०; तुल०रोदन ठाना । रोनडक दे० रोवनडक। रोपन कि॰ स॰ ऊपर से गिरती हुई वस्तु को पक्र बोनाः प्रे०-पाइब,-पवाइब, रोप लेना, परसवाना (भोजन), सं० रोपयू। रोव सं पुं प्रातंक;-गाँठब,-बचारब;-दाब; दे रुआब (दे॰); वि०-बीला,-दार। रोय-घोय कि॰ वि॰ दुःखपूर्वक, किसी प्रकार रो-धोकर; इस कहावत में इन दोनों शब्दों को किया के रूप में प्रयोग करते हैं। अपुना क रोई चोई भान क अदाई। पोई, अपने लिए तो रोना प्रता है पर दूसरे के लिए २५ रोटी बनाकर देता है।

रोरा सं०ष्ठं० श्रांख का एक रोग;-फोरब;-क गुरिया,
एक जंगली पाँदे का काँदेवर फल जिसके बाँघने
से रोरा सूखकर श्रम्छा हो जाता है। (२) छोटा
ढुकड़ा; यक रोरा नोन, गुर "।
रोरी सं० खी० सक्षे में लगाने का रंग; छोटा
ढुकड़ा;-खगाइब।
रोनाइब कि० स० रुलाना, तंग करना; मा०-ई।
रोस सं० पुं० क्रोध का श्रावेश; कि०-साब; श्रावेश
में श्राना।
रोसनी सं० खी० प्रकाश;-करब,-होब; फा० रोशनी।

रोहिनया सं० पुं० एक प्रकार का श्राम जो रोहिणी नचन्न में सब श्रामों के समाप्त होने पर पकता है। बै०-हि-, हा; सं० रोहिणी। रोहब कि० श्र० श्रच्छा फल देना, चलन होना, माना जाना (रिवाज था दस्तुर का); सं० रुह, पनपना। रौजा सं० पुं० कन्न। रौनव कि० स० रौंदना; प्रे०-नाह्ब; बै० रउनब (दे०)। रौहाल वि० पुं० प्रसन्न, स्नी०-लि;-रहब।

ल

लंका सं॰ स्त्री॰ प्रसिद्ध द्वीप श्रोर उसकी राजधानी; लंगड़ वि॰ पुं॰ लँगड़ा; स्त्री॰-डि; वै॰-ङ्ङड; कि॰ -ङड्राब, लॅंगड़े-लॅगड़े चलना:- डू, आदर प्रदर्शक लंपट वि॰ पुं॰ दुश्चरित्र; स्त्री०-टि; भा०-ई। लइश्रा सं श्वी वाई: भुना हुआ दाना; राम दाना क-, रामदाने के भुने हुए दाने। लइका दे॰ लरिका। लइन सं को व पंक्ति, दिशा; कार्य की पदति, पेशा; भं ० लाइन;-धरब, काम करना;-से, कम से। लइमड़ दे॰ लयमड़। लइसन सं० पुं० लैसंस, आज्ञानपत्र;-लेब:-दार, जिसके पास चाज्ञापत्र हो; ग्रं॰ लाइसेंस; वै॰ लउँचा सं पुं कोटी पतली डाल; स्त्री - ची। लुउँडी सं॰ स्त्री॰ लौंडी, परिचारिका;-चेरिया, नौकरानियाँ; वै०-वँड्री,-ड्रिनि । लडमार सं० पुं० चुँगली; जगाइव, चुँगली कर देना; वि०-री,-रिहा, चुँगलो करनेवाला; वै० लडक-बरा सं० पुं ० लौकी के दुकड़ों का बना हुआ बड़ा या पंकीड़ा। लडकी सं० स्त्री० लौकी। लउछित्राव कि॰ घ॰ लालच में पड़े रहना, कुछ पाने की आशा में खटे रहना;-श्रान रहव; वै०-व-, खौ-। लाउटव कि॰ घा॰ जीटना; प्रे॰-टाइब,-उब; वै॰ लंडटानी सं० स्त्री० जौटती बार; वै०,-व-। लज्ता-बजता सं० पुं० इधर-उधर की बात; भा० ्हेर्ड, ऐसी बातें करने की बादत; दे० रउताई।

र्वाउर सं प्ं व बढ़ा डंडा या खाठी; बान्ह्य ।

लउलीन वि॰ पुं॰ उत्सुक;-होब,-रहब; वै॰-व-। लडवार दे० लडग्रार। ताउहार दे० लवहार। लक्डिहार सं० पुं० लक्ड़ी बेचनेवाला; स्त्री० लकड़ों सं॰ स्त्री॰ काठ, लाठी का खेल; छुड़ी; -मारब,-चलाइब; क्रि॰-डिआब, सुलना (पेड या व्यक्तिका)। लकतका वि० पुं० खूब साफ एवं चमकोता; प्र० लकालकः;-होब,-रहब । लकवा सं० पुं • प्रसिद्ध बीमारी जिसमें श्रंग मारा जाता है;-लागब,-गिरब;-मारब। लखन सं॰ पुं॰ ्ल दमण; तुल॰ उठे लखन निसि विगत सुनि ; वै०-छन; सं०। लखनऊ सं० पुं० श्रवध का प्रसिद्ध नगर जिसे लक्मणपुर भी कहते हैं। वि०-नउन्ना, लखनऊ का (ब्यक्ति, फैशन आदि)। लखनी सं • स्त्री • बच्चों का एक खेल जिसमें पेड़ की डालों पर चढ़ते कूदते रहते हैं;-खेलब । लखब कि॰ स॰ देखना, ताकते रहना, रखवाजी करना; प्रे०-खाइब,-खवाइब; सं० खन् । लखाइब कि॰ स॰ दिखा देना, बतला देना; दूर से दिखाना; सं० तस्। लखाउरी वि॰ पुं॰ एक मकार की पतली ईंट जिनसे पहले मंकान बना करते थे;-ईंटा; वै० -ख़उरी; सं० खन्न । लखैया सं १ पुं ० देखनेवाला, रखवाली करनेवाला; प्रे॰-खर्वैया। लग अव्य० निकट; प्र०-गें, पास;-सग, वि० वनिष्ठ (सम्बन्धी);-गैं, पास में ही, अत्यंत निकट । लगळुत्राई सं॰ स्त्री॰ सम्पर्क, छूत; सं॰ लग् +

लगन सं•स्त्री॰ विवाह का समय;-लागब; सं०

ब्रप्तः वै०-नि ।

लगब कि॰ घ॰ लगना, प्रभावित करना; वै॰ लागब; प्रे॰ लगाइब,-गवाइब,-उब। लगवना सं॰ पुं॰ जलाने की लकड़ी, कंडा आदि। लगा सं पुं प्रारम्भ;-लगाइव प्रारम्भ करना । लगामि सं॰ स्त्री० लगाम:-लागब,-लगाइब, रोकना । लगेनि वि॰ स्त्री॰ लगने या दूध देनेवाली (गाय, भैंस ग्रादि)। लग्गा स॰ पुं॰ फल ग्रादि तोड़ने की लम्बी लकड़ी स्त्री०-ग्गी;-लगाइव, प्रारम्भ करना;-लागव;-यस्, लग्गू-भग्गू सं० पुं० सहायक, गौण लोग; साधारण ब्यक्तिः; वै०-गुत्रां-भगुत्राः; (मौका पड्ने पर पास लग जानेवाले और फिर भग जानेवाले)। लङड़ा सं० पुं ० प्रसिद्ध श्राम । लाङड़ी सं ० स्त्री० कुरती का एक पेच;-लगाइब, -मारब, यह पेच लगाना । लङाट सं० पुं० लँगोट; स्त्री०-टी;-लगाइव,-बान्हब; कहा० भागे भूत के लड़ोटी। लवह सं० स्त्रो॰ लबकते की प्रवृति या शकिः कि॰-ब, प्रे०-काइब। लच्च कि॰ च॰ लचना, क्रुक्ता; प्रे॰-चाइब, लचर वि० पुं० ढोला-ढाला, सुस्त; स्त्री०-रि; भा० -ई,-पन, क्रि॰-राबः दे॰ लीचर। लचाइय कि॰ स॰ लचाना, कुहाना, हराना; मे॰ -चवाइब। लचार वि॰ पं॰ लाचार, नि:सहाय; भा॰-री, -चरई; फा॰लाचार। लच्छ्रन सं० पुं० लच्या, चिह्नः वि०-छनवत,-ति, अब्दे जन्मवाला (व्यक्ति);कु-(दे०)। लछन दे० जखन। लञ्जनवति वि॰ स्त्री॰ अच्छे लक्ष्य वाली (स्त्री॰)। लाइमन सं० पुं ० लच्मणः वै०-छि। लजवाइब कि॰ स॰ लजित करना; वै॰-उब; सं॰ लज्जा। लजाधुर वि॰ पुं॰ शर्मीला; स्त्री॰-रि। लजाब कि॰ घ॰ लजित होना, शर्म करना; सं॰ लंडन । लजुरी दे॰ बेजुरी। लटइब दे० लटब । लटकव कि॰ अ॰ लटकना; प्रे॰-काइब,-उब। लदका सं० पुं ० लटकाने या स्थगित करने का बहाना;-लगाइब। लटकाइब कि० स० लटकाना, फाँसी देना; बै० -उब, प्रे०-कवाह्य;-उब। लटरोना संव पुं व गेंद जो फूब की भाँति स्त्री की जट में जटका या लगा हो; गीतों में "जटगेनवा" भौर "फुलगेनवा" का प्रायः उरबेख आता है। लटव कि॰ घ० सुकना, हारना; प्रे॰-इब,-टाइब ।

लट्टा सं० पुं० बड़ा ठंडा; एक प्रकार का कपड़ा: -पार, नैवाल राज की सीमा में। लठइत वि॰ पुं॰ लाठी चलानेवाला; भगबाल: वैश्-रतेत। लठवाज वि॰ पुं॰ लाठीवाला; प्र॰-ट्ट-, लड़ाकू: भा०-बजर्ह,-जी। लिंठहा वि॰ पुं॰ लाठीवाला; स्त्री॰-ही। लड्डू सं० पुं ० मोदक; वै० ले-; गीतों में "लड़्वा" लड्इआ वि० पुं ० लड्नेवाला; वै०-या। लंडकपिल्ली वि० पुं चिबिल्ला लंडकाः वै० लंड्खड़ाव कि॰ घ॰ हिलकर गिरने लगनाः है॰ स० ताड़ना; प्रे०-ड़ाइब,-ड़वाइब, लड्ब कि॰ लड़हरा सं० पुं० चरी का लंबा पेड़। लड़ाइब दे० लड्ब। लड़ोई सं० स्त्री० युद्ध, भगड़ा;-करब,-होब। लड़ाका वि० भगड़ालू। लिंदिया सं० खो० वैजगाड़ी; क्रेजन: बड़ा परिश्रम करना (ब्यं०); वै० लहो,-या । लिंदिवान सं० पुं० गाड़ीवान; भा०-नी,-वनई। लढ़ी दे॰ लिइग्रा। लाग्वादि सं अी॰ परेशानी;-करब,-होब; लाग (जिंग) +वादि (दे॰ अपवादि)। लतस्त्रोर वि॰ पुं॰ जात स्त्राने वाजा; स्त्री॰-दि दे० जुचलोर; फा० खुरदन (खाना); 'खोर' कई भीर निदात्मक शब्दों में लगता है, जैसे, हरामखोर, हलालखोर (दे०)। लतमरुत्रा वि॰ पुं॰ लात का मारा हुआ; पिछुड़ाः गया-बीता लत्री सं० खी० पुरानी जूती। लितित्राइव कि॰ स॰ पैरों से सीधा करना (काँदे आदि को); मारना; प्रे०-वाइव; कहा० बेर्हा बति आयं, सूद लतिआयं, अर्थात् बेर्हा (दे०) बाती (दे०) लगाने से और शुद्र लातों की मार से ठीक होता है। लत्ता सं० पुं० चिथड़ा, फटा कपड़ा । त्तथफथ वि॰ पुं॰ भीगा एवं थका; पसीने में तु प्र०-त्थ-त्थः-होब। लथेरव कि॰ स॰ मिट्टी; की वड़ श्रादि में सान कर गंदा करना; गिराना, परास्त कर देना; प्रेंश -रवाइब,-उब। लइ-लइ कि॰ वि॰ भइपन के साथ (गिरना) लद्नी सं की वादने की किया;-करब,-होब लद्व कि॰ ग्र॰ लद्ना, चला जाना; नष्ट होना, जेल जाना; में कादव, लदवाइब, लदाइब; में लोड, लेड । 💸 लंदर-लंदर कि॰ वि॰ मुचता या चटकत

वै०-इदर् ।

लदवाइब कि॰ स॰ लादने में सहायता करनाः भाव-वाई, लादने की किया, मजदूरी आदि। लदाइब क्रि॰ स॰ लदवानाः भा॰-ई। लद्धड़ वि॰ पुं॰ भारी एवं सुस्त, खी॰-ड़ि । लद वि॰ जिस पर बोक लादा जाय, सवारी न की जीय (घोड़ा, घोड़ी)। लधव कि॰ अ॰ (बीमारी में) खाट ले खेना; ग्रसाध्य हो जाना। तन्ती वि॰ निंदा का;-दाग, अपयश; फा ● जानत +ई (लानत का);-दाग लागब, अपयश लग जाना । लपकव कि॰ घ॰ लपकना, जल्दी से पकड़ने का प्रयत्न करना, दौद्ना; प्रे०-काइब, हाथ बढ़ाकरं पहॅचाना । लपचा सं० स्त्री० एक प्रकार की लंबी पतली मछली: लघु०-ची। लपटा सं पुं व नमकीन खपसी (देव); फुहरी क-, व्यर्थ, गड़बड़ (करब, होब)। लपटि सं॰ स्त्री॰ ग्राग की ग्रांच, लपट:-लागब। लपटित्राव कि॰ त्र॰ लग जाना, जुट जाना, कमर कस खेना। लपलप कि॰ वि॰ बार-बार (बाहर भीतर करना); क्रि॰ लपलपाइब, बाहर भीतर निकालना (जीभ), जल्दी जल्दी हिलाना (तलवार)। लपेटब कि॰ स॰ लपेटना; भा॰ लपेट, चक्कर;-म श्राहब, चक्कर में या जाना; प्रे०-वाइब। लप्पद्ध सं ० पु ० तमाचा;-मारब,-देब,-लगाइब । लफवं कि॰ अ॰ देदा हो जाना, सुकना; प्रे॰ -फाइब,-फवाइब । लबड़ा बि॰ पुं॰ बायाँ; स्त्री॰-ड़ी;-ड़-हत्था, बायाँ हाथ काम में लानेवाला। लबिंहा वि॰ प्रं॰ जो अपना बार्यों हाथ प्रयोग में लावे: स्त्री०-ही। लबदा सं० पुं० ताजा तोड़ा हुआ डंडा जिससे फल तोड़ा जाय:-बहाइब,-मारव ! लबनी सं० स्त्री॰ मटकी जिसमें ताड़ी चुवाई जाती है:-लगाइब। लबर-लबर कि० वि० जल्दी जल्दी और व्यर्थ (बोलना); कि० लबलबाब । लबलबी वि० पुं० जस्दबाज; कहा० लबलबी क बियाह, कनपटी में सेनुर, जल्दबाज अपने व्याह में दुलहिन की माँग में नहीं उसकी कनपटी में सिंदर लगाता है । वै०-व । लबाब सं॰ पुं॰ गाढ़ा द्रव:-होब। लबार वि॰ पुं॰ ऋठा; स्नी०-रि, भा॰ लबरई, -पन्। लबालब कि॰ वि॰ पूरा पूरा, मुँह तक (भरा हुआ), म०-स्ब।

लिबेद सं० पुं • मनमानी बात; वेद विरुद्ध बात;

बेद और जबेद, शास्त्रीय मत तथा दकोसला 🕨

लबेरब कि॰ स॰ पोत देनाः प्रे०-वाइबः प०-भे-ः दे० चमोरब। लमउभ वि॰ पुं॰ दूर का (रिश्तेदार); स्त्री॰-भिः; लमञ्जर वि॰ पुं॰ कुछ लम्बाः स्त्री॰-रिः सं० लमटेंगा वि॰ पुं० जिसकी टाँग खंबी हो: स्त्री० लमाब कि॰ घ॰ दर जानाः दे॰ लाम। लमेरा सं० पुं० धान के साथ उगा हुआ वह पौघा जिसमें अन्त न पैदा हो; व्यर्थ की वस्तु; संतान जो असली पिता से न हुई हो। लम्मर संव पुंव संख्या;-लागब,-हारब; श्रंव नंबर। लम्मरी वि॰ पुं॰ नंबर वाला;-सेर;-मनई, बद्माश श्रादमी जिस पर पुलिस ने नंबर या श्रपराध का दफा डाल रखा हो: अं॰ नंबर। लम्मा वि॰ पुं॰ लंबा; स्त्री॰-मी;-होब, भाग लय सं० स्त्री० गीत का तर्ज; यक-से, ठीक तरह से: लयमड सं० पुं बसुरत और फूहड ब्यक्ति, स्त्रीव-डि: भा०-ई,-पन। लर सं बी॰ पंक्ति (श्रामूषणों की); यक-, दुइ-; लड़ी; बै०-रि। लरखराब दे० तहस्रहाब। लरिकई सं • स्त्री • लड्कपन; वै • -काई। लरिका सं० पुं ० लड्का, छोटा बच्चा; स्त्री०-की, क्रि०-ब, लड़के की भाँति व्यवहार करना; भा० -काय, ऐसा, व्यवहार, मूर्खता चादि;लरिकाय करब; भा०-ई,-कई (दे०); वि०-कोरि, (स्त्री) जिसके संतान ही चुकी हो;-परिकोरि । ललका वि॰ पुं॰ लाल रङ्गवाला; स्त्री॰-की। ललकार सं० स्त्री० चुनौती; क्रि०-ब। ललाई सं॰ स्त्री॰ जाल रङ्ग (किसी वस्तु का)। ललाव कि॰ घ॰ इच्छुक रहना; अतृप्त रहना (किसी अप्राप्त वस्तु के लिए); पाने के लिए जलवाते रहनाः सं वाल । लल्ला सं पुं अोटा प्यारा बच्चाः स्त्री :- ब्री: कविता में "-ला,-ली" श्रिय व्यक्ति के लिए: बै॰ -ल्लु। त्तवंडा सं० पुं • छोटा लड्का; स्त्री०-डी, लड्की; भा०-गडपन,-ना, बच्चों की सी बात या व्यवहार। लव सं० प्रं० रामचंद्र के प्रत्र: कुस, दोनों भाई। लवइया सं॰ पुं॰ लानेवाला; वै॰-वैग्रा;-यवैया; सं० नी (लाना)। लवछित्राव दे० खउ-। लवटव दे॰ लड-। लबटानी दे० लड-। लवता-बवता सं॰ पुं॰ इधर उधर की बात; -मारब, गप मारना ।

लवरि सं० स्त्री० लपट;-निकरब । लवलीन वि॰ पुं ॰ उत्सुक, व्यस्त;-होब,-रहब; भा॰ -जिनई । लवहार सं॰पं॰ मर कर जीवित हो जाने की दशा; -रे जाब, ऐसा हो जाना। लवा सं० पुं० मसिद्ध पत्ती। लवाङि सं बी॰ लौंग;-देखब, श्रोमाई करना; पीठा-, देवी को चढ़ाने का सामान। लस सं पुं विपक्ते का गुणः होब, नहब। लसकरि सं की॰ फ्रीज:-चढ़ाइब, देवी की एक पूजा करना जिसमें मिट्टी के बने हुए सिपाही सम-र्षित किये जाते हैं। फ्रा॰ जरकर। लसव क्रि॰ ग्र॰ चिपक जाना; प्रे॰-साइब। लसम सं० पुं० चिपकने की प्रवृत्ति; धरब; दे० लसर-लसर कि॰ वि॰ चिपकते हुए;-करब। लसार वि॰ चिपकनेवाला (ग्राटा, गुड़ श्रादि); -धरब,-होब । लिसिञ्चाव कि॰ञ्च॰ चिपक जाना; ख़राब हो जाना; गीत-"बान्हल जूरा ससिश्राय महिनवा दिनवा सावन कै''। लसोड़ा सं० पुं० एक पेड़ और उसका फल जिसका श्रचार बनता है। वै०-इसोड़ा,-चोड़ा। लस्सी सं० छी० पतला शरबत। लस्स्न दे० लहसुन। लहँगरी सं० स्त्री॰ छोटा लहँगा । लहॅगा सं॰ पुं॰ बहॅगा; वै॰-ङा । लहकब कि॰ अ॰ चमकना, (आग का) जीवित रहनाः प्रे०-काइब, चमकाना । 🖁 लहकारव कि॰ स॰ उत्तेजित कर देना, उकसा देना। 'लहचिचिरा सं० पुं० एक जंगली पोदा; अपा-ं मार्गे । लहजा सं० पुं० जगः,-भरः (२) ध्वनि । . लहतगा सं० प्० सिलसिला;-लागब,-लगाइब; वै० ः -स्तगा लहना सं॰पुं॰ रूपया जो पाना हो; सं॰ लभ् (प्राप्त करना);-तगादा । लहब कि॰ग्र॰ सफल होना (बात का); प्रे॰-हाइब, लगाना, मदद करना; सं० लभ्। लहबड़ सं० पुं० पताका, भंडा;-डिग्रा सुग्गा, एक मकार का तोता;-यस, लंबा । लह्मा सं॰ पुं॰ चयः; तमहः। लहर सं० स्त्री॰ तरङ्गः वि०-री, मौजीः वै०-रिः -आइब,-देब, साँप के काटे हुए व्यक्ति को विष की खद्दर द्यानाः; क्रि॰-राबः;-रित्राव । हैलहरा सं० पुं० वर्षा का भोंका; यक-, दुइ-। लहलहान कि॰ घ॰ लहलह करना; हरा भरा सं पुं वहसुन; वै वे न; सं वश्नन;

-पियाजि, बाह्मणों या वैष्णवों का असार पदार्थ । लहाउर सं॰ पुं॰ लाहौर; दूर स्थान;-री नोन, एव प्रकार का नमक। लहासि सं० स्त्री० लाश, शव। लहिस्राव कि॰ अ॰ पक कर खाल हो जाना। लहुत्रालोहान दे० लोहुबा- । लहुरा वि॰ पुं॰ छोटा, कम अवस्था का: स्त्री॰ लाँगि सं० स्की० पहनी हुई घोती का एक भागः वै०-ङि । लाँघव कि॰ स॰ कूदना; प्रै॰ लॅघाइब; लाँड़ सं०पुं० पुरुष की जननेंद्रिय;-देखाइब, घोखा देना;-डे से, मेरी बला से । लाइब कि॰ स॰ लाना; वै॰-उब; पे॰ लवाइब। लाई सं० स्त्री० लाई; चना-,-चना;-लूसी, चुगती; लाख सं० पुं० लाख; यक-,दुइ-;-न, लाखों;-सी, लाखों; सं० लच्छ । लाग सं० स्त्री० लगन, चिंता;-करब,-रहब,-होर; वै०-गि;-से, फ्रिक्र से, ध्यानपूर्वक। लागव कि॰ श्र॰ लगना, जल जाना; प्रे॰ लगाइब, -उब; श्रांखि-, मन-, चित-, जिड- । लाग-लीन वि॰ पुं॰ लगा हुआ (भूत मेत आदि) बाकी; खेना-देनाँ (पैसा); होब,-रहब। लागुन वि॰ पुं॰ लगनेवाला (भूत मेत बादि); स्त्री०-नि (चुइँल); त्राक्रमण करनेवाला (पशु)। लाज सं० स्त्री० लज्जा;-लागब; कि० लजाब, वि० लजाधुर । लाट सं॰ पुं॰ लार्ड;-साहब,-कमंडल, लार्ड गवर्नर; श्रं॰ लार्ड। लाटा सं० पुं॰ महुए को गर्म करके उसमें दूसरी चीजें मिलांकर बनाया हुआ पापड़ । लाठी सं० स्त्री० लाठी;-मारब, कठोर शब्द कहना, उजङ्कता करना । लात सं० पुं० पैर; कि॰ जतिश्रा**इव** । लाद्व कि॰ स॰ लादना; प्रे॰ लदाइब,-दवाइब, -उब। लादी सं रत्री० धोने का उतना कपड़ा जितना एक गधे पर जद सके; यक-, दुइ-; (२) दें इर (दें) के पीछे खदी हुई मिट्टी जिसमें फूस मिला होता है और जिसके कारण बल्जी नीचे जाती हैं। लानति सं भ्नी निन्दाः मलामति करवा बाँटनाः फटकारना; दे० जनती। लापता वि॰ जिसका पता न हो; अर॰ खार्र लापरवाह वि॰ जिसे परवाह न हो; अर व (बिना) + परवाह; वै॰ ल-निपरवाह (दे॰); नाः -ही।

लाबरितल्ला वि॰ प्ं॰ फूहड़, बेढंगा; वै॰-इ-, स्त्री०-ही। लाभ सं० प्ं० तौलते समय श्रन्नादि का वह श्रंश जो अलग निकाल दिया जाता है;-निकारव,-लोब; सं ० लभ् (खेना)। लाम वि॰ पुं॰ दूर; कि॰ वि॰-में, कि॰ लमाब, दूर हो जाना, दूर चला जाना; सं० लम्ब ? लामें कि॰ वि॰ दूर पर;-लामें, दूर-दूर। लाय-लाय सं०पुं० सिफारिश;-करब, अनुनय विनय लायन सं० पुं० दहेज का वह भाग जो नकद नहीं वस्तुओं के रूप में दिया जाय। लार सं० पं० मुँह का पानी;-गिरव,-टपकब। लारी सं• स्त्री॰ बड़ी मोटर;-चलब,-हाँकब; ग्रं॰। लाल सं०पुं० एक छोटी चिड़िया (२) एक बहुमूल्य पत्थर (३) वि॰ लाल रङ्ग काः भा॰ ललाई. लाली । लालरी सं० स्त्री० लाल रङ्ग या वस्तु की पंक्ति; -होब। लालसर सं॰ पुं॰ एक चिड्यि जिसका मांस स्वादिष्ट होता और दवा के काम भी आता है। लाला सं० पुं • कायस्थ, पटवारी; स्त्री • ललाइनि । लाली सं० स्त्री० ललाई, लालिमा। लालसा सं० स्त्री० हादिक इच्छा;-करब,-होब, -रहबः सं०। लावनी सं० स्त्री• एक प्रकार का गीत;-गाइब, लावा सं पुं कुछ अशों का भुना हुआ दाना; -परखब, विवाह का एक संस्कार जिसमें धान का लावा वर-कन्या के ऊपर दुलहिन का भाई गिराता है। सं० लाज; स्त्री० लाई। लासा सं०पुं ॰ गोद;-लागब,-लगाइव, फँसाना; क्रि॰ लसिम्राव । लाह सं० पुं • लाख;-लागब, दुबला होते जाना, बराबर स्वास्थ्य गिरते रहना। लाही सं॰ स्त्री॰ सरसों का एक प्रकार जिससे तेल निकलता है। लिखना सं० पुं० लिखा हुआ पतिज्ञापत्र;-करब, -होब,-लिखब,-कराइब, लिखाइब; सं० लिख्। लिखब कि॰ स॰ लिखना; प्रे॰-खाइब, खवाइब, -उब, सं० लिख्। लिखवाई सं० स्त्री० लिखने का परिश्रम, उसकी मजदूरी चादि; सं०। लिखाई दे॰ लिखवाई। लिचड्ई सं० स्त्री० जीचड्पन, काहिली; दे० लिटाव कि॰ घ॰ लीटा (दे॰) हो जाना; वै॰ -टिम्राव। लिटिहा वि॰ पुं॰ जिसमें जीटा हो; गीला (गुद्र);

बै॰-टहा, स्त्री॰-ही (भेखी)।

लिट्टी सं० स्त्री० ग्राटे की गोल मोटी रोटी जो कडे पर संकी जाती है; वै॰ लीटी;-लगाइब,-बनाइब! लिदिहा वि॰ प्रं॰ जिसमें लीद हो; स्त्री॰-ही। लिपवाइब कि॰ स॰ लिपवाना; भा॰-ई, लीपने की क्रिया, मजद्री, पद्धति श्राद्धि। लिपाइब क्रि॰ स॰ लीपने में सहायता करना: दे॰ लिफाफा सं॰ पुं॰ पत्र भेजने का लिफाफा; बाहरी ठाट-बाट; श्राडंबर । लिवड़ी बिरताना सं०पुं० पोशाक; दिखावटी कपड़े; श्रं० लिवरी। लिबलिब वि॰ पुं० लापरवाह श्रीर जल्दबाज; दे० लबलब; क्रि॰-बाब, जल्दी करके काम बिगाइना । लिम्मस सं० पुं ॰ श्रपयश;-लागब,-लगाइब; वि० -सहा, श्रपयशवालाः दे० निमोसी। लिलगाह सं० पुं ० नीलगाय; प्र० ली-। क्तिलवाइब क्रि॰ स॰ निगलवाना। लिल्ला सं० पुं० चमड़े के उपर निकला हुन्ना मसा (दे॰) की तरह का मांस का भाग। लिल्लाह वि॰ पुं•मुक्त, दान में दिया हुआ; अर॰ अल्लाह के लिए; प०-ही, सेंत का (माल);-करब, -देव । लिल्ली घोड़ी सं० स्त्री० बरसात में होनेवाला एक कीड़ा जो एक दूसरे के उपर चढ़ा हुआ घूमता रहता है। लिवाइव कि० स० ले जाना; वै०-याइव, उब: सं० लिहाज सं० पुं • ध्यान, संकोच, सद्भावना;-करब, लिहाड़ा सं॰पुं० उजड्ड ब्यक्ति, मसखरा; प्र०-डिग्रा, भा०-हर्द्ध,-इपन,-हाड़ी; बै॰ लु-। लीभी सं०स्त्री० उबटन लगाने के बाद गिरी हुई उसकी सूखी मैल। लीक सं॰ स्त्री॰ पहिये का चिह्न, रास्ता। लीखि सं० स्त्री० जुँ का श्रंडा। लीटा सं० पुं ० गीला और खराब गुड़; क्रि॰ लिटि-याब, गुड़ का खराब हो जाना। लीटी सं० स्त्री० दे० लिट्टी। लीडर सं० पुं • नेता; भा • री, नेतागिरी। लीदि सं० स्त्री० लीद;-करब। लीन-छाड़न सं॰ पुं ॰ रिवाज; किसी बात को जेने श्रीर दूसरी को छोड़ने का कम। लीपब क्रि॰ स॰ लीपना;-पोतब; भूसा पर-, बात बनाना; भेद छिपाने के लिए कुछ कहना; प्रे॰ लिपाइय,-पवाइय,-उब । लील सं० पुं ० नील। लीलब कि॰स॰ निगलना, जल्दी-जल्दी खाना, प्रे॰ लिलाइब,-लवाइब,-उब। लीला सं॰ स्त्री॰ नाटक, खेल; करब, भरब: सं•।

लुंज वि॰ पुं॰ जिसके पैर न काम करें; स्त्री॰ -जि:-होब। लुँ डिन्छ। व कि॰ अ॰ प्रेम से हिलमिलकर किसी बच्चे का अपने से बड़े से खिलवांड करना; बै०-रिन लुकवाइव क्रि॰ स॰ छिपा देना: वै॰-उब: 'लुकाब' का प्रे॰। लुकाब क्रि ॰ श्र ॰ छिपनाः प्रे ॰ कवाइब, - उब । ल्कारा सं० पुं० जलता हुआ लकड़ी का डुकड़ा; स्त्री ०-री। लुकुड़ी सं • स्त्री • छोटी पतली लकडी। लुक्क सं पुं व जलती हुई लकड़ी; स्त्रीव-की; पव -क्का; लुका;-बारब; क्रि॰ वि॰-से, भ्रुटपट (जल उठना)। लुगरी सं॰ स्त्री॰ फटा पुराना वस्त्र (स्त्री के पहनने का); पं०-रा, प्र०-मा। लुङ्डी सं॰ स्त्री॰ घोती की भाँति पहनने का अँगोछा । लुच्चा सं० पुं० नीच व्यक्तिः; वि० नीचः भा० -च्चई, पन। लुचुई सं॰ स्त्री॰ छोटी नरम पूरी; बँ॰ लूची। लुजलुज वि॰ पुं॰ ढीला-ढाला; स्त्री॰-जि। लुजुर-लुजुर कि॰ वि॰ ढीन्नेपन के साथ:करव. लुटवाइव कि॰ स॰ लुटा देना, लूटने में मदद देना: वै०-उब। लुटही सं • स्त्री ॰ लूट, लूटने की किया;-परब; होब। लुटाइब कि॰ स॰ लुटाना; प्रे॰-टवाइब,-उब; बै॰ -उब, भा०-ई। लुटिया दे॰ लोटिया। लुट्रेरा सं पुं व लूटनेवाला व्यक्तिः; भाव-रई,-रवन। लुटेशा सं॰ पुं॰ लूटनेवाला, प्रे॰-टबैया। लुंद कब कि॰ अ॰ लुदक जाना; प्रे॰-काइब। लुनिया दे॰ लोनिया। लुप्प सं॰ पुं॰ जीभ बाहर निकालने की क्रिया; तुं, -सें;-ज़ुप्प, जल्दी जल्दी जीभ निकालते हुए; वैं लुबुर-लुबुर कि॰ वि॰ बिना सोचे समके (बोलना)। लुबुरिहा वि॰ ५ं० लुबुरी (दे०) लगाने वाला, स्त्री०-ही। लुबुरी सं॰ स्त्री चुंगली; इधर उधर लगाने की भादतः-लगाइव,-करव । लुभाव दे० लोभाव। लुमड़ा वि॰ पु॰ फूहड़, बेहूदा; स्त्री॰-डी; प्र॰ लू-। लुरकी सं रही कान में पहनने का एक छोटा गहना ।

जुलवा वि० पुं व्याः स्त्री व्यूजीः दे व्यूजा।

THE PARTY OF THE P

लुलुआइब कि॰ स॰ फूहड़ या मूर्ख बना देना; 'लूलू' (हे॰) कहना या बनाना। लुलुहा सं० प्० हाथ का पंजा। लुवाठ सं • पुं • हाथ का खड़ा ग्रॅंगूठा;-दिखाइब कुछ न देना; वै०-छा-। लुवाठी सं स्त्री जलती हुई लकड़ी; वै०-मा-, -कारी; "कबिरा खड़ा बजार में लिए खुवाठी हाथ'';-कबीर । लुहाड़ा दे॰ बिहाड़ा। लूँडि सं स्त्री वास या पुत्राव का छोटा गहर जो बरहे (दे॰) में ढकेला जाता है; वै॰ लुहुँहि। लूक सं० पुं० त्राकाश से टूटा हुआ तारा;-परव, -िंगरब; तुल ॰ 'दिन ही लूक परन कपि लागे !" लूगा सं०पुं० कपड़ा;-लूटब, अपमान करना, निंदा करना;-लत्ता,-रोटी; लघु०-लुगरी,-रा;-क लाँड, निरर्थक या बेकार व्यक्ति। लूटब कि॰ स॰ लूटना; प्रे॰ लुटाइब,-टवाइब, -उब; लुगा-; भा व-टि,-ट, लुटही (दे०); रामनाम की लूट है...। लून दे॰ नून, लोन; सं॰ जनगा। लुमड़ि दे॰ लुमड़ा। लूल वि॰ पुं॰ लूला; स्त्री॰-लि; घृ॰ लुलवा (दे०)। ल्ल वि॰ फूहड, मूर्ब; 'उल्लू' से ? सं॰ उल्का लूह सं० पुं ० लू ; सक्त गर्मी;-चलब,-बरसब। लेंड़ सं॰ पुं॰ गूका दुकड़ा; स्त्री॰-डी । र्लोड़ा सं॰ पुं॰ छोटा कच्चा फल (विशेषत: कट-हल का); स्त्री०-डी। लेइआइब कि॰ स॰ बर्तन के नीचे राख खमाना जिससे वह कम जले; वै०-उब; दे० लेवा। लेई सं॰ स्त्री॰ आटे की लेई;-लगाइब,-बनइब। लेक्चर सं० पुं० भाषणः;-देव,-सुनवः ग्रं०। लेखा सं पुं विसाब; जेब; जोखा, हिसाब-किताब;सं ि लिख्। लेजुरी संब्बी॰ रस्सी; वै॰-रि; सं॰ रज्जु। लेट वि॰ पुं ॰ विलंब से भाया हुआ; खाब, देर कर देना। लेटब कि॰ अ॰ लेटना, दे॰ वलरब। ल्ौड सं॰ स्त्री॰ लॉग; वै॰ जवाडि। लौंचा दे० लडँचा। लौड़ा सं० पु • लिंग;-लेब, कुछ न पाना;-देव, कुछ न देना। लौंड़ी सं॰ स्नी॰ दे॰ लउँडी। ल्रीछित्राव दे॰ लड-। ल्रीटब कि॰ घ० जौट्ना; प्रे०-टाइब,-टवाइब्रा लौटानी कि॰ वि॰ खौटते समय। ल्रीता-बीता दे॰ जडता-। लोहार दे॰ खबहार।

वइ वि० स्त्री० वे; पुं०-य। वहरब कि॰ स॰ (पीसना) प्रारम्भ करना; (जाँत या चक्की) चलानाः प्रे०-राइब,-रवाइब। वइसन वि॰ पुं॰ वैसा, खी॰-नि; कि॰ वि॰; प्र॰ -नै,-नी। वर्ड वि॰ वही। वऊ वि० वह भी। वकलाई संव खीव के करने की इच्छा;-आइब, ऐसी इच्छा होनाः वै०-कि-। वकालति सं॰ स्त्री॰ वकालत, वकील का पेशा; -करबः अर० विकालत । वखरी सं॰ स्त्री॰ श्रोखली; यस, मोटा ताजा, हहा-कट्टाः सं० ऊखल । वगरब कि॰ श्र॰ चूना, ब्ँद-बूँद करके चूना; प्रे॰ -गारब व्हराब कि॰ अ॰ (घाव, कुल्हाड़ी या फावड़े की चोट का) हलका होना, हलका खगना, कम खगना; दे० श्रोद्धरः वै० श्रो-। वछाँह सं॰ पुं॰ पेड़ की निकटता के कारण खेत या फ्रसल को हानि;-मारब; वै० थो-। वजह सं० पुं० कारण; प्र० वी-। वसाई दे॰ बोमाई। विभास सं० पुं० श्रोक्तने या फँस जाने का स्थान; नदी, तालाब या जंगल का वह स्थान जहाँ से जल्दी निकलना कठिन हो; दे० श्रोमव । वठई कि० वि० वहाँ; वै०-ठाई । वठघन सं० पुं॰ सहारा; स्नी॰-नी। वठछव कि॰श्र॰सहारा लेना, लेट जाना; वै०-घव; प्रे॰-ङाहब (दरवाज़ा) लगा देना (बंद नहीं करना) वतरा वि॰ पुं॰ उतनाः स्री०-रीः वै॰-ना,-नी। वतहँत क्रि॰ वि॰ कुछ दूर, उधर; प्र०-ते, उधर ही; दे॰ यतहँत। वतीरा सं० पुं ० तरीका, स्वभाव; बै० उ-। वशुष्ट्या सर्व ॰ उस " यह शब्द उस समय प्रयोग में श्राता है जब उपयुक्त शब्द स्मरण नहीं हो पाता; वै०-थू। वद्रव कि॰ घ॰ (सिट्टी, दीवार घादि का) फट-कर गिरना; प्रे०-दारब,-द्रवाइब,-उब; सं०वि + ह। वन सर्वे० उन;-काँ,-कर,-के,-हूँ; वन्हें, उनको । वनइस वि॰ बीस में एक कम; कुछ कम अच्छा; -बीस, थोड़ा सा घंतर: प्र०-स-। वनचब वि० स० स्नाट की रस्सी तानना; प्रे० -बाइब,-चनाइब। वनचास वि॰ चालीस श्रीर नौ;-सौ बयारि, सभी ष्माफर्ते ।

बनसठि वि॰ पचास और नौ

वनसिल वि॰ कुछ खराबः; न 🕂 अर॰ असल। वनहत्तरि वि॰ सत्तर में एक कम। वनाइव कि॰ स॰ पकड़कर कुकाना; प्रे॰-नबाइब; वनान सं० पुं० श्वाज्ञापाजनः-देव, हुक्म मानना, काम करना। वफा सं० पुं० लाभ (दवा का);-करब,-होब; वै० ब्रो-; वफ्: । ववा सं० छी० संकामक बीमारी; बीमारी की देवी; -माई,-क जाब, मरना, वै० स्रो। वमहाँ कि॰ वि॰ उसमें; वै॰ वहमाँ; श्रवधी में वर्ण विपर्यय के ऐसे नमूने बहुत हैं। वरखब कि॰ स॰ ध्यान देना, सुनना याज्ञा मानना । वरंट सं० पुं० वारंट;-काटब,-भाइब; घं०। वरमब कि॰ अ॰ लटकना, मोटा होकर या सुजकर लटक जानाः प्रे०-माइब । वरहन सं॰ पुं॰ उलाहना;-देब,-खेब। वस वि॰ पुं॰ वैसा;-स, वैसे-वैसे; स्त्री॰-सि, वससि (बहु॰); हस, वैसे-वैसे; दे॰ यस। वसहन सं०पुं ०नाज जो खिखयान में वसाये जाते हैं। वसाइव कि॰ स॰ हवा में गिराकर साफ करना (खिंखियान में फसल के नाज को); सु॰ अपनै-, अपनी ही बात कहते जाना, दूसरे की न सुनना, प्रे॰-सवाइब, दसाने में सहायता करना। वसीश्रत सं० स्त्री० उत्तराधिकार;-लिखब,-पाइब: -नामा, अदालती कागज़ जिसमें कोई दूसरे को श्रपना उत्तराधिकारी बनावे । वसूल वि॰ प्राप्त; करब, होब; भा०-ली, क्रि०-ब: फा॰ चसल (मिलना)। वह वि॰ पुं॰ वह; प्र॰ उहै; स्त्री॰-हि, प्र॰-ही। वहकारब कि॰ स॰ हाँकना; बैलों को हाँकने में 'व तता' ये तीन अन्तर के दो शब्द प्रयुक्त होते हैं; पहले शब्द 'व' से यह धातु बनता है और 'तता' से 'ततकारब' (दे०)। वहार सं० पुं० पालकी के चारों और परदा करने के लिए रंगीन कपड़ा;-डारब। वाजिब वि॰ उचितः प्र॰-बी। वापस वि॰ पीछे;-जाब,-म्राइब,-करब, लौटाना,-लेब, -देब; फा॰ पस (पीछे)। वासिल वि॰ उचित रूप से प्रयुक्त, प्राप्त या मिला; -करब,-होब; फा० वसल (मिलना)। वासिलवाकी नवीस सं० पुं ० तहसील का एक कर्मचारी जो आई हुई और वाकी लगान का हिसाब रखता है; फा०। वाहियात वि॰ प्ं॰ व्यर्थ, मूर्खतापूर्ण; स्री॰-ति।

संकर सं० पुं० महादेव;-जी,-महराज, सिव-,-भग-वान; सं० शंकर। सँकरा वि॰ पुं॰ तङ्ग;स्त्री॰-री: दे॰ साँकर। संका सं ० स्त्री । शंका, संदेह; करब, होब; लघु-, पेशाब (करव); सं० शंका। संकेत सं प्ं इशारा; करब, पाइब; दे० संकेत; सं०। संकोच सं० पुं ० विचार, ध्यान, संकोच;-करब, -होब;-चें; सं०। संख सं ् पुं ० शंख:-बजाइव (व्यं ०) विज्ञापन करना, कहते फिरना; सं०। संखानि सं० स्त्री० संतति; यक्कै-, एक ही प्रकार के (दो या अधिक लोग); सं०। संखिया सं० पुं० एक प्रकार का विष;-देब,- खाब। संग संव पुंव साथ;-करब,-पाइब;-गें, साथ में;-गी, साथी; दे॰ सङ। संगीन वि॰ भारी (अपराध); अं॰ सेंग्वीन ? संगी-साथी सं॰ पु ॰ मित्र, परिचित लोग। सँघरिया सं० पुं० साथी; वै०-री। सँघरी संव पुं न साथी; स्त्री न साथ, संगति;-करब; -धरब, सं० सङ्ग, सङ्घ । संच सं पुं व ठीक-ठाक, जमा-जमाया (कारबार); -होब,-रहब। सँचरव कि॰ अ॰ प्रचार होना, फैलना; प्रे॰ चारबः सं० सं + चर । सँचारब कि॰ स॰ प्रचार करना। संजम सं॰ पुं ॰ संयम;-करब,-राखब; वि॰-मी; नेम-; सं० संयम । संजाफ सं॰ पुं॰ रंगीन किनारा;-लगाइब। सँजोइब कि॰ स॰ तैयार करना; सं॰ संयोज्। संजोग सं॰ पुं॰ अवसर;-लागब,-आइब,-परब, -पाइब,-मिजब; सं० संयोग। संजोगिता सं० स्त्री० प्रसिद्ध स्त्री । संभा सं ० स्त्री ० सायंकाल; करब, होब; गाइत्री: सं० संध्या। सँमत्तौका सं० पुं० संध्या के निकट का समय; सं० सँभवै कि॰ वि॰ बिबकुत सायंकातः; सं॰ संध्या । सँभीया सं पुं न सार्यकाल का भोजन; करब, होब; दे० दुपहरिया। संटर् सं॰ पुं॰ केन्द्र; घं॰ सेंटर । संटा सं० पुं० डंडा; ची॰-टी; सोंटी। संड-मंड वि॰ स्जा हुमा, मोटा; होब। संडाब कि । भरत होना, किसी की न संदास सं० पुं • लग्बा-चौदा होदः पासावा।

संडासी सं० पुं० संन्यासी; सं०। संडील सं रत्नी । स्त्रियों के पहनने की जूती: अं । सैएडल । सँड़ाब कि० घ० साँड़ की भाँति होना या व्यव-हार करना; दूसरों को छेड़ते रहना या तक्क संत सं॰ पुं॰ साधु, महातमा, साधू-। संतरी संव पुं ० पहरेदार; श्रं ० सेग्द्री। संताइब कि॰ स॰ दु:खंदेना; प्रे॰-तवाइब; सं॰ संतपः; कहा । मुई सवति संतावे, काठे क ननदि संतान सं० स्त्री० बच्चे। संताप सं० पुं०हादिक दुःख;-करब,-देब,-होब, पर-, दूसरे को दु:ख देने का पाप; पर-संतापी, ऐसा पाप करनेवाला; सं०। संती अन्य० स्थान पर, बदले; हमार-, वनकै-। संतोख सं पुं भंतोष;-करब, जाने देना,-मारब; • वि॰-खी, संतोष करनेवाला; तुल॰ जिमि लोभहि सोखय संतोखा । संतोला सं० पुं॰ संतरा। संथाव कि॰ वं॰ सुस्ताना, श्राराम करना; प्रे॰ -थवाइब । संदेह सं० पुं० संदेह;-करब,-होब,-रहब; सं०। संपति सं ॰ स्त्री ॰ सुख का सामान; विपति, सुख-दुःखः सं॰ संपत्ति । संबंध सं० पुं० संबंध;-करब,-जोरब,-होब;-धी, नातेदार; सं०। संबल संव्यं शक्ति, सहायता;-करब,-देव। संभू सं० पुं शंकर, महादेव; नाथ। संसय स॰ पुं॰ संदेह;-करब,-होब,-रहब; सं॰ सश्य संसर्ग संव पुंव साथ, श्राना-जाना;-करब,-रहब, -होब; सं०। सेंसार संव्युं व संसार; भर, सभी लोग, सारी दुनिया; वि०-री, संसार का; सं०। संहार सं० पुं नाश; करव, होब। संहुति सं • स्त्री • साथ, संगति;-करब, पाइब-होब; वै०-घु-;-तिया, साथी। सईतव कि॰ स॰ मिट्टी से जीपना; प्रे॰-ताइव; -पोतब,-माजब;-लीपब। सइका सं॰ पुं॰ मिट्टी का बर्तन जिससे कोल्हाद में रस उँड़ेखते हैं। सइजन दे॰ सहजन। सहूनि सं बी सेना, समृह; सं शैन्य। सर्इ सं की • उत्तेजना, सहायता;-देब,-पाइब,फ्रा॰ सईस दे॰ सहीस।

सउध-सजब सउँघ सं प् सामनाः परवः घें, सामनेः सं • सन्मुख । सउँपव कि॰ स॰ सौंपना; प्रे॰-पाइब,-पवाइब; -पौनी, चरवाहे को नये पशु चराने के लिए प्रथम बार देने के समय प्राप्त इनाम । सर्डिफ सं० स्त्री॰ सौंफ। सउक सं॰ पुं॰ शौक; वि॰-की,-कीन; कि॰-किग्राब, मवल इच्छा करना। सनगाति सं० स्त्री० उपहार:-ग्राइब,-पठइब: वै० -हु-; फ्रा॰ सौग़ात । संउचव कि॰ य॰ याबदस्त लेनाः प्रे॰-चाइबः सं॰ शौचः वै०-उँ-। सउजा दे॰ सौजा। सउति सं० स्त्री० सौत; वि०-या (हाह);-तील (खरिका, सासु); सं० सहपत्नी । सउनव कि॰ स॰ (कपड़े को) पानी, साबुन आदि से भिगोना; एक मैं मिला देना; प्रे०-नाइब,-नवा-इब,-उब । संडर सं० पुं० एक बड़ी मछ्जी; स्त्री०-री। स डरी सं ० स्त्री ० एक प्रकार की मछ्जी; (२) बच्चे के जन्म का स्थान, जन्म की क्रिया;-परब; वि० -रिहा (कपड़ा)। सरहाइनि दे० सहुब्राइनि । सकठि सं ० स्त्री ० स्त्रियों का एक ध्योहार । सकठी वि॰ पुं॰ जो 'भगत' (दे॰) न हो; अदी-चित; वै०-डिहा (भगतिहा से भिन्न); शक्ति? सकडब कि॰ श्र॰ हिचकना, डरना; मा॰ सकड़ (हिचक) वै०-इन सकती सं० स्त्री०शक्ति; लदमण जी को लगा हुआ शक्तिवाण:-लागब; सं०। सकद्म सं॰ षुं॰ दमाः प्र॰-मा सकपकाब कि॰ भ्र॰ हिचकना, घबरा जाना। सकब क्रि॰ स॰ सकना। सकल वि॰ पुं• सारा; प्रायः कविता में प्रयुक्त -"सकत पदारथ है जग माहीं"। सकारें कि॰ वि॰ सवेरे; बँ॰ सकाले। सिकहा वि॰ पुं॰ जिसे दमा आता हो; स्त्री॰

सकीमी सं० स्त्रीः० कमी, तङ्गी;-पाइब,-घरब, वि०

सकुचाब कि॰ अ॰ सङ्कोच करना, हिचकना; सं॰

सकृतति सं० स्त्री० निवास; फा० सक्नत । सकेत सं पुं कमी, (स्थान, पैसे आदि की);

-होब,-पाइब;-तें, कष्ट में, वै॰ सँ-, प्र॰ सं-।

सकेलब कि॰ स॰ कठिनता से भीतर करना, वकेलनाः विना मन के खानाः प्रे०-लवाइवा

सक्कर सं॰ स्त्री॰ चीनी; विड-, मीठी वस्तु; स॰

-ही: दे॰ साकि।

सं 🕂 कुच्।

मै० कुञ्ची।

न्म (कम बोला जाता है)।

होय, तुम जो कहते हो ठीक निकले; सं० शर्करा। सखा सं० पुं० सखी का पति: (२) कविता में, मित्र, साथी: सं०। सस्वी सं० स्त्री० स्त्री मित्र;-जोराइब, एक रस्म जिसमें ज़ड़कियाँ या स्त्रियाँ पानी में जाकर सखी होने की प्रतिज्ञा करती और एक पान के बीड़े को श्राधा-श्राधा काटकर खाती हैं; ऐसी सखियाँ एक दूसरे का नाम नहीं बोतीं। सखुत्रा सं० पुं० साखु; वै० से- । सर्गे वि० पु'् सगा; स्त्री०-गि;-भाई,-बहिनि; प्रवन्गे,-गो,-गो । सगपहिता सं पुं दाल जिसमें साग मिला हो; साग + पहिती (दे०)। सगय दे॰ सग,-गै। सगर वि॰ पुं॰ सारा; प्र॰्-रै,-रौ; सं॰ सकतः कहा । सगर गाँव जिर गै फूहिर कहें लता सगरा सं० पुं • बड़ा तालाब; सं० सागर। सगहा वि० पं० सागवाला स्त्री०-ही;-पतहा, जो साग-पात खाय। सगाई सं ० स्त्री ० नीची जातियों का ब्याह;-करब, सगाही सं॰ स्त्री॰ साग खोंटने का समय, रिवाज आदि;-परब,-करब । सगियान वि॰ पुं॰ सचेत, बड़ा; स्त्री॰-नि; वै॰ -ग्यान,-निः प्र०-गाि-; सं० सज्ञान । सगुन सं० प्० शकुन; ग्र-, ग्रपशकुन, सं० सगोत वि॰ प्ं॰ एक ही गोत्र का; वै॰-ती। सघन वि॰ पुँ॰ घना, स्त्री॰-नि । सङ सं॰ प्ं॰ सङ्ग, साथ;-सङ,-ङे,-ङे-ङे, साथ-साथ । सङरहिनो सं० स्त्री० संग्रहिणी (रोग);-धरब. -होब: सं० संब्रहिगी। सङहा सं॰ पुं॰ गुड़ बनाने के लिए एकत्र किया हुआ भोंकने का सामान;-पाती। सङाब कि॰ अ॰ (साँप आदि जीवों का) मैथुन करना; सं॰ सङ्ग (प्रसंग) । सिङ्हा सं० पुं० संब्रह, रज्ञा:-करब; सं०। सङ्गे सं॰ पुं॰ संगी;-साथी, मित्र; सं॰ सङ्ग । सचे । वि॰ पुं ० होशियार, जिसे बातों का ध्यान हो; स्त्री०-ति। सच्चा वि॰ षुं ॰ ईमानदार; स्त्री०-च्ची। सच्चै कि॰ वि॰ सचमुच। सजग वि॰ पुं॰ सचेतः स्त्री॰-गिः; वै॰-जुग । सजन सं॰ पुं॰ प्रेमीः स्त्री॰-निः, नीः, प्रेमिकाः प्रायः गोतों में; दे० साजन; सं० सज्जन, नी । 🔑 सकोरा सं० पुं० छोटा मिही का बर्तन; वै० सि-; सजब कि॰ घ॰ सजना, श्रद्धार करना; प्रे॰ साजब, -जाह्ब;-बजब, तैयारी करना (बारात आदि को)।

तोहरे मुहँमा विउ सक्कर (विउ गुर, गुर-विउ)

सजरा सं॰ पुं॰ वंशवृत्तः श्रर॰शजरः। सजाव वि॰ प्ं॰ मलाई सहित (दही);-दहिउ, ऐसा दही। सजाय सं० स्त्री० दगड;-करब,-देब। सजिल वि॰ प्ं॰ सजा हुआ; गँठा, सुन्यवस्थित । सजुग वि॰ प्ंै तैयार स्त्री॰-गि;-होब,-रहब। सर्जी वि॰ सारा, पूरा; प्र०-जी; सं॰ सर्व । सिमया वि॰ साभे का। सटइव कि॰ स॰ सटा देना; वै॰-टाइव। सटकव कि॰ अ॰ धीरे से खिसक जाना; मे॰ -काइब । सटव कि॰ घ॰ सट जाना, अत्यंत निकट माना; प्रे॰-टाइब,-टवाइब । सटर-पटर कि॰ वि॰ किसी प्रकार, ढीलाढाला; वै०-फटर। सटल्लहा वि॰ पुं॰ रही, पुराना; स्त्री॰-ही, वै॰ -हि- । सटहा सं पुं व दरहा; मारबः स्त्री क्ोंटी,-हो; दे॰ सोंटा; क्रि॰-हरब, खूब पीटना; दै॰ साँटा (दे०)। सटाइब दे॰ सटब, साटब। सटाक कि॰ वि॰ ऋरपट; भ्र॰-से,-हें;-पटाक। सटिश्राइव कि॰ स॰ मानना, अदब करना, सट्ट-फट्ट सं॰ पुं॰ कुछ भी; थोड़ा बहुत (काम, भोजन)। सट्टा सं० पुं० सट्टा; वि०-ट्टा;-पट्टा, गुप्त राय, सलाह:-हेबाज,-जी। सट्टी सं बी बाजार, सं इह, पं इही (दुकान)। सठ् वि॰ पुं॰ दुन्ट, भा॰-ई; सं॰ शठ। सठित्राब कि॰ श्र॰ ६० वर्ष का हो जाना; हीन होने लगना। सठौरा दे॰ सोंठउरा। सङ्कि सं॰ स्त्री॰ रास्ता, सड्क; वि०-हा, सङ्क सद्धुत्रप्राइनि सं०स्त्री० साद् की स्त्री; स्त्री की सदृद्धान सं० पुं० सादृ का घर या गाँव। सत्गुरु सं॰ पुँ॰ सच्चा गुरु जिसका उरुखेख प्रायः कबीर के पदों में है; बै०-र -। सतनजिउ अध्य० किसी के छींकने पर कहा हुआ शब्द; शतंजीव, सौ वर्ष जीश्रो; सं०। सतनाम सं पुं न सत्य नाम, भगवान का नाम; संत कवियों ने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है। सतपुतिया सं स्त्री॰ एक तरकारी; वै०-र-।

सत्भवरा संवर्षक सात भवार या पति;-के जाव,

त् सात मतार कर ! स्त्रियों की एक गांची; सं० सह + मतार । सतवाँसा वि॰ पुं॰ सात महीने का (बच्चा): स्रीः;न्सी; सं अस + मास । सताइव क्रि॰ स॰ सतानाः वै०-उस, प्रे॰-तवा-सतुत्रा सं पुं सत् ;-पिसान बान्हब, तैयारी करना:-बान्हि कै, खूब तैयारी करके: भूका, -पिसान, सामान; सतुत्रानि (दे०)। सत्रश्चानि सं० स्त्री॰ गर्मी का एक त्योहार जब सत्त् खाया श्रीर दान में दिया जाता है। बै॰ सतुत्रा-। सत्तरह वि॰ दस श्रीर सात;-वाँ । सत्तरि वि॰ सत्तर; वाँ, ईं; कहा॰ सत्तरि चूहा खाय के बिलारि भई भगतिनि। सत्तिमी सं० स्त्री० पत्त का सातवाँ दिन; सप्तमी: सत्ती वि॰ स्त्री॰ सती;-होब; कष्ट उठाना, त्याग करना; सं० सती। सथवाँ क्रि॰ वि॰ साथ मैं; प्र॰-वें। सद्र सं॰ पुं॰ मुख्य स्थान; सद्र (मुख्य)। सदरी सं बी कपड़ा जो छाती के उपर पहना सदा कि॰ वि॰ हमेशा;-सर्वदा, सदैव;-फर, वह पेड़ जो १२ महीने फल दे;-गाभिनी, व्यं ०पशु या स्त्री जिसके बच्चे न हों। सदाबते सं० पुं० बारह महीने सुफ़्त भोजन या भोजन सामग्री बाँटने की पद्धति;-देव,-जेब,-चजब; वि० -सी । सधव कि॰ श्र॰ पटना; मैत्री भाव रहना, हो सकना; प्रे॰ सा-, सधाइब,-उब; नपब-; दे॰ साधव। सधर वि॰ पं॰ बड़ा और बढ़िया (भ्राम या भ्रन्य सधा वि॰ पुं• जिसकी भादत पड़ी हो; स्त्री॰-धी; -सघावा;-धी-सघाई । सधाइव कि॰ स॰ (कपड़ा या आभूषण) पहनकर देखनाः वै०-उब । सधुअई सं स्त्री॰ साधू की स्थिति, दशा या तपस्या;-करब,-निबाहब। सधुसाइन सं० स्त्री॰ साधू की स्त्री या स्त्री जो साधुनी हो जाय; दूसरे अर्थ में 'साधुनि' शब्द है (दें)। सध्याब कि॰ घ॰ साध् हो जाना। सनई सं० स्त्री॰ सन का पेड़। सनक सं०स्त्री० विचिष्तताः क्रि॰-ब, पागल होनाः वि०-की, अर्द्धविचिप्त;-कातर,-रि, जो जब-जलूल बात करे; कहा, ही, जिसमें सनक हो सनकाइब कि॰ स॰ पागल कर देना; मार देना (उंडा, जाठी आदि)। सनकारव कि॰ स॰ इशारा करना, इशारे से बुवानाः सं • संकेत ?

सनखर सं० पुं० सन का दुकड़ा; वै०-रो। सनहकी सं रत्री वीनी की तरतरी। सनफर वि॰ पुं॰ सस्ता; कि॰ वि॰-रे; कम दाम सनीचर सं पुं शनिश्चर; व्यं बहुत भोजन करनेवाला; सं०। सनेस सं॰ पुं । संदेश;-पठइब,-देब,-श्राइब,-पाइब, -मिलब; सं० संदेश। सन्ह सं ु पुं ० स्नेह, प्रेम; वि०-ही। सनोहब कि॰ स॰ (दूध का) ग्रंदाज लगाना; खरीदने के पहले पशु का दूध दुहना। सन्नूखि सं० स्त्री० संदुक। सन्नेह सं॰ पुं॰ संदेह; करब, रहब; सं॰ संदेह। सपट्ट सं पुं चुप हो जाने की स्थिति:-मारब, -खींचब । सपठा सं० पुं ० जकड़ी का छोटा संदुक जिसमें जेवर रखे जाते हैं। सपना सं पुं • स्वप्न;-देखब; कविता एवं गीतों में "सपन";-होब, बहुत दिनों से न दिखाई पड्नाः सं०। सपनाय सं॰ पुं॰ किसी देवता की प्रेरणा से आया हुआ स्वप्न;-होब। सपर्व कि॰ अ॰ तैयार होना, तैयारी करना; पे॰ -राइब,-उब; वै॰ सँ-, भाग-राई, तैयारी; (२) हो सकना, संभव होना; प्रे०-पारब, नाश कर देना । सपहरि कि॰ वि॰ सब के सब; बिना किसी को छोडे: वै॰ सँ-। सपाट वि॰ पुं॰ साफ; स्त्री॰-टि। सपार्व कि॰ स॰ नष्ट करना; उखारब-,हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना; दे० सँपरब, वै० सँ-। सपेद वि॰ पुं॰ सफेद; भा॰-दी:-दी करब,-होब, चुनाकारी करना या होना; (२) सपेदी= बुढ़ापा । सफका वि॰ पुं॰ सफेद। सफर सं॰ पुं॰ यात्रा; वि॰-री, जो यात्रा योग्य हो (सामान), हरुका, छोटा; प्र॰-ड । सफरा सं॰ पुं॰ बैलगाड़ी में बिछाने और दकने के लिए चौड़ा मजबूत सुतली का कपड़ा। सफवाइब कि॰ स॰ साफ कराना, सफाई कराना; फा॰ साफ। सफहा वि॰ पुं॰ साफा बाँधे हुए, साफा वाला। सफाइब कि॰ स॰ साफ करना: स्पष्ट कर जेना: प्रे०-फवाइब, वै०-उब । सफाई सं • स्त्री • स्वच्छताः स्यं • हानि, नाशः -करब,-होब। स्फाचट्ट वि॰ समाप्तः जिसमें कुछ बचा न होः वै०-ट । स्फाब कि॰ अ॰ साफ होना; प्रें॰ सकाइब, -फवाइब,-उब ।

सफीना सं ० पुं ० उपस्थित होने का आज्ञा-पत्र; सम्मन-,-श्राइब,-मिलब;-तामील करब,-होब; लै० सब (नीचे) + पीना (दंढ) = जिसके विरोध करने पर दंड मिले; श्रं० समन। सफील वि॰ पुं॰ बहुत साफ; स्त्री॰-लि। सफेद दे॰ सपेद। सफेदा सं पुं श्रसिद्ध आम जो सफेद रंग का होता है। (२) एक सफेद मसाला जो लकड़ी श्रादि में खगता है। सब वि॰ सर्व॰ सारा, सब लोग, प्र॰-बै,-भै; सं० सर्व । सबज वि० पुं० हरा; स्त्री०-जि; वै०-बुज (प्राय: गीतों में); फा॰ सब्ज्। सबजा सं० पुं ० नाक का एक ग्राभूषण; वै०-बु-। सवजी सं॰ स्त्री॰ ताजा साग; साग-,-तरकारी। सबद् सं० पुं० शब्द; पवित्र शब्द;-सुनब; सं०। सबन सर्व० सभों; सं० सर्वे। सबरी सं स्त्री नकब काटने का लोहे का हथियार । सब्बल सं् पुं े लोहे का लंबा श्रीजार जिससे कंकड़ आदि खोदते हैं। सवाब सं० पुं पुर्यः-करवः-मिखवः-पाष्टवः सवाब; श्रर०। सवासी सं० स्त्री० साबाशी; बै० चाबसी;-देव, सञ्ज वि॰ पुं॰ इरा; सब्ज । सर्वेनहा वि• पुं० साबुन वाला, साबुन लगा हुआ; स्त्री०-ही । सबुनाइब क्रि॰ स॰ साबुन लगाना; मे॰-नवाइब, सबुनाहिन वि॰ पुं॰ साबुन की सी बू वाला; -आइव,-लागव। सबुर सं० पुं० संतोष;-करब,-होब (नष्ट होना); फा० सन्। सबूत सं० पुं० प्रमागः;-देब,-लेब,-माँगब । सबेरे वि० पुं ० जल्दी; समय से पूर्व; (२) प्रातः-काल (३)-रे, कि॰ वि॰ शीघ्र, सबेरे; अबेरे-, चाहे जब, प्र०-रवें; दे० अबेर; सं० स + बेला (समय)। सबै सबै॰ सभी; सब लोग; दे॰ सब; प्र॰-मै। सभन सर्वं पुं सभों; स्त्री - नि । सभा सं ० स्त्री ० सभा;-लागब,-होब,-करब,-बटोरब; सम वि॰ पुं॰ बराबर;-करब,-होब;-सोम, सीघा; -सं, सीधे से; सं०। समकब कि॰ अ॰ उभइना, उन्नति करना, विकास करना; प्रे०-काइब; दे० जमकाइब। समकाइब क्रि॰ स॰ संगठित करना, विकसित करना, जमाना; दे॰ जम-। समिकिञाइव कि॰ स॰ बटोरना (कपड़ा आदि),

सीधा करनाः प्रे०-वाइब ।

समगम वि॰ शांत:-करबः म०-म्म-म्मः सं॰ सम 🕂 समभव कि॰ स॰ समभनाः प्रे॰-भाइब-उबः वै॰ समिम सं० स्त्री० समक्त, बुद्धि; वै०-मु-। समहेक वि॰ स्त्री॰ जम्बा और चिकना (बाँस, लकड़ी आदि)। समथर वि॰ पुं॰ बराबर; जो ऊँचा नीचा न हो; स्त्री०-रिः सं० सम + स्तर, स्थल । समथाव कि॰ श्र॰ श्राराम करना, सुस्ताना । समिधित्रान सं० पुं • समधी का घर; वह गाँव जहाँ लड़का या लड़की व्याही हो;-करब, समधी का मेहमान होना। समधी सं॰ पुं॰ लड़की या लडके का समर: स्त्री॰ -धिनि । समन सं० पुं० कचहरी का श्राज्ञापत्र जिसमें किसी की उपस्थिति निश्चित समय एवं स्थान पर श्रावरंयक होती है । प्र०-मनः;-श्राइब,-लेब. -पठइबः श्रं समन। संमान दे॰ सामान। सम्रो सं॰ स्त्री॰ ऋतु, मौसम, जमाना; सं॰ समय। सम्मे वि॰ सारा, बहुत सा। सर्यभवार सं॰ एं॰ कुर्मियों की एक जाति; वै॰ ं सैं-। सय सं॰ स्त्री॰ वृद्धिः-होब। सयकड़ा दे॰ सैकड़ा। सयकिति सं रत्री परगाड़ी, बाइसिकिल; वि -जिहा, सायकिल चलानेवाला । सयगर वि॰ पुं॰ अधिकः क्रि॰-राब, स्त्री॰-रिः वै० से। स्यतान सं पुं शैतान, बदमाश; भा ०-नी; अर० शैतान। सयदै कि॰ वि॰ शायद ही; दे॰ सायद। सयन सं पुं इशारा; वै सेन; (२) सोने की किया;-करब, सोना (देवता के लिए); सं॰ शयन। सयमड़ वि॰ पुं॰ मस्त, मनमौजी; भा॰-ई। सयम्मर वि॰ बहुत सा। सयराठ सं० पुँ० भंभट, तैयारी; करब, कष्ट उठाना; वै० सै-। स्यल दे॰ सैल। सयलानी वि॰ मदमौजी; वै॰ सै। सयहरन सं० षुं० सहन; करब, होब; वै० सै-। सयान वि॰ पुं० बड़ा, समक्तदार; स्त्री॰-नि; सा॰ -यनई,-पनः सं० सज्ञान । सयार वि॰ पुं॰ जल्दी होनेवाला (काम); होब, सरक सं पुं े साता; सार (दे) का घु० रूप। सरकठ सं पुं प्रबन्ध, समझौता; करब, होब। सरकब क्रिंड सर्व सरकना; प्रेड-काइब, उब। सरकस वि॰ पुं॰ प्रभावसम्बी, हिम्मतवाजा; सी॰

-सि, भा०-ई; फा० सरकश (सर=सिर, कश. उठानेवाला) । सरका सं० पुं ० सरकाने की क्रिया, हस्तमैथन. सरकाइव कि॰ स॰ खिसकाना; वै०-उब: प्रे० -कवाइब । सरकार सं • स्त्री ॰ गवर्नमेंट; मालिक; वि ॰ नी: नौकर माजिक को "सरकार" कहकर संबोधित करता है और उसके सामान को 'सरकारी' कहता है। सर्कार। सर्किल सं॰ पुं॰ चेत्र, मंडल, सीमा; श्रं॰। सरकी दे॰ सेरकी। सरखत सं॰ पुं॰ जिखित ठेका या किरायानामा। सर्ग सं ु ं स्वर्गः नरक-;-गें जाब, मरनाः सं०। सरगना सं० पुं० नेता; प्रभावशाली व्यक्तिः फ्रा॰ सरगही सं अबि० सूर्योदय के पूर्व का वह मोजन जो रोजे के दिनों में सुसलमान खीग करते हैं। सरङी सं० स्त्री॰ सारंगी;-बजाइबः वि०-हिहा. सारंगी बजानेवाला; सं०। सर्जि सं० छी० प्रसिद्ध कपड़ा सर्ज; घं०। सरजु सं॰ भ्री॰ रामायण की प्रसिद्ध नदी सरयू; -जी,-माई; सं०। सरति सं० स्त्री० शर्त, वै०-र्तिः फ्रा०। सर्थव कि॰ स॰ समकानाः-भरथब, पट्टी पढ़ानाः प्रे॰-थाइब-भरथाइब। सरद्-गरम सं० पुं० सर्द-गर्म;-पकरब,-धरब, सर्दी-गर्मी पकड़ लेना। सरदार संब्पुं० नेता; स्त्री०-रिनि; भा०-री; बारात में जानेवाले लोग (नौकर-चाकर नहीं)। सरदिश्राव कि॰ श्र॰ सरदी से प्रभावित होना, बीमार पड़ना; वै०-याब। सरदिहा वि॰ एं॰ सरदीवाला, सरदी से जल्दी बीमार पड़ जानेवाला; स्त्री०-ही। सरदी सं ं स्त्री० ठंडक; जाड़ा;-परव,-होब;-खाब, -लागव। सरघा सं० स्त्री० श्रद्धाः भगती, श्रद्धा भक्ति। सरत सं • स्त्री • शरण;-लेब,-देब;-पाइब; सं •। सरनाम वि॰ प्ं॰ प्रसिद्धः होब,-रहबः वै॰-नामः फा॰। सरप सं पुं न सापः प ० नका। सरपट सं पुं वोड़े की एक चाल; तेज चाल; -चलब,-दउरब,-दउराइव। सरपत सं पुं भूँजा; एक लंबी जंगली वास । सरपुत सं० पुं० साले का बेटा; सं० रयालपुत्र। सरपुतिया सं क्त्री वता में फलनेवाली पुक तर-कारी; वै०-न्ना, सत-। सरपोटब कि॰ स॰ बटोरकर का खेना; भटपट की लेना।

सरफ-सलाई ी सरफ सं० पुं • न्यय;-करब,-होब; फा०। सरफा सं॰ पुं ॰ खर्च;-करब,-होब। सरफारेउरी सं॰स्त्री॰ एक छोटा खद्दा फल जिसका आकार रेवड़ी की भाँति होता है। सर्फुराई सं० स्त्री० सनई की सूखी लकड़ी; वै॰ -लाई,-लफ़्लाई । सरव कि॰ भ॰ सड़ना, प्रे॰-राइब,-उब। सरवत सं० पुं० शर्वतः;-घोरवः,-वनइवः,-पियव । सरवती सं० पुं० एव बारीक कपड़ा। सरबदा कि॰ वि॰ सदैव, सर्वदा; सं॰। सरवराहकार सं० पुं अकदमे या जमीदारी का काम देखनेवाला सहायक। सरवरि सं० स्त्री० बराबरी;-करब; वि०-हा, सम-सरवस सं०पुं० सर्वस्वः सब कुछः सं०। सरवावित सं० स्त्री० सर्वनाश; समाप्ति;-होब, -करव। सरम सं ० पुं० शर्म, लज्जा; कभी-कभी यह स्त्री-लिंग में भी बोला जाता है; वि०-दार, क्रि॰ सरमाब कि॰ अ॰ जजाना, शर्म करना; प्रे॰-मवाइब; शर्म। सरया सं ० पुं ० एक प्रकार का अच्छा धान । सरर-सरर कि॰ वि॰ सरसर श्रावाज करते हुए: वै॰ सर्-सर्। सरलहा वि॰ पुं॰ सड़ा हुआ; वै॰ सल्लाह (दे॰)। सर्वन सं० पुं० श्रवण जिसकी मातृ-पितृ-भक्ति प्रसिद्ध है: सं । सरवरिष्ठा सं पुं सरयू के उत्तर के प्रदेश का रहनेवाला (ब्राह्मण); वै०-रिहा; सं० सरयू ; दे० सरवार। सरवाइब क्रि॰ स॰ ठंडा करना; वै॰ से-,-उब। सरवार सं॰पुं॰ सरयू के उत्तर का शांत जो बाह्यणों की पवित्रता के लिए मसिद्ध है; वै०-स्त्रार; सं० सरयू + पार । सरसई सं श्री किसी फल का गोल प्रारम्भिक

सरहजि सं० स्त्री० साले की स्त्री। सरहद्द सं०पुं० सीमा; वि०-हो, सीमा पर स्थित। सरहर वि॰ पुं॰ पतला एवं खंबा; स्त्री०-रि; पहे॰ "सावन टेढि चहत मा सरहरि, कहें सबलसिंह बूभौ नरहरि।" सरहंस सं० पुं० सारस; यस, लंबा (व्यक्ति)। सराइब कि॰ स॰ सड़ाना; प्रे०-स्वाइब,-उब; वै० सराकति सं० स्त्री० सामा;-करब,-मँ;।वै०-री-; फ्रा॰ शिरकत।

सरसव सं० स्त्री० सरसों; वै०-सौ; सं० सर्षष ।

सरहँग वि० पुं० लंबा चौड़ा (व्यक्ति) प्रभाव-

रूप (विशेषतः श्राम के);-लागव ।

सराजाम संव्युं ० प्रबंध;-करब,-होब; फ्रा॰सरंजाम । सराधि सं रत्री शाद; करव, होब; कहा व सेति क धान मडसिश्रा क सराधि। सराप सं० पुं० शाप;-देव; क्रि०-ब; सं० शाप । सरापब कि॰ स॰ शाप देना, प्रे॰ सरपवाइब,-उब; सं०। सराफा सं० पुं० सर्राफ की दूकान वृत्ति या बाजार; -फी, सर्रोफ का काम। सराब सं० स्त्री० मदिरा; वि०-बी; फा०। सराबोर वि० पुं० खुब भीगा हुआ; स्त्री०-रि; -होब,-करब; कि॰ सरबोरब; कविता में "सर-सराय सं० स्त्री० धर्मशालाः सूनी-, निर्जन स्थान । सरारति सं० स्त्री० शरारत:-करब,-होब: वि०-ती, -ररतिहा.-ही। सराबट सं॰ पुं॰ हँडिया में भिगोया व्याज, महस्रा श्रादि जो कई दिन सड़ने के बाद बैलों को पिलाया जाता है; खटाई से भरा हुआ पानी जिसमें माजने-वाले बर्तन भिगोये जाते हैं। सरासर वि० स्पष्ट, निःसंदेह । सराहना सं० स्त्री० प्रशंसा;-करब,-होब। सराहव कि॰ स॰ प्रशंसा करना। सौर सं० स्त्री० गड्डा;-भाठब, किसी प्रकार काम चलाना । सरित्राइव कि० स० सड़ाना; प्रे०-वाइब । सरिष्ठ वि० बड़ा; सं० श्रेष्ठ। सरिहन दे० सरीहन। सरीक वि॰ सम्मिजित; हिस्सेदार;-होब; सामिज-। सरीख वि॰ बराबर, समान । सरीफ वि॰ पुं॰ सजन, भलामानुस; स्वी०-फि। सरीफा सं० पुं० शरीका। सरीर सं० पुं बदन; गुप्तेंद्रिय; सं० शरीर । सरीराडंड सं॰पुं॰ बीमारी; शारीरिक दंड (भगवान् द्वारा दिया हुआ)। सरीहन कि॰ वि॰ स्पष्टतः; खुन्नम-खुन्ना। सरुत्रार दे० सरवार। सरेख वि॰ पुं॰ चतुर; स्त्री॰-खि; कहा॰ कहवैया ल सुनवैया सरेख होय; सं० श्रेयस् । सरीता सं० पुं० सुपारी काटने का श्रीजार; स्त्री० -ती; वै० सरवता । सरौती सं० स्त्री० एक प्रकार का गन्ना जो नरम एवं प्तला होता है। सरहा वि॰ पुं० चिकना और ऊँचा (पेड़) बै० सत्तकठ सं० पुं० प्रबंध;-बइठब,-बइठाइब दे०-र-। सलतन्त वि॰ पुं॰ शांत, कुशलतापूर्ण;-होब,-करब, -रहव। सलफ वि०पुं० श्रासान, सस्ता; स्त्री०-फि; कि० वि० -फें, सस्ते में; वै०-भ; सं॰ सुलभ।

सलाई सं० स्त्री० सलाई;-लागब,-लगाइब।

सलाइब दे० सालब। सलाकब कि॰ स॰ पेंसिल से कागज़ पर लिखने के लिए रेखार्थे खींचना; सं० शलाका। सलाका संब्बी॰ पेंसिख; कि॰-कब; सं॰ शलाका। सलाम सं॰ पुं॰ प्रणाम करने का मुसलिम तरीका; -करवः ऋरं सलम (परमात्मा तुम्हारी रचा करे )। सलामी सं० स्त्री० बार बार सलाम करने की पद्धति; महत्वपूर्णं अवसर पर सलाम; दीवार, छत ब्रादि का थोड़ा सा भुकाव;-लेब,-देब,-दागब। सिलल वि॰ पुं • श्रासान;-पाइब, श्रासान होना, -रहबः सं० सरत । सलीपट सं० पुं० लकड़ी या लोहे का मोटा लंबा दुकड़ा; वै० सि-। सत्तीपर दे० सित्तीपर। सलोफा सं• पुं॰ शरीका। सलीमा सं• पुं• सिनेमा;-देखब; श्रं•। सल्क सं॰ पुं॰ ब्यवहार;-करब,-होब। सल्का सं पुं अधी बाँह की बनियान जिसमें सामने बटन खगते हों। सर्लेश्रा सं०पुं ० सालदेने वाला; दे० सालब। सलान वि॰ पुं ॰ नमकीन; सुन्दर; स्त्री ॰ नि; भा ॰ -पन, नई सं सत्तवण, दे श्रतीन। सङ्घाह सं॰ स्त्री॰ राय;-देव,-लेव,-करब; वि॰-हूँ, सलाह की (बात); कि॰ वि॰-न-, सलाह के लिए, •स्त, विचार-विनियम। सल्तेव सं॰ पुं॰ मेल, एकमत; करब, होब। सर्वेठई सं॰ स्त्री॰ साँतठ (दे॰) का काम;-करब। सर्वेपव दे॰ सर्वेपव। सर्वेरिश्रा कि॰ भ्र॰ सावँला हो जाना, (श्रंग या व्यक्ति का); अनकर काला पढ़ जाना (चावल भादि का); वै०-राब; सं० श्यामल । सवेंता सं॰ पं॰ प्रेमी, पति; गीतों में प्रयुक्त; वै॰ -विया,-भा; सं० श्यामल। सर्वेतित्रा सं पुं व प्रेमी, पति; वै व यार, सां ; सं॰ श्यामल । सव वि॰ सौ; यक-,दुइ-; वै॰ यक सय, दुइ सय। सवकीन दे॰ सडक। सवर्गंघ सं० पुं० शपथ;-खाब,-जेब; वै० सी-, सवति स्॰ स्त्री॰ सपत्नी;-मा डाह, सपरनी वाली ईंच्या; वै॰ सौ-; सं॰ सहपत्नी। सवतिन सं० स्त्री० कविता एवं गीतों में 'सवति' के ही अर्थ में; सं०। संवदा संबर्ध सीदा: करब, देव, खेव: सुतुफ, छोटा मोटा सौदा; गर, ज्यापारी; वै० सौदा; सौदः। सवधंधी वि॰ जो अनेक कार्यों में व्यस्त रहे; सव (सी) + घंधा। सवन सं पुं भीतों में मयुक्त 'सावन' का संचित 

सवहर सं पुं वितः वि०-री, पति का (हिस्सा. हक आदि); वै०-ड; शीहर। सवाई सं॰ सवागुना (नाज, रुपया भादि); देव -तेय;-सूत;-डेढ़ी, सवाया तथा ड्योड़ा (सूद बेते एवं नाज देने का तरीका)। सवाङ सं० पुं० वयः माप्त पुरुष; सुन्दर व्यक्तिः स्त्री०-किनि: बारात में श्राये हुए मिहमान (नौकर नही)। सवाचव कि॰ स॰ गिनकर ठीक करना: मिलाना: मे॰-वचवाइब । सवाद सं० पुं० स्वाद, आनंद, मजा;-लेब,-देब, -मिलबः क्रि॰-ब, वि॰-दी,-दू; सं॰ स्वाद। सवादव कि॰ स॰ मजा लेना; जीभि-, खाकर श्रानंद लेना; सं० स्वाद। सवादी वि॰ स्वाद बोनेवाला; शौकीन (खाने पीने का); घृ०-दु । सवाया वि॰ सवागुना। सवार सं पुं चढ़ने वाला व्यक्तिः-करब,-होब। सवारी सं स्त्री वड़ने का वाहनः चढ़नेवाला व्यक्ति;-पाइब,-देब,-खेब,-मिलब;-सिकारी, चढ़कर जाने का साधन। सवाल सं॰ पुं॰ प्रश्न, प्रार्थना; करब, प्रार्थना करना;-जवाब, उत्तर-प्रत्युत्तर । सवाल-खानी सं॰ स्त्री॰ कचहरी में प्रार्थनापत्र लेने का समय, दस्तूर आदि। ससरी सं स्त्री सांस; चलब; वै सँ-;सं श्वस । ससुर सं॰ पुं॰ स्त्री का पिता;-रं, (ब्री की) ससु-रात में; सं० श्वशुर । ससुरा सं॰ पुं॰ गाली या घृषा में प्रयुक्त "ससुर" का रूप; दु ससुरा ! समुरारि सं॰ स्त्री॰ समुराब; सं॰ श्वशुराबय; गीतों में "सासुर";-री, ससुराख में। ससेटव कि॰ स॰ वाध्य करना, घेरना; प्रे॰-टवा-सह सं॰ स्त्री॰ मोत्साहन;-देव,-पाइब; सं॰ सह (बल)। सहज वि॰ पुं॰ भासान, सीधा; स्त्री॰-जि, प्र॰-जै, -जौ; भा ॰-ई,-पन क्रि॰ वि॰-जें, सरखतापूर्वकः सहजोर वि॰ पं॰ बलवान; स्त्री॰-रि; सं॰ सह (बल) + फा० ज़ोर (बल)। सहत वि॰ पुं॰ सस्ता; मा॰-ई,-ती-ताई, क्रि॰-ताब, सस्ता होना;-महँग, चाहे जिस सूक्य पर; कि॰ वि॰-तं, सस्ते दाम में। सहन वि॰ लंबा चौड़ा (स्थान); फा॰ सहन (भागन) । सहना सं पुं प्रजा; देवल कविता में एक मास दुइ गहना, राजा भरे कि सहना । (४) कसल संबंधी मुददमों में बदाबत द्वारा नियुक्त पंच को बड़ी पसल का उत्तरवाशी होता है।

सहनाई सं० स्त्री॰ मसिद्ध बाजा; फा॰ शहनाई। सहनी सं शि॰ छोटी नाँद जिसमें गनने का रस गरम होता है। सहब कि॰ स॰ सहना; प्रे॰-हाइब,-हवाइब; सं॰ सहबई सं० स्त्री० साहबी; वै०-हे-। सहबक वि॰ साहब का सा; अंग्रेजी; ठाट वै॰ सहमब कि॰ श्र॰ सहम जाना; प्रे॰-माइब,-उब। सहर सं० पुं० नगर;-कहर, शहर जैसा स्थान; वि० -री,-रऊ,-राती। सहलोलवा वि॰ जो बोलने में चतुर और मीठा पर घोका देनेवाला हो; भा०-लई। सहवड्या सं पुं सहन करनेवालाः वै० -वैया । सहवाइब कि॰स॰ दंड देना, (किसी को) सह लेने के लिए वाध्य करना; वै०-उब; सं० सह । सहाना सं० स्त्री० एक प्रकार की चूड़ी जो प्राय: शादी में पहनी जाती हैं; फा॰ शाहानः ? सहारा सं० पुं० आश्रयः-देव,-लेब,-पाइब। सहिजन सं० पुं० एक पेड़ जिसकी फजी की तरकारी बनती हैं;-श्रति फूलै तऊ डार पात की हानि। सहिना सं० पुं० अरबी के पत्तों में पीठा खपेटकर बनाई हुई बड़ी बड़ी पकौड़ी,-बनइब; वै० सो-। सही वि॰ ठीक;-करब, हाँ कर लेना;-सही, ठीक ठीक; इहै-, यही ठीक है; सहीह। सहीस सं पुं अ साईस; भा अ-सी, साईस का सहुत्राइन सं० स्त्री० साहु की स्त्री; वै०-नि; दे० साहु; कहा॰ सीलें सीलें-गभिनाय गईं। सहुगाति सं० स्त्री० उपहार (माय: खाने-पीने की व्स्तुओं का); दे॰ सउगाति। सहेजब कि॰ स॰ गिनकर या अच्छी तरह देखकर मिला लेना; सँभाल लेना; न्यर्थ न जाने देना (भोजन श्रादि को); प्रे०-जवाइब,-उब। सहेलरी सं• स्त्री० सहेली; सखी-। सहैया दे॰ सहबह्या। ाँकर वि० पु**ं० तं**ग; स्त्री०-रि, भा० सँकरई। साँकति सं० स्त्री० जंजीर; सं० श्वंखला। स च वि॰ पुं ० सच्चा; स्त्री० चि, सं० सत्य । स चा सं० पुं ० साँचा। सं∤ची सं∘ पुं∘ एक प्रकार का पान जो शायद पहले पहल साँची में उत्पन्न होता रहा हो। साँचै-साँच कि॰ वि॰ सच्ची-सच्ची, ठीक-ठीक (कहना); वै॰ सच्चै-सच्च,-चौ-; (दे॰)। साँम सं विश्व संध्याः कि विश्-में,-मौ-साँम, -बिहान,-सबेरे;-करब,-होब; सं० संध्या; दे० संभा । साँट-गाँठ सं० पुं० मिल-जुलकर किया प्रबंध;

-करव,-लगाइंब, क्रि॰ साँटब-गाँठब, ठीक कर साँटा सं॰ पुं॰ मोटा बेत;-मारब; खी॰-टी;-लगा-इव; वै॰ सँटहा; दे॰ सोंटा, सटहा: कि॰ सँटहरब साँड़ सं० पुं० साँड; व्यं० मोटा तगड़ा व्यक्ति जो कुछ न करता हो, जवान जड़का;-होब,-यस; कि॰ सँडाब, साँड की भाँति व्यवहार करना, उद्देता साँडिनी सं० छी० मादा उँट जो बहुत तेज साँडिया सं० पुं ० तेज दौड़नेवाला ऊँट जो पागल हाथी को भी पकड़कर ठीक करता है। साँप सं० पुं ऋसाँपः, स्त्री० पिनिः, सं० सपै । साँस सं रत्री वाँस;-बोब,-निकरब; सु फर्सत, -पाइब,-देब,-लेब; वै०-सि,-सु। साँसति संवस्त्री० कष्ट; निरंतर पर साधारण दुःख; -करब,-होब; जिउ कै-। साँसा सं पं प्रायः केवल साँस (शक्ति नहीं); -चलब, मरने के समय चलनेवाला साँस; सं॰ साँसि दे॰ साँस। साइति सं श्री मुहूर्त;-देखब,-निकारब,-बिचारब; -सुद्ना, अच्छा सुहूत्तः भा० सायत। साइरी सं॰ स्त्री॰ कविता, कहावत:•मसलः साई सं० पुं० मुसलिम फकीर; एक विशेष प्रकार के भिखमंगे जो मुसलमान होते और भाइ-फूँक करते हैं; स्वामी (प्राय: कविता में);-बाबा; सं० स्वामिन् । साई सं० स्त्री० बाजा बजानेवाले या अन्यान्य विशेष मजदूरों को काम करने के लिए दिया हुआ बयाना;-देब, निमंत्रित करना, बुखाना । साउधान दे॰ सावधान । साक सं॰ पुं॰ रोब, प्रसिद्धि;-मर्जाद;-होब,-चलब; प्र०-काः सं० शाका। साकि सं० स्त्री० पुरानी खाँसी; वि० सकिहा । साकिन सं॰ रहनेवाला या वाली, कचहरी या कानूनी कागजों में स्त्री पुरुषों के नाम के आगे प्रयुक्त शब्द; फा०। साख सं • स्त्री • शाखा;-फूटब,-निकरब; प्र ०-खा; साखी सं॰ पुं॰ गवाही,-भरब,-देब; गवाही-, प्रमाण; सं॰ साची। साखीच्चार सं० पुं० विवाह में दोनों पचों के गोत्रों का पूरा विवरण जो पंडितों द्वारा सुनाया जाता है। सं० शाखा + उच्चार। साग सं॰ पुं॰ पत्ते वाली तरकारी;-पात, पत्तों का भोजन जिसमें मसाला आदि न पदा हो;-यस, सुविधापूर्वक (काट डाजना); सं शाक।

साङ्ठ सं ० पुं ० प्रबंध;-करब,-बान्हब; सं ० स+ गठ (संगठन)। साजन सं॰ पुं ॰ प्रिय, प्रेमी; पति; प्राय: गीतों में; स्त्री०-नि, सजनी (दे०)। साजव कि॰ स॰ सजाना;-बाजब,-तुलइंब; ठाट-बाट से तैयार करना (दुलहे, दुलहिन श्रादि को): प्रे० सजाइब सजवाइब,-उब। साज-वाज सं॰ पुं॰ ठाट-बाट, सजाने का उपक्रम या सामान:-ऋरब,-होब। साटन सं० पुं० मसिद्ध कपड़ा। साटव कि॰ स॰ चढ़ा देना, अपर सी देना या डाल देना (एक कपड़े पर दूसरा); प्रे॰ सटाइब । साठा सं ९ पुं ० साठ वर्ष का न्यक्ति; कहा ० साठा सो पाठा (दे०)। साठि वि॰ साठः सं॰ षष्ठि। साठी सं० पुं० एक प्रकार का धान। साढ़ा सं॰ पुं॰ लालच, श्राकर्षण;-लगाइब: लालच देना। साद सं पुं की की बहिन का पति;-भाई; स्त्री • सदैशाइनि (दे०), दे० सद्यान । सात वि॰ सात;-पाँच, अनेक लोग;-पाँच के लाठी एक जने क बोक्त; प्र०-तै,-तौ; सं० सप्त। सातय वि॰ सात ही; वै०-तै। सातव वि॰ सातो; बै॰-तौ। साथ सं०५ ० साथ; करब,-देब,-धरब,-छोड्ब,-रहब, -होब,-पाइब,-बेब; कि॰ वि॰-थें-थें,-थे साथ, साथ ही साथ;-थ, साथ में। साथी सं । पुं । साथ रहनेवाला; स्त्री०-थिनि । साद्य कि॰ वि॰ सादे हंग से ही;-बोदा, सीधे-सादे हंग से; वै०-है। साद्व वि० सादा भी; वै०-दौ। सादा वि॰ पुं ॰ सादा; स्त्री॰-दी; सीघा-,-बोदा; दे० सोभा। सादी सं अधी व्याह;-करव,-होब;-विमाह-; फा शादी (ख़शी)। साध सं श्री हार्दिक इच्छा, जाजसा;-रहब, इच्छापूर्ति होना;-करब;-लागब;-न मरब, साध करते-करते मर जाना, इच्छापूर्ति न होना; बै०-धि। साधव क्रि॰ स॰ साधना, ठीक कर्ना, नापना; नापब-; प्रे॰ सधाइब,-उब; मु॰ बैर-, दुश्मनी निकालना । साधा-लोभी कि॰ वि॰ इच्छा या साध के कारण (आवश्यकता से नहीं); साध + लोभ; प्रायः विसी ऐसी वस्तु के खाने के लिए जो प्रायः न खाई जाती हो। साधि सं • स्त्री • जाजसा; दे • साध । साधू संव प्व साधुः भाव सधुत्पन, सधुत्राईः ऋई, कि॰ सपुत्राव (दे॰)।

सान सर्व स्त्री तेजी (चाकू आदि की);-धरब,

-घराहर्व,-घट्य,-घटाह्य, वै०-ति ।

सान सं० स्त्री० रोब, ठाट;-करब,-देखाइब,-गाँठ्यः वि०-नी,-दार; कि० सनाब, शान में श्राना। सानव कि॰ स॰ सानना (आदा, मिही आदि), सम्मिलित करना, व्यर्थ में फँसाना; प्रे॰ सनाहर, सनवाइब,-उब। सापट सं॰ प्ं॰ शांति, चुप्पी;-मारब: खींचब । साफ वि० प्ं अंसाफ;-रहब,-करब (स० नष्ट करना) -होब;-सूफ, खूब साफ; स्त्री०-फि;-साफ, साफै-साफ़ा सं० प्ं असर पर बाँधने का साफा; स्त्री फी, छोटा रूमाल जिसे साधू लोग चिलम में नीचे लगाकर गाँजा आदि पीते हैं। साफ ? सावर सं० पुं० एक जंगली जानवर जिसका चमहा बहुत मजबूत होता है और जूते आदि बनाने के काम में याता है। साबर सं॰ प्ं॰ प्रसिद्ध मंत्र (पं॰)। साबस वि॰ बो॰ शाबाश ! वै॰ चा-। साबित वि॰ सिद्ध;-करब,-होब। साबुन सं०पुं• साबुनः वि॰ सबुनहा,-नाहिनः क्रि॰ संबुनाइवः-दान, बर्तन जिसमें साबुन रखा जाय। साबृत सं॰पुं॰ सबृत, प्रमाण;-देब,-लेब, हाकिम का, वि०-ती (कागद) सबूतवाला (कागज) अर०। सामग्रिही सं० स्त्री० कथा, पूजा आदि के लिए सामग्री;-लाइब,-धरब; सं०। सामतूल वि॰ पुं॰ शांत, चारों और बराबर; करब -रहवः सं सम् + तुल् ; वै ०-कूल । सामने कि॰ वि॰ सम्मुख;-ग्रामने-। सामान सं पुं ० सामान; करब, प्रबंध करना वै० समानः फा॰ सामाँ। सामि सं० स्त्री० लोहे की गोल टोपी जो मुसल में लगती है। सामिल वि॰ सम्मिखित;-करब,-होब;-हाल, एकत्र, मिलकर (कई लोगों का रहना) फा॰ शामिल। सायर सं० पुं॰ गाँव का ऊपरी काम;-दार, गाँव का चमार जो यह उपरी काम सँभाले। सायरी सं॰ स्त्री॰ कविता, पुरानी मसल जो प्राय: कविता में रहती हैं। मसल, कहावत; फा॰ सायल सं० पं० प्रार्थी; फा०। सार संव पुंव साला; दु-रे, मरु-रे, डाँटने के शब्द; -बहनोई; दे० सरपुत, सरहजि, सारि, सरसरा, सड्सड्रा (साले का साला)। सारङ सं० स्त्री० एक प्रकार की मधुमक्ली। सारङा सं॰ स्त्री॰ रानी सारङ्गा जिनकी कहानी देहात में खूब कही जाती है। सारव कि॰ स॰ दबा-दबा के भीजना; तेल लगाकर मलनाः भीजब-,-मीजब, प्रे० सराहव । सारा वि॰ पुं• प्रा; कुल, स्त्री॰-री। सारि सं • स्त्री • साले की यहिन। सारी सं ॰ स्त्री॰ जानवरों के बाँधने का वर; (३) सार्ची; बहेंगा-।

साल सं॰ पुं॰ वर्षः; यक-भरा-तमामी (पूरे साल का लगान),-जी साल, प्रतिवर्ष,-ली साल; वै०-लि;

सालन सं०्पुं० भात या रोटी के साथ खाने के खिए

तरकारी।

सालव कि॰ अ॰ दु:ख देना, खलना, हृदय में गड़ा रहना; गी० क०; (२) चूल मिलाना, खाट के सभी श्रंग ठीक करना; प्रे० सलाइब,-उब।

सालम मिसिरी सं० स्त्री० एक प्रकार की बूटी जो देखने में मिश्री सी होती है। वै०-ति-।

सालिकराम सं० पुं शालग्राम; वै०-ग-; सं० ! सालिस संब्स्त्री० पड्यंत्र:-करब, किसी से मिलकर गड्बड़ करना;-होब,-रहब।

सावकास सं० प्ं फुर्सत, बीमारी की कमी:-होब,

-पाइबः सं० स + अवकाश ।

सावधान वि॰ पुं॰ शांत, ठीक-ठाक;-रहब, -होब।

सावन सं॰ पुं॰ श्रावण;-भादौं; कहा॰-के श्रन्हरे क हरिश्ररी सुकत है।

सावाँ संव्पृं एक नाज जिसका चावल गोल धौर पीला होता है;-कोदो, साधारण देहाती अनाज। सासु सं॰ स्त्री॰ सास; अजिया-, सास की सास; ननिया-, मयभा-(दे० मयभा); सं०।

सामुर सं॰ प्ं॰ (स्त्री के) समुर का घर; नैहर-; गी०।

साह वि॰ ईमानदार; जो चोर न हो; सं॰ साधु। साहब सं • प् • श्रंप्रेज; मेम-, लाट-, बड़े-; वै • -8-1

साही संवस्त्रीव प्रसिद्ध जंगली जानवर जिसके पीठ पर काँटे होते हैं; (२) शासन;-बियापब, अधिकार या शासन होना; फा॰ शाह (सम्राट्) ?

साहु सं०प् ० सेठ, धनी व्यापारी; स्त्री० सहुत्राइनि; किसी भी बनिये को "साहु" कहकर पुकारा जाता हैं; सं॰ साधु ?

सिघासन सं० पुं सिहासन ।

सिंघुरव कि॰ अ॰ बीमारी के बाद ठीक होना; वै०-ह-।

सिचवाइब कि॰ स॰ सिंचाना; वै॰-उब; सं॰

सिचवाई संश्वी० सींचने की मजदूरी या पद्धति;

सिचाइब क्रि॰ स॰ सिचाना; सींचने में मदद करनाः प्रे०-चनाइब,-डबः सं०।

सिचाई सं बो बी चने का कम; उसकी मज-दूरी;-करब,-होब; सं०।

सिचानि सं० स्नी० सींचने की मिहनत।

सिद्धरव दे०-घुरब।

सिहीर सं० पुं ० एक जङ्गती पेड़ जिसकी छाल द्वा में काम आती है।

सिहीरा संग्रुं • जाल दिन्दा जो प्रायः कर दी

का बना और सिद्र रखने के लिए होता है: लाल -,खूब खाल;-यस लाल।

सिंड सं॰ पुं॰ शिव;-जी,-बाबा,-सिउ,-पारबती: सं० शिव।

सिकन संब्स्त्री० चमड़े या कपड़े ग्रादि की सिकड़न या रेखा;-परव,-हारव ।

सिकमी सं॰पुं॰ छोटा या मुख्य काशतकार के नीचे का जुतारा।

सिकहर सं० प्ं० छीका कहा०-टूट बिलारी क भागि से।

सिकस्त वि॰ थका या हारा;-करब, हरा देना, गिरा देना (दीवार, मकान आदि)-खाब, हार जाना

सिकाइति सं • स्त्री • शिकायत;-करब,-होब; वि • न्ती, शिकायतवाली (चिट्टी, बात आदि)।

सिकार सं० पुं० शिकार;-करब,-खेलब,-पाइब;

सिकारी सं० पुं ० शिकार खेलनेवाला; वि०-मनई,

सिकुरब कि॰ य॰ सिकोडना; मे॰-कोरब। सिकोरव क्रि॰स॰ सिकोड़ना; नेकुरा-, नाक सिको-इना; सं॰ सं + कोच्।

सिकीला सं॰ पुं॰ सींक का बना टोकरा: स्त्री॰ -ली, वै०-कहुला,-ली।

सिक्का संव्युं व सिक्का;-जमाइब, प्रतिष्ठा स्थापित करना।

सिखइब कि॰ स॰ सिखाना;-पदृहुब; वै॰-खा-,-उब, -खा-; सं० शित्र ।

सिखरन सं॰ पुं॰ दही या मद्रा मिला हुआ शर्बत; -घोरब,-पियाइब; म० श्रीखंड।

सिच्छा सं० ची० उपदेश; शिन्ना;-लेब,-देव; सं० । सिजिल वि॰ बना हुआ; ठीक-ठीक; सजा हुआ; "साजब, सजब" से; सं असज् ।

सिमवाइव कि॰ स॰ सीमने में मदद करना, बेना; वै०-भाइब,-उव।

सिटांकेनी सं स्त्री॰ दरवाजे की सिटकिनी; -लगाइब,-देब; वै० चटकनी।

सिटकी सं॰ श्री॰ एक जङ्गबी पेड़ जिसकी पत्तियाँ कभी-कभी दवा में काम आती हैं।

सिट्ट-पिट्ट सं० पुं आपत्ति के शब्द;-करब; प्र० टिर-पिटिर; कि ०-टपिटाब ।

सिट्टी दे॰ सीठी ।

सिड्बिड्हा वि॰ पुं॰ टेइा-मेदा, बेढंगा; स्त्री॰

सिड़ाब कि॰ अ॰ ठंड से गीला हो जाना; दे़े॰

सितार सं॰ पुं॰ प्रसिद्ध बाजा;-रिया, सितार बजानेवाला।

सितियाब कि॰ अ॰ मोस से प्रभावित होना; दें सीवि; सं•शीत।

सुजान वि॰ प्ं॰ अच्छी तरह जाननेवालाः 'अजान' (दे०) का उलटा; सं० सु + ज्ञा (जानना)। सुडजा दे॰ सुजा। सुमावाइब क्रि॰ स॰ सुमाना। समाइब कि॰ स॰ सुमानाः 'सुमब' का प्रे॰। सुंटकुनी सं रत्री पतली छुड़ी; क्रि - निम्राइब; जरा सा मार देना, सुरकुनी से मारना; वै०-दु-। सदर-सदर कि॰ वि॰ घीरे-घीरे, बिना आवाज किये (खा जाना)। सुठउरा दे॰ सोंठउरा। सहरब कि॰ श्र॰ सुधर जाना; प्रे॰-राइब,-ढारब; सं स+ध। स्तना वि॰ पुं ॰ खूब सोनेवाला (बच्चा); इसी प्रकार 'सुतना' (दे॰) भी बनता है। सुतरा सं०पुं ० नाखून के किनारे का पतला चमड़ा; -उल्रब, इस चमड़े का लिचकर बाहर निकलना । सुतरी सं॰ स्त्री॰ सुतली; पतली सन की रस्सी; -बीनब,-बरब,-बनइब । सुतही सं क्त्री व्युद पर रूपया देने का काम; -चलाइब, ऐसा पेशा करना; फा० सुद । सुताइब कि॰ स॰ सुलाना; मारकर गिरा देना; वैं॰ सोवाइबः सं० सुप्त । सुताई सं० स्त्री० सोने की क्रिया; ऋदत; वै० सोवाई, सं श्रुप्त । सुतार वि॰ पुं • सीधा, श्वासान; स्त्री॰-रि; कि॰ वि०-रं, सीधे-सीधे, ठीक त्रह से, शांतिपूर्वक; भा०-तरपन। सुतुहा सं० पुं ० बड़ा चम्मच; स्त्री०-ही, सीपी; सं० श्रक्ति। स्तैया वि॰ सोनेवालाः दे॰ स्तव । सत्तव दे॰ सतव। सुथना सं० पुं० पाजामा; प्र०-न्ना, स्त्री०-नी; "सुथना पहिरे हर जोते यौ पउला पहिरि निरावे ⋯"-घाघा सुदामा सं पुं प्रसिद्ध कृष्य भक्त; क चाउर, दरिद्र मित्र का उपहार । सुद्नि सं० पुं० अच्छा दिन; बहुत चीर वर्षा के बाद खुला दिन;-करब,-होब; दे० कुदिन । सुद्र दे॰ सूद । सुध सं पुं किसी की मृत्यु के बाद का दसवाँ दिन जब उसके सम्बन्धी बाल बनवाकर शुद्ध होते हैं; सं० शुद्ध;-करब,-होब। सुधव वि० पुं ० सीधा, ठीक; स्त्री०-ध्रिप, वैश-द्य; -करव, ठीक करब, उतरब, रहब, होब; बखर-, ्राह्मीय माप के अनुकृत बना (मकान); दे० सुधरव कि॰ अ॰ सुधरना; प्रे०-धारव,-धरवाइव; सं सु + घू। े अन्य साथ, जेकर; घर, घर जेकर या सस्मि-

W C DW HW TH

सुधारब क्रि॰ स॰ ठीक करना। सुधि सं • स्त्री • याद, स्मृति;-करब,-ब्राइब,-होब. स्धित्राब कि॰ अ॰ पता लगना, मिलने की आशा होना; वै०-याब; सं० शोध । सुनगा सं० पुं० कोपता; दे० फुनगी। सुनव क्रि॰ सं॰ सुनना, बात मानना; प्रे॰-नाइब, -नवाइबः सं० श्रण्। सुनरई सं की व सुन्दरता; वै०-पन, सुनराई: सं सन्दर + ई। सनराइव कि॰ स॰ सुन्दर करना या बनाना; प्रे॰ -रवाइबः वै०-उब । सुनराई दे० सुनरई; प्रायः गीतों में प्रयुक्त । सुनवाई सं० स्त्री० सुनने का अवसर (शिकायत, उलाहना आदि को);-होब । सुनाइब क्रि॰ स॰ सुनाना; प्रे॰-नवाइब, वै॰ -उब । सुत्र सं पुं शून्य; एक रोग जिल में चमड़ा कड़ा हो जाता है। सुत्रर वि॰ पं॰ सुन्दर; स्त्री॰-रि, भा॰-नरई; (२) कि० वि० अन्त्री तरह; सं० सुन्दर; कहा० पहिरी थोदि के सुन्नरि भई छोरि बिहिस बुबुन्नरि भई। सुत्री सं॰पुं॰ सुसलमानों की एक उपजाति; सीया: शीया एवं सुन्नी। सुपनेखा सं० स्त्री० शूर्येणखाः रावण की बहितः क़रूप स्त्री। सुपारी सं स्त्री० सुपाड़ी; जिंग का सुँ ह; देव, -बाँटब, निमंत्रण देना; वै० सो-। सुपास सं० पुं श्वाराम, सुविधा;-देब,-करब,-होब, सुफल सं॰ पुं॰ तीर्थ (विशेषकर गया) का सुख्य फल;-बोलब, पंढे का प्रसन्न होकर पितरों को तारने का फल देना;-बोलाइब। सुबरात सं० पुं ० प्रसिद्ध मुसलिम स्योहार, सबे-बरातः वै०-ति । सुबहा सं० पुं ० संदेह;-करब,-होब; फा॰ शुबह: सुबिस्ता सं० प्०सुविधा;-होब,-लागब,-खाब-सुविधा मिलना;-पाइब । सुभ वि० श्रभः-श्रसुभ, श्रमाश्रभः-मानवः,-मनाह्वः सुभई सं॰ स्त्री॰ विवाह के पूर्व का एक रस्म; जाब, -पठइब,-आइब; सं० शुभ 🏻 सुभग सं० पुं ० संदेह, न्यर्थ की बाशा। सुमई सं स्त्री कंज्सी; दे स्मः करणा वै -मर्इ । सुमिरत सं० पुं० स्मरण;-करव; सं० 🗎 💢 सुमिरनी सं क्त्री भाग करने की माला का बड़ा दाना; सं० । सुमेर सं॰ पुं॰ विद्य पर्वत सुमेर सं । सुर सं पुं रवर, रागः, अवा

सुरऊ सं॰ पुं॰ श्रंधा व्यक्तिः दे॰ सूर (जिसका यह धा० रूप है)। सुरकब कि॰ स॰ हाथ से दानों को एकत्र स्त्रींच लेना; जोर से द्रव पदार्थ को मुँह से खींचना; मु॰ सब खा डालना; वै०-रु-, प्रे०-काइब,-उब । सुरका वि॰ (चुड़ा) जो हाथ से तोड़े या सुरके हुए जड़हन का बना हो। सुरखी सं • स्त्री • बाल रोशनाई, पिसी हुई बाल मिही जो जुड़ाई में लगती है। सुरति सं ० स्त्री० रमृति;-करब,-बिसारब; वै०-ता । सरती सं भ्त्री वाने का तंबाकः वि -तिहा, सुती खाने का अभ्यस्त। सुरमई सं० पुं० एक प्रकार का कपड़ा जो सुरमे के रंग का होता है; सुरमे का रंग। सुरमा सं॰ पुं॰ सुर्मा;-देव,-लगाइव;-दानी, सुर्मा रखने की ढिंबिया; वि०-महा, सुर्मावाला । सुरवा सं पुं श्रंधा न्यक्तिः 'सूर' का घृ० रूप। सुरसा सं • स्त्री • रामायण की प्रसिद्ध राजसी। सरहा सं० स्त्री० एक प्रकार की गाय:-गाय: वै॰ -ही। सुराख सं० स्त्री० छेद, सुराख;-करव। सुराग सं पुं पता, गुप्तचरों द्वारा चोरी आदि का भेद:-लेब,-लागब,-लगाइब। सुराज सं॰ पुं॰ स्वराज। सुराही सं • स्त्री • पानी ठंडा करने का वर्तन । सुरित्रा सं॰ स्त्री॰ श्रंधी स्त्री; सुरि (दे॰) का घृ०। सुरुष्टा सं० पुं० शोरबा, मांस ब्रादि का रस। सुरुज सं० पुं प्यां; वै० सुज । सुरू सं० पुं जारम्भ;-करव,-होब; युह्य । सुरेमिन सं पुं परमिय पदार्थ;-होब, श्रवभ्य होनाः सं० शिरोमणि। सुर सं॰ प'० कबद्दी की तरह का एक खेल; इसमें "सुर-सुर" बोखते हैं; कि०-रहिब, "सुरं" कहकर दौडना । सुंलगब क्रि॰ श्र॰ धीरे धीरे जलना, सुलगना; प्रे॰-गाइब,-उब। मुल्मिब कि॰ भ॰ सुलभनाः प्रे॰-साइब,-उब। सुलतान सं० पुं ० शासक;-नी, राजा की (भाजा); श्रस्मानी-सुलतानी बादि, दैवयोग या राजाज्ञा को छोड़ कर; कभी कभी इसी अर्थ में "दैवराजा बादि" कहते हैं। सुलफा सं० पुं० एक प्रकार का नशा जो चिलम पर रखकर पिया जाता है;-पियब । सुलभ दे० सलफ। सुलह सं क्त्री शांति;-करब, होब, प्रव्लह;-सपाटा, समभौता। सुलाख क कि॰ स॰ किसी को लक्य करके व्यंग कहना। सुलुफ दे॰ सवदा। सुवर सं० पुं० सूचर; स्त्रीक-रि, भा०-ई,-पन,

स्थर का सा न्यवहार, नीचता;-बारा, स्थर का घर; प्र० सु-; सं०शूकर । सुवरा सं० पुं० एक घास जिसका बीज कपड़ों में चिपक कर घुस जाता है; वै०-द्यरा । सुसकव कि॰ ७० सिसकनाः प्रे॰-काइव । ससरी सं॰ स्त्री॰ नाक और गले में पानी चढ़ जाने से बोलने में बाधा;-चढ़ब: वै०-रसुरी। सहराइब कि॰ स॰ हाथ से धीरे धीरे सहलाना: न्नी-, पेल्हर-, खुशामद करना; प्रे०-स्वाइव । सहाग दे० सोहाग । सूँघव कि॰ स॰ सूँघना, भाष लेना, मजापा जाना, प्रे॰ सुँघाइब,-उब; सं॰ घा। सूँड़ सं॰ पुं॰ सुँड़; स॰ शुंड। स डी सं॰ स्त्री॰ एक बालदार कीड़ा जिसके छूने से शरीर में खुडली हो जाती है;-लागब। सुई सं॰ स्त्री॰ सुई; सं॰ सुची। सुक सं० पुं० शुक्रवार; सं०। स्खब कि॰ अ॰ स्खनाः प्रे॰ सुखाइब, सुखवाइब। सुखा सं० पुं० पानी न बरसने का अकाल;-दाहा, सुखा तथा अति बुष्टिवाला अकाल;-परव । सूजब कि॰ श्र० सूजना। सूजा सं पुं व जंबी मोटी सुई जिससे बोरा आदि सीते हैं; प्र० सुउजा। सूजी सं • स्त्री • सूजी जिसका हलवा बनता है। स्मा सं • स्त्री • इष्टि, समक-बूकः, वै • - कि । सृभाव कि॰ स॰ सृभना, दिखाई पड़ता;-बूभब; प्रे॰ सुभाइब,-भवाईब,-उब । सूट-बूट सं० पुं • ठाट बाट;-लगाइब,-पहिरब। सूटर सं॰ पुं॰ गर्भ बनियान; स्वेटर;-बीनब,-पहि-रबः छ०। सूत सं॰ पुं॰ घागा;-कातब; स्तै-, एक एक स्त; सं० सूत्र; (२) सूद, ब्याज;-लेब,-देब; फा०। स्तब कि॰ अ॰ सोना, निद्रा में आना; मे॰ सुता-इब; सं॰ सुप्त। सूती वि॰ रुई का; उनी नहीं;-कपड़ा। सूर्यनि स॰ स्त्री॰ पाजामा; प्ं॰ सुधना। सूद स॰ पुं शूद; बाबर, नीची जाति का व्यक्ति; स्त्री०-दिनि, भा० सुदई; कहा० गगरी भ दाना सुद उतानाः सं०। सुदक सं० पं० परिवार का वह समय जब उसमें किसी के मरणोपरांत १३ दिन तक अशुद्धि रहती सुधि वि॰ स्त्री॰ सीधी (गाय, भैंस आदि, पुं॰ -घ), जो आदमी को मारने न दौड़े या ठीक से द्ध दे); भा॰ सुधाई; सं॰ शुद्ध। सून वि॰ पुं॰ सूना; छी॰-नि,-लागब;-होब, समाप्त हो जाना;-सराय,-सानः सं० शून्य। सूना-सराय सं० परम निर्जन स्थान; वै०-नी-। सं पुं पछोरने का सूप, कहा र सूप हैंसे त चलनी कस हुँसे जेकरे बहत्तरि छेद ?

सुबा सं॰ प्॰ प्रांत: (२) प्रांत-पति; बड़ा व्यक्ति । सुबेदार संव पुंक फौज का एक कर्मचारी; भाव-री, खी०-रिनिः सुबः (प्रदेश) + दार। सूम सं पुं व कंजूस व्यक्तिः; स्त्री०-मि,-मिनिः (२) वि॰ कंजुस; भा॰ सुमई; घृ॰ सुमड़ा। सूर सं • पुं • भ्रंधा मनुष्य; स्त्री०-री; (२) वि० ग्रंघा; छी॰-रि; ग्रा॰-दास,-रा, घृ॰ सुरवा, सुरिया । सूरी सं • स्त्री • सूली;-फॉसी;-चढ़ाइय । सूल सं ० पं ० दर्द; बाय-,वायु का दर्द (पेट में); -उठब,-पकरब,-होब; कि० हुलब (दे०)। सुबर दे० सुखर। सूस सं० पुं॰ पानी का एक बड़ा जानवर; वै०सूँ-। सेंक सं ० पुं ० सेंकने की क्रिया;-करब,-देव। सेंकब कि॰ स॰ सेकना; मु॰ श्रांखि-, प्रेम या काम वासना की दृष्टि से देखना; प्रे०-काइब, भा० संक, काई। सेंगा-पोड़ा सं० पुं• बहुत सा सामान;- बिहें, सब कुछ लादे; दे॰ पोंडा; कभी कभी "सेडडी-पोंडडी" भी बोवते हैं। सेंठा सं॰ पुं॰ सरपत या मूज के भीतर की लकड़ी. सन का डंठल। सेइब क्रि॰ स॰ सेवा करना, रचा करना; प्रे॰ -वाहब,-उब; वै०-उब; सं० सेव्। सेड्रे सं ० १त्री० सेर मर के जगभग की एक तौल; इस तौल का एक लक्डी का बर्तन; यक-; दुइ-। सेचकाई दे॰ सेवक। सेखी सं • स्त्री॰ गर्व, गर्वीली बार्ते;-करव,-बधारब श्रशेख (ऊँची कोटि का मुसलिम)। सेखुआ सं पुं साल्; स्त्री - ई, छोटा या हलके प्रकार का साख्। सेज सं • स्त्री • विस्तर; वै ०-जि; गीतों में-रिया: सं० श्रया। सेत-मेत कि॰ वि॰ सुप्तत, बिना कुछ दिये; प्र०-ती-त्ती; वै०-ति-ति । सेना सं•स्त्री० फौज। सेनुर सं पुं सिंदूर;-देब,-लगाइब;-दान, बिवाह: सेन्हा सं० पुं० संधा नमक; सं० सेंधव; वै०-नोन, सेन्हि सं० स्त्री० सेध;-काटब;-फोरब; सं० संधि। सेन्हिहा सं । पुँ । संध काटने वाला; (२) वि । ्ड्स प्रकार का (चोर)। सैंब्री दे॰ सबरी। सेवरी संवस्त्रीव प्रसिद्ध भक्त भीवनी; संव शबरी । सेम सं॰ स्त्री॰ प्रसिद्ध तरकारी; पुं०-मा, बड़ी फली वाली सेमः वै०-मि। सेमर सं • पं • सेमज कहा • सेमर सेह सुवा tis querial (

सेमरुष्टा सं० पुं० मुसल का वह भाग का बना होता है; वै० सामि (दे०)। सेमा सं॰ पं॰ सेम का एक प्रकार जिसकी फली तथा दाने बहुत बड़े होते हैं; दे० सेम। सेर सं० पुं० चार पाव की तौल; (२) वि० शेर बहादुर; कि॰ वि॰-न, सेरों, ऋधिक मात्रा में। सेरकी सं रत्री : पानी में होनेवाले एक वास की सेरख वि॰ घमडी; स्त्री॰-खि; कि॰-खाब, घमंड करना, श्रकड्ना, बात न सुनना; भा०-ई, कै -खराव। सेरवाइव कि॰ स॰ ठंडा करना (भोजन द्व भ्रादि)। सेराव कि॰ भ्र॰ ठंडा होना (भोजन भ्रादि का): मु० पुराना हो जाना या ठंडा पड़ जाना (मामले का)। सल्हब कि॰ श्र॰ श्रकस्मात् मर जाना। सेल्हासं० पुं०फल याफूल कासमूह जो हेद करके रस्सी या लकड़ी में लटकाये हों; यक-दुई-। सेवाईं सं रत्री सिवाई; -पूरव, सिवाई बनाना। सेवक सं० पुं े सेवा करनेवाला; नौकर; भा ---काई; तुल नाथ हमारि यहै सेवकाई; सं । सेवर वि०। सेवा सं श्त्री॰ सेवा;-करब,-होब;-सुस्र ुबा; कहा॰ जे करें सेवा ते साथ मेवा: सं० । सेवाय वि॰ अधिक;-होब; (२) अन्य॰ सिवाय; बनके-, यकरे-। सेवार सं॰ पुं॰ पानी में होनेवाली घास;-री सकर, एक प्रकार की शकर जिसे इस घास में दबाकर फिर कूटते हैं । सं० । सेसनाग सं० पुं• शेषनाग; महराज; सं०। सेहरी सं•स्त्री० एक प्रकार की छोटी मछली; तुल० पात भरी सेहरी सकल सुत बारे बारे। सेहा सं पुं व स्याहा, हिसाब की समाप्ति;-करब् फ्रा॰ स्याहं (काली = महर)। सेहुँ आ सं । प् । चमड़े के ऊपर चित्तीदार चिन्हु -होब। सेहुँड़ सं॰ प्ं॰ एक जंगली कटिदार पेद जिसमें से वूध निकलता है। सैकड़ा सं पुं सेकड़ा; सेकड़ों। स्कादे० सहका। सैगर दे० सवगर्। सैतान सं० पुं शैतान; भा - तनई, तानी; (३) वि॰ पुं॰ बदमाश; स्त्री॰-नि; सर् शैतान्। ्रसीनि दे॰ सहनि । , , , , , । । । । । । । । सेर सं० पुं ० सैर;-करब;-सपाटा, यात्रा, मनोरंजन वै०-तः फ्रा॰। 1 1360 47 1969 to सबराड !

सेंत सं० पुं० मौज;-करब; वि०-लानी; वै०-र। सैलानी वि॰ मौजी: जिड, मौजी या मनमौजी व्यक्ति। सेंहरन दे० सयहरन। सोंटा सं० पुं॰ इंडा, खी०-टी; क्रि॰-टहरब, सोंटे से सारना । सोंठि सं की सोंठ;-ठउरा, गुड़, घी तथा सोंठ का बना खब्दू जो बच्चा होने पर बाँटा जाता श्रीर जन्चा को खिलाया जाता है। सं॰ शंठि। सोंथ सं पुं स्जन;-होब; क्रि ०-ब; दे ० फूलब-सोंथब। सोइँठा वि॰ पुं॰ अकड़ा हुआ; की॰ ठी, क्रि॰ -ब, कड़ा हो जाना, श्रकड़ जाना (किसी वस्त का)। सोइ वि० वहीः प्र०-ई। सोइब कि॰ श्र॰ सोनाः प्रे॰-वाइब,-उबः वै०-उबः सं० स्वप्। सोई सं० छी० भूमि जिसमें धान की खेती हो। स्रोक सर्वे॰ वह भी; वि॰ वह भी; वै॰ सोउ। सोक सं॰ पुं॰ खाट की बिनावट का छेद;-के सोक, एक-एक छेद में, प्रत्येक स्थान पर । सोकन वि॰ प्ंथोड़े-थोड़े काले बालोंवाला (बैल) स्त्री०-नि। सोकाड़ा सं॰ पं॰ कुएँ के किनारे का वह स्थान जहाँ ढेकजी चलाते समय पानी गिरता है। सोखब क्रि॰ स॰ सोखना, शोषण करना; प्रे॰ -खाइब,-उब; सं० शोष् । सोखा सं पुं भूत, पिशाच ब्रादि के प्रकोप का पता लगानेवाला व्यक्तिः; भा०-ई, इस प्रकार की खोज का काम या पेशा;-ई करव, ऐसी खोज करना । सोग सं० पुं० शोक;-करब,-होब; कि०-गाव। सोगहग वि॰ प्ं॰ पूरा-पूरा, सीधा, समूचा; प्र॰ -गै, स्री०-गि। सोगाव कि॰ अ॰ शोक पाना, दुःस्ती होना; वि॰ -न। सोच सं० पुं ० फिक, चिता; करब, होब; बिचार, -किकिर; सं० शुच्। सोचब कि॰ स॰ सोचना, विचार करना;-बिचारब। सोभा वि॰ पूं॰ सीधा; स्त्री॰-भिः; क्रि॰ वि॰-भैं, सीधे-सीधे, साफ-साफ; कि॰ सोमाब,-मवाइब, -उबः सं०। सोभवा-साही वि॰ सीधा-सादा; सीधा-सच्चा । सोमाब कि॰ अ॰ सीधा होना, प्रसन्न होना; प्रे॰ -भवाहब,-उब, सीधा करना । सोड़ा सं० पुं • सोडा;-जगाइब; (कपड़े में) सोडा लगाना;-साबुन, श्रं० सोढा। सोता सं पुं योता, श्रोत; खो -ती, नदी की

शासा; कि॰-तिश्राह्ब, सोते का पता लगा लेना

(कुँचा कोवते समय); सं० श्रोत ।

सोध सं॰ पुं॰ पता;-लगाइब;-बोध, पता ठिकाना, समस्या का हल; सं । शोध + बोध । सोधब कि॰ स॰ विचार करना, हूँ इना (मुहूतं); साइति-, मुहूर्त निकालना; प्रे॰-भाइब,-भवाइब, -उबः सं० शोध। सोन सं॰ पुं॰ सोना; हुला, सोने का बना; सौ सोने क, बहुत श्रद्धाः सं० स्वर्धाः सोनार सं० पुं ० सुनार; भा०-नरई,-नरपन; स्त्री० -रिनि; सं॰ स्वर्धकार । सोन्ह वि॰ प्ं॰ सोंघा;-लागव,-करब; मुँह (जीभि) -करब, स्वाद खेना; स्त्री०-न्हि, भा०-न्हाई। सोन्हिश्चार सं० पुं• एक जंगली जानवर जो पेड़ों पर चढ़ जाता और प्रायः रात को फसलों पर श्राक्रमण करता है ।-यस, काला-कल्टा । सोन्होला वि॰ पुं॰ सुनहला; सं॰ सोने के बने श्राभूषणः; वै० सोनहुलाः सं० स्वर्णे । सोपारी दे॰ सुपारी। सोफियाना वि॰ पुं ॰ बढ़िया; ऐसा जो बड़े लोगों को शोभा दे (कपड़ा, आमूषण आदि); स्त्री०-नी, फा॰ सुफियानः। सोभव क्रि॰ घ॰ शौभा देना, घच्छा लगना (देखने में); सं० शोभ्। सोभा सं० स्त्री० शोभा;-देव, अच्छा दिखना। सोम सं० पुं ० सोमवार; वै०-म्मार, सुम्मार; सं०। सोय सर्वं ० वही; दे० सोई; (२) कि० सोकर; कै सो करके; सं स्वप् । सोर सं० प्ं० शोर;-करब,-होब, मसिद्ध हो जाना; फा० शोर। सोरह वि॰ सोलह:-श्राना, पुरा-पुरा। सोरहिया सं॰ पुं॰ मछ्जी मारनेवाजी एक जाति; वै०-श्रा। सोरही सं॰ पुं॰ मृत्यु के उपरान्त का एक संस्कार जिसमें महाबाह्यण को प्रत्येक वस्त १६ की संख्या में दान दी जाती है;-करब,-देब, ऐसा दान देना; सं० षोडश । सोरा सं॰ पुं॰ शोरा;-होब, ठंडक से ठिट्ठर जाना; सोरि सं० स्त्री० जद: खोदब,-उखारब, हानि करना: -सास्ता, चिन्ह, शेष, ध्वंसावशेष (परिवार आदि सोलख वि॰ हल्का, कम (बीमारी);-होब । सोल्हवाइव कि॰ घ॰ मीठी-मीठी बातें करके खुश करने की कोशिश करना; ऐसा करनेवाले को "सोल्हा" कहते हैं। सोवता सं॰ पुं॰ सोने का समय, घोर निदा का समय;-परब, देर हो जाना; सं० स्वप्। स्विनार सं० पुं ० सोने का स्थान। स्रोवा सं १ पुं ० सोया;-मेथी,-पालक। सोवाइव कि॰ स॰ युवानाः व्यं॰ मारकर गिरा वेनां।

सोसइटी सं० स्त्री॰ सहकारी संव; श्रं॰ सुसायटी।
सोहगइली सं० स्त्री॰सधवा स्त्री; सुहागवाली स्त्री;
सं॰ सौभाग्य।
सोहब कि॰ श्र॰ श्रच्छा लगना; प्रायः गीतों में;
सं॰ शोभ।
सोहबति सं॰ स्त्री॰ साथ;-करब; शोभा,-लागब;
फा॰ सोहबत।
सोहर सं॰ पुं॰ जन्मोत्सव पर गाया जानेवाला
गीत;-गाइब,-होब।

सोहरति सं॰ स्त्री॰ मसिद्धि, नाम;-करब, होब; फा॰ शुहरत । सोहारी सं॰ स्त्री॰ बड़ी-बड़ी पतली पूड़ी;-तर-कारी । सोहिना दे॰ सहिना । सोक दे॰ सउक । सोति सं॰ स्त्री॰ सौत;-या डाह; दे॰ सवति; सं॰ । सोदा दे॰ सवदा । सो-सो वि॰ सैकड़ों:-गारी,-बाति; सं॰ शत ।

हइजहा वि॰ पुं॰ जहाँ हैजा पड़ा हो (गाँव); स्ती॰

ह

-ही।

हॅंकवा सं॰ पुं• शिकार के पहले जंगल में जानवरों को एक श्रोर हाँक देने का कम;-हँकाइव, इस प्कार पश्चभों को निकालना ! हॅंडकोली सं॰ खी॰ छोटी-छोटी हाँडी; पुं०-ला (घृ०); दे० पतकोली; सं० भागड-हंड-हँड । हेंड्वाई सं०स्त्री॰ भोजन बनाने के बर्तन जो किसी भले बादमी के साथ अलग चलते हैं; हंड (भांड) - वाई। हेँद्वाइब कि॰ स॰ मरवाना; स्त्री का पुरुष-प्रसंग हॅसब क्रि॰ घर हँसना; सं० उपहास करना; प्रे॰ -साइब,-सवाइब। हॅसमुसना वि॰ पुं॰ जो हँस-हँसकर बात टाल दे: जो कुछ करे न, केवल बात करे; स्त्री०-नी; हँसब + मूसब (मूस का सा न्यवहार करना)। हॅंसमुसनी सं० स्त्री० हॅंस-हॅंसकर बात टालने की **आद्त:-करब**ा हँसारति दे॰ हँसी। हें सिन्ना सं पुं व हैं सिया; वै - सुन्ना; कहा व हॅंसिया खाम कि परोसिन क नेकुरा ? हेंसी सं ० छी० हास्य, उपहास;-करब,-होब;-हँसा-रति; उपहास; सं० हस । हॅसुआ सं॰ पुं॰ दे॰-सिम्ना। े सं रुत्री • गर्ले में पहनने का गोल छल्ला;

हइजा दे० हयजा। हड्डवी-दइबी सं॰ स्नी॰ श्राकस्मिक घटना, श्रापत्तिः -परब,-श्राइब; सं० दैवी । हइमस सं० पुं० द्वेष;-करब,-होब; वि०-हा,-ही; वै०-य-। हइलाइब कि॰ स॰ (बकरी) भगाना, हाँकना; इस जानवर को खदेरते समय "हड़को-हड़को" कहा जाता है। हइवारी दे० इयवारी। हइहाइब कि० स० ज़ोर से डॉटना, खदेड़ना; कई जनों का मिलकर किसी को डॉंटना; दे० इउहा-हुई सं० स्त्री० हानि, दूसरे के खेत या पेड़ से नाज, फल आदि की चोरी;-करव,-होब। हड़े वि॰ यह, यही; प्र॰-इहै,-ही। हउँकब कि॰ स॰ पंखा हाँकना (आग सुखगाने के लिए): मारने का प्रयत्न करना (जानवर का); प्रे॰ -काइब; वै० हीं-। हर्जेकी-बरुँकी दे॰ घरुँकी-बरुँकी। हडिकि-हडिक कि॰ वि॰ जरदी-जल्दी श्रीर श्रधिक मात्रा में (पानी पीना)। हरुचियाव क्रि॰ श्र॰ ववरा जाना, दंग रह जाना। हेउद सं॰ पुं॰ होज । हेउदा सं॰ पुं॰ हाथी का हौदा; वै॰-व-। हं उदी सं ० स्त्री० नाँद; यक-, दुइ-, पूरा भरा नाँद; -यस, मोटा पर छोटा (ब्यक्ति); हीज। हउफा सं • पुं • जनश्रुति; करब, होब; उद्दाइब । हउलाति सं • स्त्री • हवालात; करब, होब, रहब । ह उल् वि० जो अपना काम बेढंगे हिसाब से करे; फूहबुः भा०-पन। ह उवा सं०पुं० एक काल्पनिक व्यक्ति जिसका स्मरण बच्चों को दराने के लिए कराया जाता है; वै॰ 医缺陷的 网络凯斯拉斯斯斯特 化电量流

स्त्री०-वि ।
हॅमी आ सं ॰ पुं ॰ मज़ाक;-करव; वै०-सउआ; सं ० हस ।
ह ! अस्व ॰ हाय !-ह !, हाय, हाय !
ह इँचनी सं ० खी ॰ जक़ ही जिससे रस्सी खींची जाय;
वै० अ- ।
ह इँचव कि०' सं ॰ खींचना; प्रे०-चाइब; वै० आईं- ।
ह इँसि सं ० खी ॰ एक जंगुकी मोटी बेख जिसकी जब फोड़ों पर गर्म करके बांची आसी है ।

हँसोड वि॰ प्रं॰ जिसे हँसी करने का शौक हो:

हउसिला सं०पुं० बत्साह, महस्त्राकांत्रा;-रहब,-होब, -करबः वै०-व- । ह उहाब कि॰ स॰ डाँट लेना; श्र० जल्दी करना. घबराकर कुछ कर डालना; कहा० हउहानि कोहा-इनि चुतरे पर आँवा (दे०); मे० प्र०-इब। हउदार सं० पुं० जोर की हवा;-बहब,-चलब; वै० हो-। हडहै वि॰ वही। हऊ वि० वह; प्र०-उहै। हक सं० पुं अधिकार: प्र०-क्क:-दार: जिसका हक हो। हकतलफ संव्युं व अधिकार का हास; होब,-पाइब; अहक + तलफ (फटना); भा ०-फी । हकदार दे० हक। हकलाच कि॰ ग्र॰ हकजाना। हकसफा सं० पुं० मुकदमा जिसमें प्रथमाधिकार का निश्चय हो; अर॰ इकशफा::-करब,-होब। हक्का-बक्का वि॰ पुं ॰ चिक्रत:-होब: स्त्री॰-क्री-क्की। हगन डरी सं० स्त्री० गुदा; वै०-नौरी; 'हगब' से = हगने का स्थान। हगना वि॰ पुं॰ बहुत इगनेवाला (लड़का); स्त्री॰ हगब क्रि॰श्र॰ हगना, टही किरना; ब्यं॰ खुब रुपया देनाः, प्रे०-गाइव,-गवाइवः भा० हगाई। हगाई संब्छी व हगने का कम, हगने की आदत; में -गवाई । हगासि सं॰ स्नी॰ हगने की इच्छा:-लागब। हम्गी सं० स्त्री० हमने की क्रिया;-करब; यह शब्द ब्न्चों के ही जिए प्रयुक्त होता है। हचकब क्रि॰अ॰ हचका लगना, हचका देना (गाड़ी या पहिये का); प्रे०-काइब । हचका सं०पुं ० पहिये में धक्का;-लागब,-देब; कि॰ हचकिचाब कि॰ अ॰ हिचकना, आपत्ति करना; वै॰ हचर-हचर सं० पुं ० पहिये के ढीले होने का शब्द; -करब,-होब। हचहचाव कि० थ्र॰ हचहच करना; ढीले होने की श्रावाज करना। हरुचा सं०पुं० पहिये को गढ्ढे में से धक्का;-लागब, -खाव। हजम संव पुर पाचन; करब, होब, बेईमानी से ले लेना या खाया जाना । हजरत सं० पुं० चालाक स्थक्तिः; सा०-ई। हजार संव पुरु सहस्र;-न, असंश्य, बहुत से; लाँड, दो चार सौ। हजूर सर्वे० श्राप; ऊँचे अफसर या बहुत संभ्रांत व्यक्ति को संबोधित करने का शब्द। फ्रा॰ हुजूर

(सम्मुख)।

हर्जुरें कि॰ वि॰ सामने, सम्मुख:-होब,-ब्राइव, हिंसामने आना। हजा संव पुंच मक्का मदीना की यात्रा; तीर्थयात्रा; -करवः कहा० सात सै मूस खाय के विजारि चलीं हज करें। हज्जाम सं० पं० नाई: भा० हजामति: कहा० नाऊ देखें हजामति बादै। हटव क्रि॰ श्र॰ हटनाः प्रे॰-टाइब,-टवाइब । हट्टा-कट्टा वि॰ पुं॰ हष्ट-पुष्ट; स्वी॰-डी-डी। हठ सं पुं निद:-करब; वि०-ठी,-ठील । हडूहा वि॰ पुं॰ जिसकी हडिडयाँ निकली हों; स्त्री॰ हड्डाब कि॰ य॰ मांसहीन हो जाना; हड्डियां प्रदर्शित करना । हड़कंप सं० पुं० अधिक भय:-करब,-होब,-नाधव, -बारब,-परब; हाड़ (हड्डी) +कंप (कॉपना) = डर के मारे हड़ढ़ी काँप उठना। हड़गर वि॰ पुं॰ जिसकी हड़िड्याँ मोटी हों; स्त्री॰ -रि; हाड़ + फा० गर। हड़ताल दे० हरताल । हड़हा सं० पुं० पशु; हड़ (हड्डी)+हा (वाले); प० हड़ाइब कि॰ स॰ "हड़े-हड़े" कहना: (कौए को) उड़ाना; दे॰ "हड़े-हड़े"। हड़ावरि सँ० स्त्री० हड्डियों का ढेर। हतक सं० स्त्री० अपमान;-करब,-होब। हतना वि० पुं ० इतना; स्त्री०-नी। हतव कि॰ स॰ मार डालना; सं॰ व्ल; दे॰ हनब। हथउड़ी सं॰ स्त्री॰ हथौड़ी; पुं॰-डा । हथपोई वि॰ स्त्री॰ हाथ की बनाई हुई (रोटी)। हथवड़ सं० पुं॰ हत्था (जांत ग्रादि का); वै०-थि। हथार वि॰ पुं॰ हाथवाला;-गोड़ार; हाथ पैरवाला, अपने उत्र निर्भर रहनेवाला (मायः बड़े बच्चों के **बिए); सं० हस्त** । हथिश्राइव कि॰ स॰ दे॰ हाथा। हथित्रार सं० पुं ० हथियार; लिंग। हथिवान सं० पुं० पीलवान; सं० हस्ती; दे० हाथी। हथिहा वि० पुं० हाथीवाला । हदबंदी सं॰ स्त्री॰ सीमा का निर्धारण; करव; हद +बंद (सं० बंध, फा०)। हद्स सं• पुं• डर, भय;न्लाब,-करब; क्रि॰-ब; प्रे॰ -साइब, दराना। हदहद वि॰पुं ॰ छोटा (व्यक्ति), छोटे कद का; स्त्री॰ -दि; वै॰ हदहद्। हइ सं॰ पुं॰ सीमा;-करब,-होब, पराकाष्टा को पहुँ-चानाः हदः दे० सरहदः दु-भै, जा भला आदमी, ्त्ने हद कर दी! हनव क्रि॰ स॰ मारनाः, प्रे॰-नाइबः, सं॰ व्र 🎼 इन्नह्वा सं• पुं• तीन तारों का सन्ह जो पुक

सीध में रहते और देहात के लिए रात में घड़ी का काम देते हैं। हन्न। सं• पुं ० हिरन; स्त्री०-स्नी । हपता सं॰ प्ं मप्ताह; वै॰-फता; वि॰-वारी; सं॰ सप्ताह, फा॰ हफ़्त:। हफर-हफर क्रि॰ वि॰ जल्दी-जल्दी साँस खे-खेकर, हाँफते हुए। हबस सं बी व्यक्ट इच्छा; फा व्यस;-करब, -होब। हबहबाब कि॰ अ॰ जल्दी करना, अनावरयक शीवता से काम खराब करना; तु० अ० हवब । हम सर्वे हम, काँ, मुक्ते; प्रवन्में। हमजोली सं॰ पुं॰ साथी। हमला सं० पुं० आक्रमण;-करव। हमार सर्व॰ पुं॰ मेरा, हमारा; स्नी॰-रि । हमासुमा सं पुं सर्व साधारण; हम जैसे खोग फा॰ शुमा, आप। हमेंसाँ कि॰ वि॰ सदा; प्र० सें; हर-इमेस, सदा ह्यकड़ वि॰ पुं॰ मज़बूत, प्रभावशाली; स्री॰-डि, भा०-है। हयचड़ वि॰ पुं॰ कठिन काम करनेवाला; सहन-शोल; भा॰-ई; ची॰-दि। हयजा सं॰ पुं॰ हैजा;-माई, हैजा का देवता। हयमस दे॰ इइमस। ह्यराठिया वि॰ सब कुछ सहन करनेवाला; भा॰ हयवारी सं • स्त्री • फ्रसज्ज को पशुद्रों द्वारा हानि पहुँचाने की आदत;-करब,-डोब। हया सं० स्त्री० लज्जा; बे-; निर्लेज्ज । हर सं ॰ पुं ॰ हल;-नाधब,-चलाइब;-जोतब; गदना क- नाधब, ऊधम मचाना; सं० इता। हर उटी सं० स्त्री० हल के साथ रहने का कम। हरउति दे॰ हरवति । हरकब कि॰ स॰ मना करना; प्रै॰-काइब,-कवा-इव। हरक्कित सं० स्त्री० हर्ज, बाधा;-करब,-होब। हरल सं॰ पुं॰ भानंद, हर्ष; सं॰; कि॰-लाब, मसन्न होना। हरदी सं॰ स्त्री॰ हल्दी; चुतरें-लागब, ब्याह होना; सं० हरिद्रा । हरजा स्ं॰ पुं॰ हानि;-करब,-होब; हैजा; दे॰ हयजा;-वै०-जवा। हरजाई विक स्त्री॰ पुरचली, परपुरुषगामी; वेश्यावृत्ति करनेवाली; फा॰ हर (प्रत्येक) + जा ं (स्थान) + ई (वाली) जो कहीं भी या किसी पुरुष के पास जा सके; भार-जैपन । हरजाना संवर्ष व दरहः किसी का हर्ज करने का द्वद्वद्वदेव, खेवल्याह्वः फा०हर्ज 📭 🗥 🗀 हर्व किं से हर बेना; बे बेना; प्रपहरका

हरवा-हथियार सं० पुं० अख-शख; अर०-हर्ब;। हरसा सं प्ं व हल या कोल्हू की लंबी लकड़ी। हरहट वि॰ पुं॰ बदमाश (पशु); भागनेवाला. तुरानेवाला; स्त्री०-टि, भा०-ई। हरवाह सं० पुं० इत चलानेवाला; भा०-ही। हराँस सं० पुं० ज्वर का ताप;-धरब। हराइब कि॰ स॰ हराना; प्रे॰-रवाइब, बै॰ हराम सं० पुं० बिना परिश्रम का धन; वि०-कै -बोर, हराम का खानेवाला;-रमई, हरामखोरी । हरामी वि॰ जो अपने बाप का न हो। हरारति सं० स्त्री० गर्मी; ज्वर । हरावनि सं० स्त्री० मजबूरी;-परब,-सारब। हरवित सं० स्त्री॰ हत चलाने का मुहूर्त;-करव। हरसि सं॰ स्नी॰ इल की लंबी लकड़ी जिसमें जुत्राठा (दे०) बाँघा जाता है। वै०-सि । हरिश्चर वि॰ पुं॰ हरा; स्त्री॰-रि; वै०-यर; तुल॰ मुनिहिं हरिश्ररे सूभः, सं०; हरा सरसों श्रादि का पौदा जो खेत से उखाइकर लाया जाय (पशुद्रों को खिलाने के लिए)। हरिअरा सं॰ पुं॰ सोंठ, गुड़ श्रादि का दव हलवा जो प्रायः प्रस्ता स्त्रियों को पिलाया जाता है। वै०-य-,-रेरा; सं० हरित । हरिष्ठाराव कि॰ अ॰ हरा हो जाना: वै॰-ग्राब: "तुज्ञसी बिरवा राम के पर्वत पर हरिश्रायँ": वै०-य-, सं० हरित । हरिश्ररी सं० स्त्री० हरियाखी; वै०-य-, हरित । हरी सं० स्त्री० ग्रसामी का ग्रपना हजबैन ने जाकर जमींदार का खेत मुक्त जोतने की पद्धति; -देब;-बेगारी (दे०); सं० हल। हरेरा दे० हरिश्वरा; सं०। हर्ौ सं॰ पुं॰ संतोष, सहन;-करब । हर्य संवस्त्री० इड़, संव हरीतकी; वैवन्दै । हरो सं पूं वदी हद; कहा व न हर्रा लागेन फिटकिरी;-बहेर्रा। हुलइब कि॰ स॰ हलाना; वै॰-ला-, प्रे॰-वाहब। हलका सं० प्० चेत्र, मंहत्त; श्वर० हल्कः । हलकानि वि॰ तकलीक्र में; वै॰-ला-:-होब,-करब। हलकोरा सं पुं पानी का टक्कर;-लागब, वै॰ हलकोरब कि॰ स॰ (पानी को) हटाकर साफ करना; अ॰ पानी का उठना या टक्कर मारना भा०-रा, खहर;-मारब। हलचल सं० खी० श्रान्दोलन। हेलफ सं स्त्री गङ्गाजल अथवा अन्य प्रवित्र वस्तु उठाकर शपथ खाने का नियम; उठाहुब, ं-खेब । The second second second हलानि सं बी॰ नदी या तालाब में पाँव पाँव

चलने की संभावना ।

I (DELET)

हलब क्रि॰ च॰ घुसना; प्रे॰-लाइब । हलब्बी वि॰ बढ़िया;-सीसा; मोटा श्रन्छा दुपँग्र । हलर-इलर कि॰ वि॰ काँपता हुआ;-करव। हलवाई सं ुं मिठाई का काम करनेवाला; वै॰ -लु-; भा०-वैपन । हलसाइब कि॰ स॰ हिलाकर उसाइने की कोशिश हलाइब क्रि॰ स॰ घुसेदना; वै॰-उब, भा॰-ई। हलाल वि॰ मरा, मारा, परेशान;-करव;-होब; भा॰ -ली, मृत्यु । हलालखोर वि॰ मांसाहारी, बदमाश; प्राय: खियों द्वारा गाली की भाँति प्रयुक्त; फ्रा॰ हलाल (किया हुआ) (मांस) + खोर, खानेवाला। हलुक वि॰ पुं॰ हल्का; स्त्री॰-कि; म॰-स्लु-, भा॰ -ई, तु०-हर, क्रि॰-काब। हलैया सं० पुं० हजनेवाला; प्रे०-जवैया; वै० हलोरव कि॰ स॰ सूप में धीरे-धीरे साफ करना: सु॰ सुनाका बठाना, कमानाः प्रे॰-रवाइवः;-पछो-हलोरा सं पुं पानी की लहर; लेब, खूब आनंद से नहाना। हलोहल वि॰ पुं॰ बहुत अधिक (फ्रसल, पानी षादि); वै०-ला-। हल्ला सं॰पुं॰शोर;-गुल्खा;-करब, श्रक्रवाह उड़ाना । हल्लोक सं पुं पंसार,-परबोक, हरबोक-परबोक; -लागब, श्रपराध या पाप लगना;-लगाइब । हवदा दे॰ इउदा। हवका दे॰ हउका। हवलदार सं पुं पुलिस तथा फीज का एक छोटा अफ्रसर । हवलदिल वि॰ जिसकी मस्तिष्क फिर गया हो: जो अनाप-शनाप बातें करता हो; वै० हौल-: हौल +दिख। हवसिला दे॰ इडसिला। हवा सं० स्त्री॰ वायु, रङ्ग ढङ्गः वि०-ई, न्यर्थ, श्राधार-हीन;-पानी, जलवायु:-खाब, बेवकूफ बन

हहक सं पुं करनेहपूर्णं उत्साह; वियोग-जनित

हहरब कि॰ अ॰ उत्कट इच्छा करना; किसी बात

के लिए लालायित होना; वि०-री, खाने-पीने में

हिंहान-खहान सं । पं । शोकाकुल स्थिति;-परव,

हेंहाज कि॰ भ॰ 'हा हा' करना; दे॰ हिहिमात।

हाँक सं॰ पुं॰ रोब, प्रभाव;-मर्जाद, इकबाल; दे॰

हाँकन कि॰ स॰ हाँकना; प्रे॰ हँकाइब, कवाइब,

इच्छा; कि ०-ब, ऐसी भावना करना ।

सदा असंतुष्ट रहनेवाला ।

पेसी स्थिति हो जाना ।

यक-,दुइ-,-भर; सं० भाँड। हाँफव कि॰ भ॰ हाँफना; में॰ हँफाइब,-फवाइब; -दाफब, थक जाना; शीघ्र ऊब या घबरा जाना । हाँफा सं पूं व सांस फूलने की अवस्था:-आइब, हाँसि सं॰ स्त्री॰ हँसी, उपहास;-होब। हाँहाँ सं• प्ं• स्वीकृति;-भरंब। हाट सं॰ पुं॰ बाजार;-बजार, बजार-। हाड़ सं॰ पुं॰ हड़ी; हाड़े-, एक-एक हड़ी; स़॰ पुरानी शत्रुता; वंश परंपरागत वैर:-परब, ऐसी शत्रुता होना। हाड़ा सं॰ पुं॰ वतैया, वरै या; स्त्री॰-दी;-पाका, ऐसा फोड़ा जो इड्डी तक पहुँच गया हो या अच्छा न होता हो;। हाड़ी सं को करहत के भीतर की जम्बी तकड़ी जिसकी तरकारी बनती है। हाथ सं॰ पुं॰ हाथ; दो वित्ते की नाप; यक-; दुहू-, -भर; सं व इस्त; कि॰ वि॰-न, अपने हाथों (देना, हाथा सं १ पुं॰ तकड़ी का बर्तन जिसमें जंबा हत्था लगा रहता है और जिससे सिवाई होती है;-मारब, हाथे से पानी देना; कि॰ हथिब्राहब, इस प्रकार हाथी सं स्त्री० प्रसिद्ध जानवरः पुं अया, नर हाथी;-नसीन, जिसके पास हाथी हो;-वान, पीज-वान, महावतः दे० हथिवान । हादिक सं॰ पुं॰ भौषध करनेवालाः जिसे रोगों का ज्ञान हो वि॰ होशियार। हानि सं० स्त्री० चिता;-करब,-होब। हाबब क्रि॰ अ॰ घवरा जाना। हामी सं• स्त्री॰ स्वीकृति; हाँ में हाँ मिलाने की बात;-भरब, हाँ में हाँ मिलाना । हाय सं० स्त्री॰ दु:ख की साँस; "जाकी मोटी हाय"-कबीर। हाय विस्म॰ हाय !-हाय, हाय हाय ! हायल वि॰ बीता हुआ;-होब, समाप्त हो जाना, . थक जाना; का॰ (मियाद होब)। हार सं० पं० नुकसान, घाटा;-परव; (२) गर्ब में पहिनने का आभूवया; हार जाने की स्थिति; -जीति। हारव कि॰ अ॰ हारना; पे॰ हराइब,-रवाइब; -जीतवः थक जाना, मजबूर हो जाना । है।रिल सं॰ पुं॰ एक प्रसिद्ध चिड़िया जिसके संबंध में सुरदास ने लिखा है-"हमारे हरि हारिल की लकड़ी"। हारे-खाङ कि॰ वि॰ विशेष आवश्यकता पदने पर; कहा • राम रसोइया दुइ जने,-तीनि जने, चउ-पटा चारि जने । मै० हरले-खरूले ।

हाँड़ी सं॰ स्त्री॰ हंडी; मिट्टी की बड़ी पतीली:

साक, साका।

जाना |

हाल सं० स्त्री० समाचार;-चाल । हालति सं० स्त्री० दशा। हालब क्रि॰ श्र॰ हिलना; प्रे॰ हलाइब। हालर वि॰ प्ं॰ हिलने या काँपनेवाला; प्राय: गीतों में मयुक्तः "हालर मोतिया" नामक एक गीत भी है। दे० हलर हलर; भो०। हालि सं ० स्त्री० लकड़ी के पहिए पर चढ़ा हुआ लोहे का छल्ला। हाली कि॰ वि॰ शीघ;-हाली, जल्दी जल्दी; वै॰ हाव-भाव सं० पुं० शरीर के लक्षण तथा मन के भाव:-देखाइब; सं० । हाहा सं ० पुं ० खाने पीने की जल्दी तथा लालच; हिंवार वि॰ ठंडा; बहुत ठंडा; वै॰ हें-; सं॰ हिम । हिस्सा सं पुं भाग;-हँसिया, ग्रंश:-पातीः -लेब,-करब,-पाइब; वै॰ हींसा; अर॰ हिस्स:। हित्राव सं ० प् ० हिम्मत; करब, धरब; वै०-या-। हिश्रारी सं श्त्री स्मृति;-में बहुठब; याद रहना; वै॰-री,-या-: सं० हृद् । हिकना वि॰ पं॰ निर्लंब्जः स्त्री०-नी, भा०-नई। हिगरव कि॰ अ॰ स्पष्ट होना, अलग होना; प्रे॰ -गारब,-गरवाइब, भा०-गार । हिचक्रव कि० श्र॰ हिचकना। हिच्छा सं क्त्री इच्छा;-भर,-माकिक, पूरा पूरा कि॰ हिनछ्ब (दे॰); वै॰ इ-(दे॰)। हिजरा वि॰ प्ं॰ जिसमें स्त्रीस्व एवं पुरुषस्य का चिह्न न हो, भा०-रपन,-रई। हित सं पुं • कल्याण; मित्र; भा०-तापन,-ताई; -तैपन; क्रि॰-ताब, श्रन्छा लगना;-मीत,-मित्र । हिनछव कि॰ स॰ कोई बुरी इच्छा करना; भविष्य के संबंध में दुर्भावना करना। हिनमिनहा वि॰ पुं॰ छोटा तथा दुबला पतला; स्त्री ॰ हीं न ÷ फा॰ मिनहा (शेष, घटा हुआ)। हिनवता सं भ्त्री० नम्रता;-करब। हिनहिनाब कि॰ घ॰ घोड़े का बोलना। हिनाई सं स्त्री छोटापन, हीनता;-करब, -देखाइबः सं० हीन। हिज्बा सं० प्'० दान;-नामा, दानपत्र;-लिखब, हिम्मत सं० स्त्री॰ हिम्मत; वि०-वर,-ती;-करब, -होब। हियाँ कि० वि० यहाँ; प्र०-वें.-खों। हियाब सं० स्त्री० हिम्मतः वि०-दारः-करब । हिरइब कि॰ स॰ पास में रखना (ब्यक्ति को); आदत डालना;प्रै०-राइव,-रवाइव। हिरक कि अं जाज च के कारण दूसरे के पास ं डटे रहना; प्रे॰-काइब, किसी वस्तु को ऐसे रख देना कि जल्दी वह हट त सके।

हिरदे सं० पुं • मन, चित्त;-मँ आइब,-मँ बसब. -में धरब; सं० हृदय। हिरास सं० पुं ० कमी;-होब,-रहब। हिरोहि सं • पुं • के करने की इच्छा;-लागब, ऐसी इच्छा होना। हिलब कि॰ अ॰ हिलना, इट जाना। हिलवाइब कि॰ स॰ हिलाना; गिराना (फल त्रादि); भा०-ई, वै०-उब। <u>हिलाइब कि॰ स॰ हिलाना; वै०-उब; प्रे०-वा**इ**घ।</u> हिल्ला सं पुं ॰ संबंध, सिलसिला; बहाना; करब, -मिलब,-पाइब;-हवाला; वै० हीला;-ल्लें लागब, न्यय हो जाना, लग जाना। हिसका-दाँजी सं॰ पुं॰ प्रतिस्पर्धा;-करब,-होष; फा० रश्क + दाँज (दे०)। हिसाब सं० पुं० लेखा-जोखा:-देब,-करब,-लेब:-किताबः वि०-बी। हिहिंत्राब कि॰ ग्र॰ हँसना; हीं हीं करना; वै॰ हों कि सं० स्त्री • हींक; गंध जो अच्छो न लगे: -म्राह्ब,-देव। हीत्रव ! अन्य० बछड़े या गाय को बुजाने का शब्द; वै०-यो; प्रयोग में "ही अव बाखा !" बोबते हीक सं॰ स्त्री॰ पूरी इच्छा;-भर, खूब। हीकब कि॰ स॰ मारना; बुब पीटना; पें पे॰ हिका-इब,-कवाइब। हीकाबोर कि॰ वि॰ जितनी इच्छा हो। हीन वि॰ पुं॰ नीच, छोटा, दुब्ला-पतला, कमजोर, स्त्री०-नि, भा० हिनाई, हिनौता;- हियाती, जीवन हीवा सं० पुं० दान पत्र;-करब,-लिखब; वै० हि-, हिन्बा:-नामा,-दार (जिसको हिबा जिला) जाय); हीर सं० प्ं असली या बहुमूल्य भाग। हीरा सं॰ पुं॰ हीरा; वि॰ बढ़िया, प्रशंसनीय। हीरामन सं० पुं प्रसिद्ध तोता जो कई लोक-गीलों में आता है। वै० हि-। हीलय कि॰ अ॰ हिलना, इटना; बहुत डर जाना; प्रे॰ हिलाइब,-लवाइब। हीला सं॰ पुं॰ बहाना, सिलसिखा;-हवाला, टालमट्टल;-करब । होसा सं पुं व हिस्सा;-बस्रा,-हसिया, अधिकार; -दार;-लेब,-देब,-मांगब; वै॰ हीं-, प्र॰ हिस्सा; हिस्सः । हुआव कि॰ अ॰ रोना, चिल्लाना; हुँआ हुँआ करना, सियारों की भाति बोलना। हुँकरव कि॰ थ॰ "हुँ हुँ" शब्द करना; चिरुवाना (पशुद्धों का); सं ० हुंकार। हुंड़ार सं॰ पुं॰ पानी में रहनेवाला एक प्रकार के साँप या महती जो प्रायः मंह में जपर मुँह करके

7

कृदते तथा तैरते रहते हैं।-करब, जंबम मचाना; -मचाइब,-मचबः वि०-री, उधमी। हइहाइ**व** कि॰ स॰ खदेड्ना, भगाना; वै॰ ह**इ**-। हकुर-पुकुर कि ० वि० धक-धक (काँपना);-करब, -होब: वै० शुक्रर- । हुकुम सं• पुं० श्राज्ञा;-देब,-होब; कि॰-माइब, वि०-मी;-मी बंदा, केवल नौकर (जिसकी बात न चले)-हाकिम, निरचय, फैसला (मुकद्मे का)। हुक्क स॰ पुँ० कोट में लगाने का हुक; श्रं॰। हुक्का सं० पुं० तंबाकू पीने का बर्तन; यस (मुँह). खुला हुआ, चुपचाप;-पानी, आदर सत्कार;-बंद करब, त्याग देना, कहा० धन नाते-पोसाक नाते चिलम। हुड़कब कि॰ श्र॰ विसी की याद में विकल होना: शे०-काइब। हुड़का सं॰ पुं॰ हाथ से बजाने का एक छोटा बाजा जिस पर चमड़ा लगा रहता है;-जोड़ी; "हुड़का जोड़ी बाज थै, चमारे क लारका नाच थै।" -गीत। हुड़दंगा सं० प् • ब्यर्थ का शोर-गुल; मस्ती भरा क्रगड़ा,-मचाइँब,-करब; वै०-र-। हुद्दृद्दं वि॰ पुं॰ छोटा (बच्चा); नासमक । हुद्दा सं॰ पुं॰ पद, उहदा; घर॰ उहदः । हुनर सं० पं० हुनर, दङ्गः, वि०-री। हुमना वि॰पुं० इधर-उघर घूमनेवाला; बेकार; स्त्री० -नी; भा ०-नई। हुमासव क्रि॰ स॰ उभाइना; खोदकर निकालना; प्रे॰। हुम्मी-हुम्मा सं० पुं० एक दूसरे को खूब मारने की प्रतिस्पर्धाः करब, होब। हरदंगा दे० हुड्दंगा। हुरपेटब क्रि॰ स॰ डांटकर या डराकर किनारे कर देना । हुरफब क्रि॰स॰ डॉंटना, फटकारना;-गुरफब (दे॰)। हुरव कि॰स॰ मिट्टी से भरना, दबाना:म ारना; खुब खानाः; प्रे०-राइब,-रवाइबः; दे० हुरा । हुरमति सं० स्त्री०इंडजतः इंडजति-; अर०हुरमतः, वि० हुरहुर सं॰ पुं॰ एक जंगली पादा जिसके बीज, पत्ते श्रादि दवा में काम श्राते हैं। हुराइब कि॰ स॰ कूट-कूटकर भराना या भरना; खिलाना; प्रे॰ हुरवाइब; वै०-उब। हुराह वि॰ तंग, कोताह, कम;-पाइब, कम पडना। हुरिश्राइव क्रि॰ स॰ बाध्य करना, ढकेलना; दे॰ हुरा, भो०। हुर्रं वि॰ गायब, लुप्त;-होब,-करब, उड़ जाना या उदा देना। हुलसम कि॰ अ॰ प्रसन्न होना; मे॰-साइब; सं॰ उल्लास । हुलास सं० पुं॰ प्रसन्नता, उन्नास; सं०।

द्वारा हुलिया की विज्ञप्तिः वै० हो-। हुलुम-दुलुम्मा सं॰ पुं॰ श्रान्दोलन, -मचाइब,-मचब। हुलुर-हुलुर क्रि॰ वि॰ बार-बार (काँपना), घीरे घीरे; प्र०-लूर-लूर। हुसित्रार वि॰ पुं॰ होशियार; स्त्री॰-रि, भा॰-री,--ब्ररई,-पनः फा० होशियार। हस्स सं० पुं ० दे० इस। हुँहु आब कि॰ अ॰ हूं-हू करना (उंड या दर्द के मारे)। हुँचा सं० पुं• कुहनी का धक्का;-मारब,-देब; क्रि॰ हॅचित्राइब । हुँसब कि॰ स॰ बार-बार और धीरे-धीरे डाँटना; हक संव पुंज दर्द जो भट से उठे श्रीर बंद होकर फिर उठे;-उटव। हुरा सं॰ पुं॰ किनारा; कि॰ हुरिश्राइब, लकड़ी की नोक से किसी को उठाना, मजबूर करना; कहा॰ "न सौ पूरा चरन न यक हूरा चरन।" हूल सं पुं करके का दर्द;-मारब; कि ०-ब, दर्द करना; सं॰ शूल; भो॰। हूस सं पुं उजडु, बेढङ्गा; प्र हुस्स । हुँही सं० स्त्री० अफ्रवाह, सूठी खबर;-उड़ब,-उड़ा-इब;-सूही; पुं०-हा। हेंढ़ा वि० पुं० उजब्द, बेढङ्गा; मा०-दई। हेडा सं० पुं० जुते खेत की मिट्टी बराबर करने का लम्बा लकड़ी का दुकड़ा; कि०-इब, ऐसी लकड़ी से खेत बराबर करना; वै० सरावन । हेत सं॰ पुं॰ प्रेम; अन्य॰ वास्ते, लिए। हेई वि॰ यह, यही; प्र॰-ही,-हहैं। हेऊ वि० यह भी। हेकड़ी सं० स्त्री० गर्व, अकड़। हेठ वि० पुं० नीचा; स्त्री०-िठ, मा०-ठी, निचाई, कि॰ वि॰-ठें, कि॰-ठाब, नीचे चला जाना (पानी का)। हेर-फेर सं० पुं० परिवर्तन;-करब,-होब । हेरव कि॰ स॰ खोजना; प्रे०-राइब,-वाइब, भा॰ -राई। हेराव क्रि॰ष्ठ० खो जाना, प्रे०-रवाइब। हेलवाई सं० पुं• हलवाई; स्त्री॰-इनि; भा०-वैपन। हेल वि॰ जिसकी कोई चिंता न करे; निरादित; हेला सं० पुं ० मेहतर; स्त्री०-लिनि; भा०-लैपन । हेलुत्रा सं॰ पुं॰ हलुवा। हेवँत सं॰ पुं॰ कठोर जाड़ा;-परब; वि॰-तहा, उंड का मारा हुआ; सं० हेमंत । हेहर कि •वि•इघर; 'येहर' का प्र०रूप; प्र०-रै,-रौ। हैंचल वि॰ पुं॰ जो कष्ट सह सके; स्त्री॰-दि, वै॰ 5 E-

हुतिया सं० पुं ० व्यक्तिगत चिह्न;-जाड़ी, पुलिस

हैकड़ वि॰ पुं॰ शक्तिशाखी, परिश्रमी; दुःख या विरोध का सामना करनेवाला; स्त्री०-डि; भा० -पन,-ई,-ड़ी। हैंकड़ी सं० स्त्री० गर्व, गर्वीती बात। हैकल सं० स्त्री० हबेल (दे०) के बीच की बड़ी हैजा सं॰ पुं• प्रसिद्ध बीमारी; वि॰-जहा,-ही। हैबति सं० स्त्री० त्रारचर्य की बात, ऋद्भुत घटना । हैबी-दैबी दे० हड्बी। हैरठपन सं॰ पुं॰ हैराठिया (दे॰) होने का गुण; वै०-उई। हैरति सं• स्त्री॰ घारवर्यः;-करव,-होब । हैराठिया वि॰ पुं॰ जो कठिन से कठिन कार्य कर सके, भा०-रठपन,-ठई। हैरान वि॰ पुं॰ परेशान, चिकत; स्त्री॰-नि. भा॰ हैवान सं० पुं० पशु; भा०-वनपन । हैहेंस सं० पु ० निरंतर पर छोटे-छोटे कष्ट; बै० खइ-, हइ-। होंठ दे॰ स्रोंठ। हों फब कि॰ स॰ डॉटते रहना, निरंतर भय में रखनाः प्रेव-फाइब,-फवाइब, भो०। होकर वि॰ पुं॰ उसका; स्त्री०-रि, वै॰ घो-; 'वोकर' का प्र० रूप। होनहर वि॰ पुं॰ होनहार, अच्छा; स्त्री०-रि, भा०-ई; कहा० होनहर बिरवा क चिक्कन पात।

होनहार सं० पुं ० होनेवाली बात। होनी सं० स्त्री० भवितव्यता;-होब;-रहब। होब कि॰ अ॰ होना;-जाब, जन्म-मरख; प्रे॰ -वाइय । होम सं० स्त्री० हवन: श्रागयारि, होम एवं हवन. पूजा श्रथवा धार्मिक कृत्य; सु०-होब, मर जानाः त्याग करना। होरसा सं ० पुं ० छोटी पत्थर की चौकी जिस पर चन्दन विसा,जाय; वै० ह्व-,-इ-; मो०। होरहा सं पुं ० होला, चने का भुद्दा; मु०-होब, परेशान होना, धूप में थकना; वै० हव-; भो० मै० श्रो-। होलिका सं० स्त्री० जलनेवाली होली;-माई, जिसके चारों श्रोर जलते समय बच्चे घूम-घूमकर कहते हैं-"होलिका माता देव असीस, लरिके जीयें लाख बरीस;" सं०; वै० ह्व-। होवाई सं रत्नी होने की किया। होस सं स्त्री चेतना; स्मृति;-करब, याद् करना, -भाइब,-होब; क्रि॰-साब, वि॰ गर, बे-; वै॰-सि: फ्रा॰ होश। होहर कि॰ वि॰ उधर, उस भोर; 'श्रोहर' प्र॰ रूप वै० हु-; वै० श्रोम-। हों कब दे० हउँकब। हौज़ सं॰ पुं॰ पानी का भंडार; वै० हउद (दे०)। हौदी दे० हउदी। हौहाब दे॰ हउहाब। हीहार दे॰ इउहार।

# परिशिष्ट

## छूटे हुए शब्द तथा अर्थ

Ŋ

श्रंक सं० पुं० संख्या का चिह्न; दे० श्राँक:-लगाइव. -मारब। श्रॅकाइब साँड दगाना या कनगुर (दे०) गोंठना। श्रंकार सं पुं चिह्न, चेहरे का एक सा होना; स्चना; देखव, देखाब; 'श्रंक' से;-नाहीं छपत, किसी का चेहरा छिपा नहीं रहता अर्थात् प्रत्येक की असलियत देखने से ही स्पष्ट हो जाती है। श्चंकुस सं० प्ं० रोक,-राखब, नियंत्रण रखना; सं० ग्रंकुश । श्रुँकोर ... वि०-रिहा; सी० घूस-, वै०-क्वार । श्रंखा-पंखा, सं० पुं० काजल के चिह्न जो छोटे बच्चों को श्वंगार के पश्चात् मत्थे पर दोनों और इसलिए लगा दिये जाते हैं कि नजर (दे०) न लगे। द्यांग-त्रांग कि० वि० प्रत्येक त्रांग; प्रत्येक त्रवयव में; प्र ०-गैद्यंग, सारे अवयव । वै०-गें-गें; देहें-ग्रंगें, शरीर के लिए;-लागब, लाभ करना (किसी खाद्य का)। द्यंग-भंग सं० पुं किसी अवयव का दूट जाना;-करब,-होब; तुलं० ग्रंग-भंग करि पठवहु बंदर । श्चार सं प्ं प्क श्रंगुल; भर, जरा सा; सं ग्रंगुलि; दे० ग्रहुरा,-री। श्रंजल सं० पुं० दे० अनजल;-होत्र, बदा होना, भाग्य में होना; सं० अन्न + जल। श्रंजहा वि॰ पुं॰ दे॰ अनजहा। श्रंजाद सं पुं दे अनजाद; वि - दू, अनुमान पर निर्भर:-मामिला,-बाति; फ्रा॰। श्रॅंजुरी...खितयान में पुरुवार्थ निकाला अबः -काहिब,-काहब,-निकारंब। म्राट-बंट सं० पुं० उलटे-सीधे शब्द; अपशब्द; वै० श्रंड-बंड, श्रष्ट-पंट,-संट;-कहब,-बोलब,-बक्कब। श्रंटी सं॰ स्त्री॰ घोती का वह एँठा हुआ भाग जो कमर के ऊपर चारों खोर बँधा हो; रुपया रखने का स्थान; कोष (क्योंकि देहाती प्राय: इसी स्थान पर नक्रद रुपये-पैसे रखते हैं)-खोलब, रुपया निका-श्रमी सं० पुं० एक प्रकार का चावल । श्रंड-वंड सं० पुं० व्यर्थ या श्रनुपयुक्त बात;-करब, -बक्कब श्रंडा सं० पुं० श्रंडा; श्रंडकोष के भीतर की गोली: बे-, वह अंडा जिसमें से बच्चा न निकले; HO-8

श्रंडा सं ० पुं ० बच्चा, सारा परिवार; बंडा, उत्तरा-पलटा; वै० अंड-बंड, श्रंट-बंट,-संट;-देब,-सेइब (ये दोनों मुहावरे काहिलों के लिए मयुक्त होते हैं उ० घर माँ बहट सेवत (देत) ही, घरमें बैठे बैठे अंडे से (या दे) रहे हो ?) र्ञेंड्सठि...साठ श्रीर श्राठ;-वाँ,-ई, ६८वाँ भाग । अड्सय कि॰ य॰ फँस जाना, ठूँस उठना: प्रे॰ -साइब,-उब। श्रॅंडोरच कि॰ स॰ उँडेलना: प्रे॰-रवाइब,-उब: दे॰ र्श्रंत सं० पुं० अंतिम भाग;-देब,-पाइब, लेब, भीतरी बात या रहस्य खोलना, ज्ञात करना अथवा पता लगाना; सं०; वै० श्रंतर, श्रंत्र। श्रंतर सं० पुं० भीतरी भाग; रहस्य;-देब,-पाइब, -लेब;-दोखी, जो भीतर या हृदय का साफ न हो: -छुली; सं० । श्रीदाजब क्रि॰ श्र॰ स॰ पता लगाना, श्रनुमान करना, श्रनुमान से कहना । विपर्यय से कभी-कभी 'श्रंजादब' भी कहते हैं। फ्रा॰ श्रंदाज़। श्रंदाजू वि० श्रनुमान पर निर्भर, श्रनिश्चित: खग-भगः, फ्रा॰ खंदाज्ञ । श्रंधाधुंध कि॰ वि॰ बिना सोचे समभे; श्रनियंत्रित रूप से; सं० श्रंघ। श्रस संव पुंच भाग; भाग्य;-दार, भाग्यवानु:-इत, श्रंश या भाग्यवाला,-हीन, श्रभागा;-हा, नक्तत्रवाला; दे॰ अनसइत; वै०-सा (उ०-के श्रंसा कै,-के भाग्य का); स॰ अश। श्रमोहाति सं० स्त्री० जो बात अच्छी न लगे; वै० श्रनसुहाति; श्रन+सोह (ब); दे० सोहब; उ० -बोलेव न, ऐसी बात न कहना जो किसी को बरी लगे; प्र०-तै,-तिहि। श्राइया... ह॰ में माता के लिए प्रयुक्त । श्रउँघाई...वि॰-न,-सा,-सी (नींद में)। श्राउन्हाइच कि॰ स॰ उत्तरकर रखना (वर्तन); ढक देना । श्राउलाई...सी॰ हुबकाई। श्रकहत्थी.. नै० एकहाते। श्रकिलि...्-गुम्म होब, बुद्धि काम न करना । श्रकोल ... वै०-कोहरू (सी० ह०)। श्रावनी.. सी॰ पँचई। द्यालरा...वै०-वा (सी०); सी० खितवान में रखा नाज या भूसे का निरर्थक अंश। श्राबोर...फा॰ बाख़ोर (खीद)। धार्गत सं० पुं० धराता जन्म;-विगादव ।

श्चगचरा सं० पुं० गन्ने का ऊपरी भाग (सी०)। अगरदब्ब वि॰ (गाड़ी) जो आगे दबी हो। श्चगरदाबाद वि॰ अधमवाली (स्थिति);-करब, -उठब,-उठाइब । अगहर वि॰ पुं॰ आगे (फसल आदि); स्त्री॰-रि। श्रगाड़ी...वै०-री (सी० ह०)। श्विगिश्राइव...(सी॰ ह॰) श्राग में (बर्तन)। अगियारि...वै०-री, ग्यारि (सी० ह०)। श्रक्टर सं० पुं० रुई का दुकड़ा (घाव श्रादि पोंछने को)। श्रक्ता...(सी॰) बँगूठे का श्राभूषण; श्रनवट। ग्राङ्के ग्राङ क्रि॰ वि॰ मध्येक श्रंग में; सं॰। श्रद्धङ्ड-खङ्ङह् सं॰ पं॰ व्यर्थं का सामान । श्रचलां सं॰ पुं॰ साधुत्रों के पहनने का कपड़ा जिसे धोती की भाँति उपर छाती तक लपेट खेते हैं। श्चरुछत सं०पुं ० बिना टूटा चावल; यक-न, कुछ भी (श्रन्न) नहीं; सं० श्रन्तः; दे० श्राखत । श्रन्तहरु...-रै-एक-एक श्रन्तर । **श्र**च्छा...(२) हाँ । श्राठवारा सं पुं श्राठ दिन का श्रवसर; यक-, दुइ-; सं० श्रष्ट । श्राठवाल सं १ स्त्री । पालकी जो त्राठ कहारों से **श्र**ुर ़कि॰-राब, त्रकड़ना। श्चाठुली सं० स्त्री० नवांकुरित कुच; केवल इस कहावत में प्रयुक्त "-अठारह आना, खड़ी चूँची बारह आना, लतरी भदाई भाना।" श्रद्धंग...वै०-गम्म । श्रद्धाव ...सी॰ डारिब (दूसरे अर्थ में)। अहार ...सी० ह० बरारी। **श्रतरि-**खोतरि...सी०-रे-दुतरे । श्रताताई वि॰ पुं॰ ऋत्याचारी, दुष्ट; सं॰ ञ्रात-तायी। श्चत्तौ वि० बराबर (हिसाब);-करब,-होब; फा० अथक्क...(२) बहुत थका हुआ (सी० ६०)। अद्रइबो कि॰ स॰ विशेष आदर करना (सी॰ **€**○) | अद्धा...(२) छोटी बैलगाड़ी जिसमें एक बैल जुतता है (सी० ह० त०)। श्रघडरवा...ब्रोटी टोकरी (सी॰ इ॰)। श्रनदाज सं०पुं० श्रनुमानः,-लगाइवः, कि०-व, पता खगाना, अनुमान करना; वै०-जा; फा०। अनबंतु सं० पुं० विगाद; सी० ह०; अन 🕂 बनब (बनना)। अनवासव...स० बनु + बस् । र्ञ्चान्ह्यार...तुब० निहार (जनुनिहार महँ दिन-मनि दुरा)-खं०। भन्होरी ... व व मौरी भौ ; सं धर्म (भूव)।

अपूरी...सं० आ + पूर; निरर्थक अ ? श्रमरेख सं० पं० प्रेमहीनता का श्रन्भव करके अपने ही जनों पर अमसन्न होने का भाव: कि॰ -ब, सं० था + मर्ध, न्करब। श्रमलोस वि॰ पुं॰ कुछ खद्दा;-लागब। श्रमावट...सी०-मउट,-त, श्रॅबाउटु । श्रमिर्था वि॰ व्यर्थ;-जाब,-होब; दोनों लिंगों में पुक ही रूप। श्रमिल सं पूं जादू, टोना;-क्रब; सी०। श्रमिलतास ...सं श्रम्लवेतस्। अर्गासन सं० पुं० गऊ आदि के लिए पहले से निकाला भोजन:-निकारवः सं० अञ्च 🕂 अशन । अरवजब कि० अ० भिड़ना, लड़ जाना; प्रे॰ -जाइब। श्चरवा...सी०-रिया। अरहरि...सी०-ही, वि०-हिहा। अरूस.. वै० रुसाहु (सी० ह०)। श्ररोरव दे॰ हलोरव (सी॰ ह॰)। श्रलगोजा सं० पुं ० दुहरी बाँसुरी;-बजाइब । त्राललाब कि॰ अ॰ जोर-जोर से चिल्लाना; कहा॰ घिउ देत बाभन श्रललाय। श्रलहिदा दे॰ इलहिदा। श्चवाहि कि॰ वि॰ गहरा (जोतना); उ॰ सेव (दे॰) दे० आकर। श्रमरमक्त्री वि॰ सब कुछ खानेवाला, बहुत खानेवाला; सं० सर्वभन्ती। श्रसीस सं० पुं० ग्राशीर्वाद,-देव,-जेब; कि०-ब। अस्त वि॰ समाप्त, डूबा;-होब, डूब जाना; वै॰ **अहटियाइब कि॰ स॰ पता लगाना, खोजना**; श्राहट से। श्चहशूल वि० स्थूल, निश्चित;-करब,-होब; सं० स्थुल । श्रहरी...बॉ॰ चरही। **ऋहिबात...सी० ह०-उहात,-ती** ।

#### आ

आहत कि॰ वि॰ रहते हुए; कविता में "अछत।"
आहित...सी॰ ह॰ बाघा, अइचन;-हारब।
आना सं॰ पुं॰ देहरी का गुँह; दे॰ देहरा; सं॰
आनग ?
आमामोर कि॰ वि॰ जोर-जोर से (वायु अथवा
युद्ध के लिए); सं॰ आझ + भोरब, अर्थात ऐसे वेग
से जिसमें आम पेड़ से टूटकर गिरें।
आजम सं॰ पुं॰ संसार; बड़ी मीड़; अर॰।
आजस सं॰ पुं॰ आलस्य; वि०-सी, अरसील
(सी॰ ह॰ ल॰); वै॰-रसु (सी॰ ह॰ ल॰)।
आब-बाव सं॰ पुं॰ उलटी-सीधी बात;-वक्कब।

त्र्यावाँ सं॰ पुं॰ मिटी के बर्तनों का देर जो एकत्र पकाये जायँ;-लागब,-लगाइब । त्र्याबा-गवा सं॰ पुं॰ श्रतिथि, श्रागंतुक ।

₹

इमान...घरम, घरम-। इहाँ...वै॰ हियाँ (दे॰) । इहै...जा॰ ताकर-सो खाना पियना (पद्॰ ४) ।

5

इटा सं॰ पुं॰ ईंट, स्त्री॰-टि; दे॰ इटकोह ।

उ

उत्रव..."नजवीं भाज ..." के स्थान में "न जनौं ..." पढ़ें। उगिलब कि॰ स॰ उगलना, इच्छा विरुद्ध देना; प्रे॰ -लाइब,-लवाइब । उठम्मूवि॰ जिसका कोई निश्चित स्थान न हो; जो एक स्थान से उठकर दूसरे को जाता रहे; प्र॰ उड़रुत्रा सं० पुं० उड़ान; कहा० तीनि-म तित्तिर उतन्ना सं० पुं• कान के ऊपरी भाग में पहनने का छल्ला । उताहिल वि॰ पुं॰ शीव्रता करनेवाला; स्त्री॰ उतिन्न वि॰ मुक्त (ऋण, उपकार आदि से);-होब, -करबः; सं ० उत्तीर्णः; दे ० उरिन । डतिनब क्रि॰ स॰ उतारना, उधेड्ना;-पतिनब, प्रे॰ उत्तिम वि॰ उत्तम। उहिम सं॰ पुं॰ काम, परिश्रम; बुरा काम; सं॰ उनइब...प्रे०-वनाइब; सं० उत्+नम्। चपरसंसी सं॰ स्त्री॰ रोग जिसमें ऊपर से सांस नीचे आने में कष्ट हो; सं० उपरि + श्वास । उपरेहित सं० पुं० पुरोहित; भा०नी; सं०। चलका वि० पुं ० उतावलाः स्त्री०-कीः; कहा्० उलकी धेरिया उलको दमाद, नाचै धेरिया गावै (गालै) दमादः सी० ह०। चलार वि॰ पुं॰ (गाड़ी) जो पीछे दवी हो; स्री॰ उलारा सं॰ पुं॰ छोटा-सा गीत जो अंत में गाया उसकिना...सी ह॰-जूना।... उसिनव ...सी० ह० स्याइब,-से-। . .

ऊ

ऊकड़-नाकड़...सी॰ ह॰-ख-। ऊम-डाम सं॰ पुं॰ दिखाना, उत्साह;-करब; सं॰ बादंबर।

श्रो

श्रोंका-बोंका...सी० ह० श्रक्तू-बक्तू। श्रोंड़ा.. बै॰ टावाँ (सी॰ ह॰)। श्रोकलाई...वै॰ उबकाई, उकाई (सी॰ ह॰)। श्रोगरव कि॰ अ॰ धीरे-धीरे चुना, बूँद-बूँद गिरनाः प्रे०-गारवः, व-, भा० श्रोगारं, वगार्। भोमरी सं स्त्री श्रांत श्रादि का ढेर;-निकरव, -फेंकब; सी॰ ह॰; पूर्वी अवधी में इसे खेड़ी (दे॰) कहते हैं। श्रोमा, प्रथम अर्थ में वै॰ नाउत (सी॰ ह॰)। **ट्योभाई ...वै० ..नउताय,-ई।** श्रोदी...(२) भीगी घोती पहनने से हुई दाद की सी बीमारी (सी॰ ह॰ ल॰)। श्रोनम सं॰ पु॰ वर्णमाला;-पढ़ब,-पढ़ाइब; श्रोनामासी का संज्ञिप्त रूप; कहा॰ श्रोनामासी धम बाप पढ़े ना हम। (पाँडे क चुटिया तं, बाप पूतनक्क) सी॰ ह॰ यह शब्द औं नमः शिवाय से **छोनाइब कि॰ स० बोने के पूर्व तैयार खेत को** पटेला, सरावनि या हेंगा (दे०) से बराबर कर देना (सी० ह०)। श्रोनान ... कि॰-व, आज्ञा मानना। श्रोर ...-सीर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। द्योर उनी ..वै०-ती (सी० इ०)। श्रोरहन सं० पुं० उलाहना;-देव,-करव; कि० वि० -नें, उलाइना देने के लिए।

4

कंगा...वै॰ (सी॰ ह॰)-मंगा।
कंड उरा...वै॰ (सी॰ ह॰)-री।
कॅड़िया...सी॰ ह॰ गाली।
कंतरी सं॰ स्त्री॰ एक मिठाई जिसे-रिया भी कहते
हैं; प॰ अ०।
कंस ...वि॰...कउँखा (सी॰ ह॰), मकसी।
कउँची...वै॰-इती (सी॰ ह॰)।
कउँडिल्ला सं॰ पुं॰ एक जंगली लता और उसका
फल:-यस, छोटा सा (बच्चा); कउड़ी से, इपोंकि
यह फल कउड़ी जैसा होता है।
कउद्या...(२) गले के भीतर का भाग जिसे घाँटी
(दे॰) भी कहते हैं।
कउद्या...वै॰-इलब (सी॰ ह॰)।

कक्ति आइब ...वै० वटिश्राइव। कक्कु ..वै - कुमा (सी ०)। क्खररी ..वै॰ श्रदंडली, बद (सी॰ ह०) कचहिल वि॰ पुं॰ थोड़ा कच्चा, अनुभवहीन, सस्त । कञ्जनी...पं० कच्छा। कजरवटा...कहा० श्रांखि हइयै न-नवट्टॅं । कृजरी...सावन भादों का प्रसिद्ध गीत कजली; कटलासी सं० स्त्री० फटा हुआ आम। कटार ... इसकी दूसरी पंक्ति "कटारी" शब्द से संबद्ध कटारि सं शि० एक जंगली फल जिसके पेड़ में बहुत काँटे होते हैं। कठबइठी सं० खी० पेचीदा हिसाब या पहेली जो बिना लिखे "बैठा" लिया जाय; काठ + बद्दुठब (काठ की भांति बैठने या लगनेवाला)। कटौ-कट्ट सं० पुं ० कलह;-करब,-होब । कठुला. - पहुँची, दो गहने जो बच्चे पहनते हैं। कठेठ ...वै०-हा,-हो । कड़बड़ाब कि॰ भ्र॰ शोर करना, शिकायत करना। कड़े-कड़े...वै॰ हड़ा-हड़ा,-ड़े- (सी॰ ह॰)। कढ़ायन वि॰ अनुपयोगी, ब्यर्थ (ब्यक्ति); वै॰-ख (काइब से = निकाला हुआ)। कतवार...सो॰ ह॰ पत-, पतावरि । कथरी...कहा॰ केकर-केकर लेई नाँव, कथरी स्रोहे सज्जै गांव (ब॰ फै॰); बड़े जाड़ बड़े पाला , कथरी श्रोढ़े मरिगे लाला (सी० ह०)। कद्राब...तुल॰ तात श्रेम बस जनि कदराह (रा॰ ষ ০)। कनइल...प० कंडैल (दे०)। कनगुर सं॰ पुं॰ कान के नीचे की फुड़िया जिसे रवि तथा मङ्गलवार को कायस्थ के कलम से श्रॅकाते या गोंठते हैं; सो० ह० ल०। कनटेडल सं० पुं० खाद्य द्रव्य, वस्त्र द्यादि का नियंत्रणः अ० कंद्रोल। कनापोटी सं॰ पुं॰ कनकौद्या नामक एक वास जिसके पत्तों की पकौड़ी बनती है; वै॰ का-। कन्हावरि ...सु॰ रा॰ ब॰ ह॰ साराजोरी, सी॰ लइभुजवा । कवड्ढी सं॰ स्त्री॰ प्रसिद्ध खेल; सो॰ ह॰; ग-। कविरा...म॰ दास कबीरा (दास कबीरा कहि गये...) कुबुली...वै०-लहिया । कबृतर ...प्र०-बुत्तर । कमोन...त्यार किया हुम्रा खेत । कसासुत व ०-(ह०)-मे-। कसोरा...वै॰ करसा,-सी (सं॰ कलश), सउना, न्द्री (सी॰ ह॰)

· 在一个

कर इली दे० करैला; यह शब्द सावन के गीतों में यों ही प्रयुक्त होता है। करकच्ची सं० स्त्री० एक की हा जो प्राय: गीली भूमि में रहता है। करकर वि॰ पुं॰ कुछ हुन्द पुन्द: प्र०-इ-इ: भा० -ई। करकराव कि० घ० जोर-जोर से बोलना: लड्ना । करकोलब कि॰ स॰ खोखबा कर देना, हाथ से खोद खेना; सं० कर (हाथ) ? करजा . -काइब, ऋण लेना:-कुन्नाम, किसी प्रकार प्राप्त किया हुआ धन। करतब सं० पुं० पेंच; तरकीब, चालाकी; वि०-बी. -ब्बी; सं० कतंब्य। करम सं॰ पुं॰;काम, मृतक की तेरहवीं; किरिया-, -करब.-होब । करवँट सं॰ पुं॰ करवट;-लेब; कासी-। करसी सं • स्त्री • कंडे का टूटा वारीक भाग; नीक-टारव, अच्छे भाग्य का होना; पुं०-सा, वि० करा ..सी० ह० पूँजा। करित्रा सं० पुं० कारिंदा, प्रतिनिधि; भा०-नई; फा० कारिदः। करिया ...-करिगन, खुब काला-काला। करुत्रासन वि॰ कटु, कर्णकटु:-लागब,-करब; सं॰ कह्न वि० कड् आ;-तेल,-लागव; सं० कद्व: क्रि० -रुग्राव । करेज...-माठा करब, परेशान करना । करेर...-करब, तकाजा करना; कि॰ वि॰- रें, जोर करेंच कि॰ स॰ रगड़ना, पीसना (दांत); दे॰ दुँत-कलक ..निराशा, दु:ख; वि० सा० ''पर इक कलक होति बड़ि ताता, कुसमय भये राम बिनु आता" (66 to ob) कलिकानि सं स्त्री॰ दु:खदायी स्थिति:-करब, परेशान करना । कल्ला...सं० कत्तह (तीसरे वर्ध में)। कल्लों कि॰ वि॰ धीरे से:-करुकें: धीरे धीरे । कवरा...-राही करब, इधर उधर माँग कर खाते कसीदा सं पु व बेल बूटा;-कादब; फाव कशीदन (खींचना)। कार्तार् ... कतरी, काँ-। कानागोई सं॰ पुं॰ कानूनगो; वै॰-नगोइ। कानाफूसी सं स्त्री कान में कही गुप्त बात; -करबः सं० कर्णं + फुसफुसाव (दे०)। किंगिरी...कहा॰ अपनी-अपनी-अपना अपना राम (सी॰ इ॰)। किनराब कि॰ अ॰ किनारे जाना, निकट स्थानाः प्रे०-राइय ।

किनारा सं० पुं० किनारा; स्त्री०-री; वै०-र; -काटब, श्रलग हो जाना;-रें, यक-रीदार, किनारी सहित (कपड़ा; घोती)।

किलहेंटा सं॰ पुं ॰ मैना जाति का पत्ती; स्त्री॰-टी; अवाचा-होब, किंकर्तंच्य किसूद हो जाना ।

किसमति सं॰ स्त्री॰ भाग्य; नाई के सामान का छोटा बक्स;-दार, भाग्यशाली ।

किसमिस सं॰ स्नी॰ किशमिश।

किसिम सं बी॰ मकार:-किसिम कै, कई प्रकार

किसुली सं॰ स्त्री॰ गुठली; यक-, दुइ-, एक पेड़, दो पेड़ (भाम); वै० जिबली।

कुकुर उँछी सं व्ही व कुत्तों को काटनेवाली मक्सी: सं॰ कुनुकुरमिक्का।

कुकर-मौभौ सं॰ स्त्री० भिकभिक:-करब, -होब।

कुकसब...वै० पकु-।

कुचे सं • पुं • एँ दी के जगर की नस; कहा • कुच कट स्वटिया बतकट जोय।

कुट्ट...वै॰ खु-(गों॰), खुद्दी (सी॰)।

कृद सं पुं व हल का वह भाग जो जोतनेवाला हाथ से पकड़ता है; वै०-रह;-फार।

कृदिन सं० पुं० दुर्भाग्य का दिन: वर्षा का वह दिन जब पानी के मारे ज्ञाना जाना न हो सके;-करब, -घेरब ।

क्नमुनाव कि॰ अ॰ जग जाना, होश में आना।

कुँनाई.. (२) बुरादा (गों०)। कुँबेरी बेरिया सं० स्त्री० गोधूजी; इसे कहीं कहीं सँमवितया और गोरुवारी भी कहते हैं; सी॰ Eo i

स्ट से खूब दे देना, बहुत देना

(द्रब्य)। कुरकर वि॰ पुं॰ चुरमुरा; स्त्री०-रि; क्रि॰-राब। कर ब कि॰ घ॰ कोसना; दाँत-, दाँत पीसना; (२) हंस या सारस का बोलना; वै० कर्रब (पहले अर्थ में)।

...-खूट, कुल परंपरा ।

...वै० कुठ (सी०)। त...प०-तत ।

केवइयाँ सं० पं ० एक पौदा और उसका फल जो आग के अबे पर दवा का काम देता है; इसके पत्तों का साग भी खाते हैं।

कोंहरगड्डा सं० पुं० वह स्थान जहाँ से कुम्हार अपने बर्तन बनाने की मिट्टी खे;-क माटी, ऐसे स्थान की मिट्टी, अच्छी मिट्टी; सं० कुंभकार 🕂 गड्हा।

कोइआँ सं॰ पु॰ कुसुदिनी; सुँह-होब, चेहरा फीका पद जाना; वै०-ई।

कोइड़ार सं॰ पुं॰ कोइरी (दे॰) का काम, खेत श्रादि;-करब,-होब। कोम्हिलाच कि॰ अ॰ कुम्हलाना; सँह-, सँह कोरचा...सी० ह०-ल-।

#### ख

खँविद्या सं० स्त्री० छोटी टोकरी; बघु० खँचोला, -चुली, दे॰ खाँची,-चा। खँड्खेंचा सं॰ पुं॰ खंजनः वै॰-रैचा, खिरिबदाः सी० ह०; दे० खिंहरिचि । खटमिट्रा वि॰ पुं॰ कुछ खद्दा, कुछ मीठा; स्त्री॰

खदुआ-बरहना सं० पुं० कोई भी साधारण व्यक्तिः फा० बरहनः (नंगा)।

खबीस... "किलके खबीस दसबीस आसपास बैल बेभत देवाल भौन कौन को बिगारौगे ?"-बेनी

खभार सं० पुं० चिंता, खलबली;-मॅ परव; सुनि रावन मन परेउ खभारा-वि॰ सा॰ (पृ॰ ४७८)। खर...-श्रोखधवा, जंगली जड़ो बूटी की दवा।

खरर-खरर कि॰ वि॰ खर खर त्रावाज के साथ: -खजुग्राह्ब। खराई...सी० ह०-फूरब, नाक से खुन गिरना ।

खारत्या ..(२) गॅंजिब्रा (सी० ह०) दे०; कि॰ -बाइब, कमा लेना, बटोर लेना। खरीता...सी० ह०-बिता।

खरों सं० पुं० लंबा पत्र,-लिखब,-पठइब। खलाङा...सी० ह० ग्वाँडा । खवही...सी० इ० ल० नजर।

खारुश्राँ...वँ०-याँ; सं० खदिरक । खियाइव कि॰ स॰ खिलाना;-पियाइबः खलाना पिलाना, स्नाब-; वै०-उब।

खुद्र-खुद्र कि॰ वि॰ खुट खुट आवाज के साथ।

हुर-बुदुर सं॰ पुं॰ क्रोटा मोटा काम;-करव। र सं पुं कचड़ा; खर-: घास आदि का

खुरिहारब कि॰ स॰ खुर से खुरचना, मिट्टी निका-लना; सं० खुर।

खूँटा...यक खूँटी बाँस, बाँस का एक पेड़। खड़े सं० पुं • गन्ना, ईख; सं• इन्तु → ईखि → उखु दि (दे०) → खुड़ि → खूँड़ दे० ईखि; यह शब्द केवल सी॰ ह॰ में बोला जाता है।

खून ...-खच्चर,-खराबा, मार-काट;-होब,-करब। खूसट...इस नाम का एक पन्नी होता है जो उल्लू का एक मकार है।

खेलब...-खाब, मौज करना ।

खोड़ ... खोड़िल-बाड़िल, टेड़ा-मेड़ा, टूटा-फूटा; यह मनुष्यों तथा पशुओं के लिए भी प्रयुक्त होता है।

#### ग

गंगनधूरि सं॰ स्त्रीः भुईँफोर (दे॰) की राख जो उसे सुखा कर बताई और जले की दवा के काम में लाई जाती है; सी० ह० जहाँ अईफोर को धरती का फूल कहते हैं। राँड़-उघरा वि॰ पुं॰ बेशरम; स्त्री॰-री; गाँड़ + उचार (खुला), जिस की गांड खुली हो; प्राय: गाली के लिए प्रयुक्त । गॅड़-खोद्उश्रलि सं० स्त्री० छिदान्वेषणः एक दूसरे की गांड खोदने की आदत; मनोमालिन्य; -करव। गॅंड्-खोल्ला वि० प्रं० निलंज्ज; जिसके गुप्तांग खुले हों; भा०-वर्ह । गजमा...वि०-उमेदार, बहिया (सी० इ०)। गड़िपेलाई सं॰ स्त्री॰ दूसरे की बात न मानने की बातूत; करव; गांड़ + पेलब (दे॰)। गदोरी...सी॰ ह०-देरिया। गन्हौरा...वै०-न्हउरा । गवच्यू...वै०-इ (-इ नहीं)। गरदबवा सं०ुषु ० बीमारी जिसमें पशुत्रों का गला सूज जाता है (सी॰ ह॰); गर + दाबब (दे॰)। गरमसब कि॰ अ॰ (मौसम का) गर्भ होना। गरह...-दसा, ब्रहों की स्थिति, भाग्य। गलफा़...सं॰ जस्प । गल्लाई सं० स्त्री० अधिया (दे०) पर देने की मणाली;-पर देव। गर्वे सं • स्त्री • दाँव, मौका;-ताकब,-पाइब; गर्वें-, धीरे धीरे, चतुरतापूर्वक । गहदी...सी॰ ह॰ (२) हथेबी के किनारे का ऊँचा भाग । गाँव...-गिरावँ। गाँस ... बाँट-, बाँट फटकार । गाँसब...सीमित करना। गाटा...सी॰ ह॰ गहँठा, गदर-गहना । गाड़ब कि॰ स॰ गाड़ना; प्रे॰ गड़ाइब। गाड़ा...-करब,-हारब (जातू हालना) सी० ह०: -बंदी, रास्ते रोक कर आक्रमण करने का क्रम; बै॰ गाँ-। गादर...वै॰ खा-(सी॰ ह॰)। गिंजाई ..(२) जिल्ली घोड़ी (दे०) सी० ह० ज। गिमटी सं० स्त्री॰ रेल की लाइन पर बना कमरा जितमें चौकीदार रहे; वै० गु-। गिर्व सं श्री शिखीं;-धरब,-होब। गिरइ सं ॰ स्त्री॰ एक छोटी मछ्जी। गिरगिटान सं० पुं० गिरगिट; चढ़व, दुर्मान्य घेरना ।

गिरव कि॰ श्र॰ गिरव, चुक जाना: प्रे०-राइब. -रवाइब । गिलटो सं॰ स्त्री॰ गिल्टी;-निकरब,-फूटब; वि॰ गुच्चा वि॰ पुं॰ छोटा, मोटा और मजबूत, स्त्री॰ गुमेचव कि॰ स॰ लपेटना, प्रे॰-चवाइब। गुर...कि ०-वधब, पकने लगना (फल का),-गोंइठा होब, सब काम बिगड़ जाना। गुरगा सं पुं बोटा बच्चा, संदेश वाहक: दरिद्र व्यक्तिः, फा० गुर्गः ? गुरग्राव कि॰ अ० काँपना। गुरफव कि॰ अ॰ डांटना, चिल्लाना। गुरम्ही सं • स्त्री • फोड़े की भांति की गोल गांठ। •परबः क्रि॰-म्हिस्राव । गुर्चि सं वी व्यक्ति श्रीषधि जिसकी बेख चलती है: क्रि॰-ग्राब, गांठ पड़ जाना: सं॰ गुडुचि । गुरीब कि॰ अ॰ गुरीना गुल्ली...(२) गर्ले में पहनने का चौदी या स्रोने का श्राभूषण। गुँड़ा सं० पं० घोड़े की पीठ पर रखने का सामान जो जीन के नीचे रहता है; दै । सुँ हि का (सी। ह० त०)। गेंगटा सं• पुं• केक्डा (सी॰ ह॰) । गेरावॅं...वै॰ ..-रैयां, गरियेयां (सी॰ ह॰) । गोंयड़ सं पुं गांव का पड़ोस कि वि -ड़ें; कहा • जब-हैं आय बरात त समिधिन के लागि हगासि । गोजई सं की० गेहूँ और जौ का मिश्रण; सं० गोधूम + यव। गोड़वारी सं० स्त्री० खाट का वह भाग जो पैर की श्रोर रहे, उल० मुड़वारी। गोदा सी० ह० गदिया। गोरसी सं स्त्री अँगीठी जिस पर दूध गरम हो; गोसयाँ सं० पुं ० मालिक; गर-, उत्तरदायी व्यक्ति; स्त्री - इनि, सं गोस्वामी। गोसाई ..सी०-साइनि । गोहिया...वै०...वर्त (सी० ह०) (२) एक जाति जो पत्थर, रस्सी आदि का काम करती है (सी० ह०)।

#### E

पंता-मंता...सी॰ ह॰ खंती-मंती। घन ...(२) सं॰ पुं॰ लुहार का घन। घनदि ..प्र॰-दा (सी॰ ह॰),-रि (ह॰)। घाला...सी॰ ह॰-ता, सँक (ह॰)। विग्वी सं॰ सी॰ सले के सँच जाने की स्थिति, घुघुत्रा सं० पुं० उल्लू, बै०-घ्यू। घुच्ची...सी० ह० टेडॅंटी। घुड़कब...भा०-की। घुमची सं० खी० गुंजा। घंटा.. बै० घेंटा। घोड़तैयाँ सं० पुं० किसी बच्चे या व्यक्ति को घोड़े की माँतिपीठ पर जो चलने की स्थिति; लेब,-लादब; बै०-इैयाँ, सी० ह० कॅंधैयाँ; सं० घोटक।

#### 뒥

चउरिद्यार वि॰ पुं॰ जो स्वाद में करने चावल की भाँति हो; लागब; 'चाउर' से। च उरेंठा सं॰ पुं॰ चावल का आटा। चनइनी सं॰ स्त्री॰ प्रसिद्ध लोकगीत और उसकी नायिका जिसे चनवा या चँदवा भी कहते हैं। यह गीत कथानक के रूप में कई दिन तक गाया जाता है और इसके नायक लोरिक के नाम पर इसे भोज-पुरी में लोरिकायन भी कहते हैं; बै०-नैनी। चमका सं ु ं पशुओं के मुँह की एक बीमारी (सी० ह०)। चवन्हा सं॰ पुं॰ दृष्टि, हिन्मत;-खुलब। चवन्हित्राव कि॰ श्र॰ चकाचौध में पड़ जाना; वै॰ चसका...-लागब,-परब। चिउँटहरि सं॰ स्त्री॰ चींटों के रहने का स्थान। चिउँटा सं०पुं० चींटा;-माटा, स्नी०-टी; टिग्रा चाल, धीरे-धीरे। चिकनाइब क्रि॰स॰ बराबर करना, चिकना बनाना; मीठी बातों से दूसरों को भुलावा देना; सं० चिक्करा चिक्कन वि॰ पुं॰ चिकना, स्नी॰-निः;-मुक्कन, सुंदर, भा०-कनई। चिनगी सं० स्त्री० चिनगारी। चिरई...-चिरगुन,-चुनगुन (लख०) छोटे-छोटे जीव। चिरउरी...कहा • कंबर पर जब परै पिछौरी जाड़ बेचारा करै चिरउरी। चिरकब क्रि॰ स॰ जरा खिड़क देना; प्रे॰-काइब। चिरुश्रा...(२) चुल्लू ; यक-,-भर। चिल्हकव कि॰ श्र॰ रह-रह कर दर्द करना। चीजु...-विक्खय, सामान । चीलर...वै॰ चिलुआ (सी॰ ह॰)। चील्ह...वै० चिल्हरि (सी० ह०)। चुटकी...हँसी,-लेब; थोड़ा ब्राटा, चावल ब्रादि; -मॉगब,-देब। चुनब...सु० श्राराम से खाना। चुना सं पुं े पेट का पतला सफेद कीड़ा;-परव, -काटब । चुम्मा ... कहाँ ॰ पहिलें-ब्रॉठ टेड़ ।

चुहिल वि॰ उत्साहवर्षक (स्थान, वायुमंडल);
-लागव।
चूर...वै॰ चूल; बैठव, बहराइव।
चेफ...वै॰ चिफुरी, चीफुर (लख॰)।
चोंकरब...वे॰ भोंकरव।
चोंड़ा...सी॰ ह॰ चूहा।
चोंकर.. कहा॰ जे खाय चुनी चोकर मोटाय होय
धोकर।

#### 8

छंटा...कहा ॰ छंटा घोड़ी सुद क जोय पहिलोइ बेंत म चउपट होय। ा सं॰ पुं भूटा अपयश:-खोड्ब, छछन्न सं० पुं ॰ चालाकी; वि ॰-की;-श्राइब,-करब; सं० छंद। छुउँका सं० पुं• प्यास की श्रतृप्ति ;-लागब। छ छुन्नरि सं वी अब इंदर; कहा पहिरि स्रोदि के सुबरि भई छोरि लिहिस-भई । छठई सं• घी• छठवाँ भाग; सं• षष्ठ। छड़बढ़ुआ वि॰ पुं॰ जो छोड़ देने से खराब हो गया हो; स्त्री०-ई। छत्तर सं॰ पुं॰ देवी देवताओं को चढ़ाने की छोटी चाँदी श्रादि की छतरी; सं० छत्र। छत्र सं० पुं० घी, तेल या पानी के गरम बर्तन पर गिरने का शब्द;-से, छुना-। छपछप...मुँह-, पन-, मुंह या ऊपर तक (भरा पानी श्रादि)। छरङब दे॰ भरङहा। छाड़न सं०पुं ० त्याग की हुई वस्तु; अववाद; लीन-, पर परागत बातें। खाड़ सं॰ पुं॰ जीभ का प्रसिद्ध रोग; होब। छिउँकीव किं॰ अ॰ डाल का चींटों दारा रुग्ण हो जानाः वै०-कियाव । छिउँकी सं॰ स्त्री॰ एक प्रकार की चींटी। छिछिला...(२) सं० पुं० श्राम के खिले हुए दुकड़ों का अचार;-डारब: पहले अर्थ में स्त्री०-ली; दे० **छिटकब**...बिटकब ।

छिटकब...बिटकब ।
छिनरम्भण्य सं० पुं ० नखरा, दोनों और की बातें;
-करब,-आइब ।
छिनुतकी...आ०-कौ।
छिर कब...खुअब,-दान पुण्य करना ।
छु-छा सं० पुं ० नरकुल (दे०); स्त्री०-छी, नाक का एक आभूष्य ।
छुजुआब कि० अ० अतृप्त होकर मारे-मारे फिरना,
दु.खी रहना ।
छुटब कि०अ० छुटना; प्र० छू-, प्रे० छोड्ब, डाइब,

बुटहर वि॰ पुं॰ जो पति या पत्नी से बहुत दिन तक श्रवा रहा हो; स्त्री०-रि। छूँछ...प०-बुँ च्हुँ:-मूँछ । छूटन सं॰ पुं॰ छूटा हुआ भाग;-छाटन, अवशिष्ट, उच्छिष्ट। छोकलाई सं॰ स्त्री॰ छिलका। छोड़ब..-छाडब। छोहारा सं॰ पुं॰ छुहारा। छोना... प्रिय पुत्र; तुल्ल०।

#### ज

जठेर सं० पुं॰ बड़ा भाई; ब्यं॰ में प्रयुक्त । जडहन.. वि॰ नाऊ ही। जब...-तब, (श्रब-तब) लागव, मरणासन्न होना; सं० यदा । जबोर वि॰ पुं॰ प्रभावशाली, हृष्ट-पुष्ट; स्त्री०-रि; दे० जाबिर। जमुना सं० स्त्री० यमुना;-मैया,-जी; सं०। जभीग सं० पुं • आश्वासन, जमानतः-देव, कि॰ जमोगा सं॰ पुं० बच्चों की एक बीमारी;-धरब। जरखुराही...वि॰-रहा,-ही। जरता सं॰ पुं॰ वह श्रंश जो जल जाय;-जाब, -निकरब । जरि...-पेवना, आदि, मूल। जरीबाना...वै०-रि, जुल-, फा॰ जुमै। जरूर .. प्र०-रे,-लागब,-पर्व। जलै कि॰ वि॰ जब तक; वै॰ जौलै। जवाइति सं० स्त्री० अजवायन। जहता सं॰ पुं॰ जस्ता। जही-बिही वि॰ छिन्नमिन्न;-होब,-करब। जाँयुड़ सं॰ पुं॰ (पशु की) संतति। जािखं...सी॰ चाक जो कंडी के रूप में होता है: कि॰ चाकव, श्रम की राशि पर उत्तरे खाली टोकरे से थापना। जागा सं० स्त्री० भीख माँगनेवाली एक जाति जिसके पुरुष प्रायः प्रशंसा के गीत सुनाते हैं। सी० ह०। जाड...पाला; कहा० बड़े जाड़ बड़े पाला कथरी भोदे मरिगे लाला। जाबा...सी० ह० मुसक्का। जायं...-बेजाय,-बेजाहिं। जायल...दे० हायल । जायाँ.... घर० जायः। जालिश्रा...श्रर वश्रत । जिउ...लुकवाइब । जितली सं० स्त्री० जीत की स्थिति;-चढव; सं० जी। जिनि कि॰ वि॰ मत। FSISS.

जिरवानी...सं० जीरक। ज ऋँरि सं० स्त्री॰ बैलगाडी का जुबाठा(दे०) सी० E0 1 जुइ...सी० ह० हेव । जुगुर-जुगुर कि॰ वि॰ धीरे-धीरे (जलना); कहा॰ -दिया बरे मूस लैगा बाती। जुज वि॰ थोड़ा, थोड़ा सा (काम, भोजन) सी॰ ह**ः, फा॰ जु**ज़। जुड़िपत्ती सं॰ स्त्री॰ ठंडक के कारण शरीर पर पड़े दाने;-होब,-उद्धरब। जुड़वनिया सं॰ स्त्री॰ ठंडक, ठंड का आनंद;-लेब, -पाइब। जुर्का...बृड्त कै-, श्रंतिम सहारा । जुरति...वि०-ती, हिम्मती; श्रर० । जुलुम...जोर-, अधिकार। जुवान...जहील, हष्ट-पुष्ट। जूड़...जूड़ें -जूड़ें, ठंडक में। जे्ठीमधु...सी० ह० मौरेठी। जोगाड़ सं० पुं ० तरकीब, उपक्रम;-करब,-लगाइब: सं० योज्। जोगें कि॰ वि॰ योग्य,-के-,-के उपयुक्त; सं॰। जोठा...सी० ह० माची। जोतानि .. सी० ह० वहाँठि। जोर...तोर, प्र०-ड, वि०-दार। जोरती सं • स्त्री • गणना, मुजरा;-करब,-होब । जोरब...पानी जोराइब, पानी चलाने का प्रबंध करना वीरा-, पान लगाना । जोलहा...सी० ह० लाह,-हिनि । जोवा...सी॰ ह॰ देवड़ा, खैया। जोसन सं० पुं० बाँह पर पहनने का एक आभूषण; -बाजु । जौलै कि॰ वि॰ जब तक।

#### भ

मॅंकाव कि॰ अ॰ बुरी गंघ देना ।
मॅंकोर ..कि॰-व।
मॅंकोर ..कि॰-व।
मॅंटिहा...वै॰-दु-(मृखं) सी॰ ह॰
मक्सोरव कि॰ स॰ पकड़कर हिलाना; वै॰-ग-।
मक्क सं॰ पुं॰ सनक, वि॰-वकी; वै॰-विक।
मज़ी...वर्ष या दस्तों...;-होव।
मज़मन सं॰ पुं॰ भक्न की आवाज; प॰-ना-भ;
कि॰-नाव।
मराव कि॰ अ॰ उत्कट गंघ देना।
मापस सं॰ पुं॰ बादल घिर रहने और पानी घीरे घीरे बरसने का मौसम; करव, होव।
माम...बहू, एक काल्पनिक खी जिसके संबंध में कहावत है—सदा क गोरसही माम बहू!
मारव...फटकारना;-फूरव, पोंछव।
मिटक स्था वि॰ हों॰ चोरी का (माल)।

भीपन कि॰ स॰ उड़ा देना। भीखरी नि॰ की॰ गंदे नालोंनानी सी। भीर सं॰ पुं॰ भोज; तरकारी, मछनी आदि का मसासेदार रसा।

#### ट

टडविरहा सं० पुं० बैं कों के न्यापार करनेवाली एक जाति का न्यकि।
टाँड़ सं० पुं०...(२) जकड़ी का छोटा भाला।
टाँड़े सं० पुं० अयोध्या के पास का एक न्यापारिक केन्द्र; कहा० भैया भाये टाँड़े से गुर विउ काहें फाँड़े से।
टाँसव...सी० ह० रांजव, रँजाइव।
टाठ वि० पुं० कड़ा (पाग, हलुआ आदि); छी० -िठ, ठी (दाल भादि) सी० ह०।
टिउआ...सं० टिप्पण।
टींटा सं० पुं० खियों का कोई गुसांग; गाली में प्रयुक्त शब्द; बै०-गा,-ला।
टींड़ी सं० खी० टिड्डी।
टीम-टाम सं० पुं० ठाट-बाट।
टीहा...बै० ठी-।
टेड़...सोमह; मोइ; सो टेड़े क टेड़, बहुत ही टेड़ा।

#### X

ठठनगोपाल...सी॰ ह॰ शोहदा ।
ठउ इव ...वै॰ घ-।
ठुँका सं॰ पुं॰ कुदाल या फावड़े का बेंट ।
ठुँगा...(२) कुछ नहीं;-लेब,-पाइब।
ठेउका सं॰ पुं॰ सहायता के लिए लकड़ी: खी॰
-की, पानी को उत्पर चढ़ाने के लिए खोदा दूसरा
गड्डा;-लगाइब।
ठेकहर्य कि॰ स॰ खूब पीटना; प्रे॰-राइब।
ठोर्रा...री, छोटी मधुमक्खी।

#### ड

डॅंडविरिहा बाबा सं० पुं० एक काल्पनिक सूत जिसके मुँह से आग निकलती रहती है; सी०ह०; बै० भौतेरवा, दे० घोकरकसा। डॅंडिआ सं० की० गांव से बाहर का मैदान। डखुरहा...भा० राही (करव)। डर...-पोकना,-नी। डराइव कि० स० हारव (दे०) का प्रे०। डहकव ..(२) जोर-जोर से बोलना (विशेषतः बैल का), सी० ह०। डहला सं० पुं० छोटा सा गड्डा, बै०-ल (सी० ह०)। डाँड्.. कि॰-डिश्राइव, इस प्रकार सीना (दूसरे अर्थ में); दंड के अर्थ में, बान्ह। डाढ़ा...(२) हींग की स्की छौंक। डाबी सं॰ स्नी॰ हलवाई का लकड़ीवाला करखुला; सी० ह०; दे० द्विला ! डाभ सं• पुं• कुश; सं• दर्भ; सी॰ ह॰। डाल...चङरिया सी॰ ह० ल०)। डिंगारा सं॰ पुं॰ ततैया; दे॰ हाड़ा; सी॰ ह॰। हिंभ सं० पुं • ब्राडंबर, वि०-भी (सी० ह०)। डिउहार...सी॰ ह॰ भुइँहार। डिल्ल...सी० ह० ठिक्ला। **डिहबन्हई सं० छी० डीह या गाँव के देवताओं** को बांधने की पूजा;-करब; वै०-न्हाई। डिहुला सं**० पुं०** एक प्रसिद्ध धान । डीभी सं • स्त्री • खेत में जमे नये अंकुर; कहा • पैरा (दे०) से-नाहीं होता। डुँड़् ही...वै॰ इँडुम्रा (सी॰ ह॰)। डुभकी...वै॰-कडरी (जा॰)। डुहकब...वै० रु-। डूँम-डाम. सी० ह० ताम-काम। हेरा...-उत्तरब,-उलारब। डोकवा सं० पुं० तेल तथा उबटन रखने का लकड़ी का डिब्बा; स्त्री०-किया, दे० अदिया। **डोरिञा सं॰ पुं॰** प्रसिद्ध कपड़ा ।

#### ढ

ढकेलब कि॰ स॰ ढकेलना, सु॰ खुब खाना; प्रे॰ -जवाहब। ढेलवाँसि ..सी॰ ह॰ गोंफनी। ढेपुनी...ब॰ ढॅप,-पी। ढोलनी सं॰ स्त्री॰ गन्ने में पहनने की गुल्ली (दे॰) सी॰ ह॰।

### त

तडला सं० पुं० तौलनेवाला; जिसका पेशा बाजार में तौल करना हो।
तकाइय मु० दूर चले जाना, भाग जाना।
तक्खा वि० जो तिरछा ठाके; स्त्री०-क्ली, सी० ह० दे० भेंवक्खा।
तड़ताबड़ कि० वि० एक के बाद दूसरा, तुरन्त ही।
तड़पी-तड़्या सं० पुं० गर्ज-गर्ज कर बोलने की खावाज; होव, करव।
तताब कि० ख० गर्म होना (सी० ह०) सं० तस।
तनतनाब कि० कोष भरी बातें करना।
तनुखाह सं० स्त्री० वेतन।

तन्न सं • स्त्री • त्रावश्यकता;-लागव,-परव । तपाभिमा...प्र०-भूम्म,-न्हि। तबीज ... श्रर॰ तावीज । तमाकू...सं० तमाखु। तमन...ग्रर० ताऊन। तय ...-तमाम, समाप्त, ठीक। तरकी...दे कनफूल, ब व तरीना। तर्कुल...सं॰ ताल। तरपासव कि॰ स॰ डाँटनाः गाँसब-, फटकारना। तरहेंत वि० कम, नीचे;-परब,-होब, हलका पड़ना; कि॰ वि॰-तें;दे॰ तर; सं॰ तत । तलफब...तड्पना। तले कि॰ वि॰ तब तक; वै॰-ले, प्र॰-एले,-एले। तवँकब कि॰ अ॰ गर्मी में ताव खा जानाः प्रे॰ -काइब, वै०-उ-। तवर ... पूरे-से, भली भाँति; श्रर०। तवहीन सं० स्त्री० अपमान, करब, होब: वै०-नी: श्चर०; दे० ती-। तवान...फा० तावान। तसफीहा सं पुं निश्चय, करब, होब, देव; फा० तहद्ति वि० निरिचत,-होब,-करबः क्रि० वि०-लें, निरिचत होकर, भा०-ई। तहबह वि॰ शांत (भगड़ा, व्यक्ति आदि);-करब, -होब। तहलका सं० पुं० वबराहट, अशांति;-मचब, -मचाइब । तात...कान-करब, धमकाना, सावधान करना: (२) त्रियः, तुल् । प्रायः संबो । में प्रयुक्तः। ताव...वि॰ तवगर, जिसे आवश्यकता हो:-बावला (होब) घवराया हुआ; फा॰ तही-बाला (उपर नीचे, अस्तब्यस्त) । तिरकोत्रा वि॰ पुं॰ जिसमें तीन कोने हों; स्री॰ -न्नी, वै० ति-। तिरछा...-कोनी, जो कोनों की श्रोर तिरछा हो। तिरपुछ वि॰ पुं॰ थोड़ा सा तिरछा, स्त्री॰-छि। तिरिन सं० स्त्री० तृण, कुछ भी; यक-नाहीं. कुछ भी नहीं। तिलंगा सं े पुं े सिपाही; यह शब्द शायद ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की समृति है, क्योंकि तेखंगी भाषा-भाषी सिपाही उस कंपनी ने उत्तर भारत को भेजे होंगे। तिलक...-फलदान। तिवराइव कि॰ स॰ मटकाना (सी॰ ह॰) वै॰ तिहाई ...-पात, अस की उपज । तीकटि सं बी॰ प्रायः "तीन-" रूप में प्रयुक्तः कहा • तीन-सहा बीकट, अर्थात् तीन ब्यक्ति एक साथ जाय तो कार्य ठीक न हो। तीत...भा० तिताई।

तुक्का ...कहा॰ लागै त तीर नाहीं तुक्का । तुम्मी...सी॰ ह॰ तोंबी । तुरही...धै॰-डु-; अर॰ तूर । तुरुक... कहा॰ तिल गुर भोजन-मिताई, श्रागे मीत पाछे पिक्षताई । तेल... तेलवानि.(सी॰ ह॰-वारु )। तोबा... अर॰ तोब:।

#### थ

थिनिहा सं० श्वी० पेड़ (बाँस वा), यक-, दुइ-, दे० बुँटा,-टी; सी० ह०। थवना...सी० ह० नेह्या। थाल्हा सं० पुं० छोटे पौदे के चारों श्रोर बनाया घेरा। थुवा...छिश्रा-, फूजीता। थोरि...श्रपमान, हेठी।

दॅतकरीं,सं श्री इंध्या, दाँत,पीसने की बात; दांत + करंब (दे०)। द्तव कि॰ अ॰ स्ट जामा; प्रे॰-ताइब, (लकड़ी, डंडा ग्रादि) दबाना। द्कहित्रा क्रि॰ वि॰ न जाने कब; प्र॰ दौ-। दगिध सं भ्त्रीर् (शव) जलाने की क्रिया:-देब: सं० दह। द्गाइव क्रि॰ स॰ दागबंका प्रे॰। द्रसन...कहा० नाँव बड़ा-थोर। दरि...क्रि॰-याब, अपने लिये किसी प्रकार स्थान बनाकर खड़ा होना या बैटना; (स्थान)। द्रो...सी० ह०-रवा। दर्शइब... "मनुश्रा-दर्" कहकर बड़हार (दे०) के दिन वर के घर परहैस्त्रियाँ एक दूसरे को दरीती द्ल...-बाद्र, बड़ा शामियाना । द्वँरी...सी० ह० मँड्नी। द्स्तावेज ... दस्त + आवेख्तन (तिखना)। दहाइब...खापब (दे०)-किसी मकार काम चलाना (व्यय का)। दाइँब...सी० ह० माड्ब। दाखिल घर॰ दख़ल। दादनी सं स्त्री सरकारी सहायता जो अफीम की खेती आदि के लिए किसानों को मिलती थी। दाहिन वि॰ दायाँ; बावँ-, दाहिना बायाँ:-द्याल, परम कृपालु:-चलब, (बैल का) दहिने भ्रोर चलनाः सं० दक्षिण ।

न

दिउँका...सी० ह०-यँक। द्विठो. ..सी० इ०-यट,-टा । दिखल सं० पुं० चने की दाल; वै० दील (सी॰ ह०) स्त्री०-ली, चने की भुनी दाल। द्डिली ,. वै०-अ ; सं० दीप। दिक्क...सी० ह० क़्द्ध, रुप्ट; क्रि०-क्काब, रुप्ट दिखडश्रा...सी० ह०-नी। दिहात...फा० देह। दीदा...फा॰ दीदन (देखना)। दुम्ना...सी० ह० इलना,-नी। दुरें ...सी० ह० धुत्तू। दूना वि० पुं० दुगना, स्त्री०-नी। देखवार ...सी॰ ह० बियहुत्रा, दे० बरदेखा। देसवरित्रा...सी० ह० मरि कोलहा। दोना...सी १ ह० उरई-दुनइ्या । दोहा...(र) वह ब्याह जिसमें दूरहे की पहली स्नी मर खुकी हो; सं० द्वि।

#### ध

घडँजब कि॰ स॰ काँडना (दे॰ काँडब), पीटना, मारकर वेकार कर देना; प्रे०-जाइब ! धनिया...सी॰ ह०-ना । धनुख ... इंद्रधनुषः कहा । सांसे-विहाने पानी, यदि शाम को इंद्रधनुष दिखे तो प्रातःकाल वर्षी श्रवश्य होगी। *घन्रहा* .कहा० न बल चलै न-नत्रै । धरज्ञा ..सी० ह०-नो,-नु,-राउनु (करव)। धरुनि . सी॰ ह०-न्नी। घरिकार ...वै॰ घानुक, घनुकिनि । धवंका सं॰ पुं॰ गर्म हवा का कोंका: -लागब धवलागिरि सं०पं० प्रसिद्ध पहाड़ जो उत्तर में घरइव...सं० ध सं० पुं० धिक्कार, धिरकार क्रि०-ब, धिक्कारना । धिरिष्टब कि॰ स॰ डॉटना, विकारना; प्रे॰ -वाइब धुऋँठ**व**...सी० ह०-भाव। धुइँहर्...सी० ह०-भार । धुनकी ... दूसरे अर्थ में सी॰ इ॰ गदरगैयां। धुरकुल्ली सं० स्त्री० गाड़ी के धुरे का किनारा; पुं० -रखा। धुरस...सी० ह० दुस्सु । घीकरकसा...सी० ६० भौतेखा (जिसके मुँह से श्राग निकलती है)। धीवन...चुरिया क-, घर का बना भोजन (जिसमें स्त्री की चुड़ी का धुजना आवश्यक है)।

नंगा...सी० ह०ना। नगरवट सं पुं व तालाब में होनेवाली लंबी घास जिसकी जड़ में सुगंध होती श्रीर डंठल से रस्सी बनती है। नचना...सी० ह०-चाई। नटई...सी० ह०-ही, नरी। नटिश्रा सं॰ पुं॰ छोटा नाटा बैल; बै॰-दुई (सी॰ ह०) । नथिया...वै०-धुनी। नरकट सं॰ पुं॰ लंबी वास जिसके डंठल का कलम बनता है। दें०-कुल। नरी...(२) गत्ने के सामने का भाग (सी० ह० ज∘)। नर्रो सं ्पुं े सिचाई का एक प्रकार जिसमें बिना कोहा (दे॰) कटाये पानी दिया जाता है। नर्रोह . सी० ह० नरो। नव ... दीगर, गड़बढ़;-उमिरि, युवक,-ड़ेर, ज्वान, -हिंदिया, जो दूसरे के घर अपने हाथ से भोजन नवधुत्रा वि॰ पुं॰ नया (छोटा पेड़ )। नसीव सं॰ पुं॰ भाग्य; दार, भाग्यवान्; फूटब, नसुहा...वै० रुद्द्या (सी० ह०); दे० नेसुहा। नहनह...-टांड्ना (ताड्ना) होब । नाहाँ ..उत्त० हां-हां (दे०) । निछत्त वि॰ पुं॰ निरञ्जल, स्त्री०-लि ।

प

पहती...सं० पितती ।
पक्कन...(दिन या मौसम) ।
पतील...बै० पतुल ।
पियादा..,सं० पद फ़ा० पा (पात) ।
पीठी...सं० पिष् (पीसना) ।
पेम...कलम (कमल नहीं) ।

#### फ

फकना...कफन (ग्रर०)...। फरित्राव क्रि॰ ग्र॰ स्पष्ट होना, श्रुभ होना; प्रे॰ -वाइव (स्पष्ट करना)। फार...यस, जंबा और तेज दिखाई पड़ ना।

#### ब

वकाइव...सी॰ ह॰ हँसी करना, छेदबा।

बहु उस्वासं० पुं० एक प्रकार का लंबा पर सख्त गन्ना; बड् + ऊँखि (दे०)। बराइब (२) परहेज करना, बचाना; इस अर्थ में वै॰ बे-, भा॰ बराव एवं बेराव । बहेंड ह्या वि॰ पुं॰ श्वनियंत्रित, त्रावारा; कहा॰ एकहि पुतवा-एकहि धेरिया छिनारि । बिचकुलब कि॰ ध॰ मोच धाना। बिचलुंब कि॰ अ॰ स्थान छोड़ देना, प्रे॰-लाइब। बियहा वि० पुं ० ब्याहा, स्त्री ०-ही-धरी, विवाह बियहूता सं० पुं० ब्याह का कपड़ा; वि० ब्याह का;-ती सारी, ब्याह में आई साड़ी। बियाकुल वि॰ पुं॰ ब्याकुल, स्त्री॰-लि:-होब, बियान सं॰पुं॰ संततिः अपन-, निज के पुत्रादि। बीछव कि॰ स॰ चुननाः प्रे॰ बिछाइब, छवाइबः वि० बीछा, बिच्छा,-छी। बीरा... भभूति, प्रसाद (देवता का)। बूड्ब...मु०-उतिराव...। बेमाव कि॰ स॰ जानबूसकर किनारे दटा रहना, छोड्ने का मयस्न करना; सं० विध् । बेसहर...फा॰बे +शकर।

#### भ

भ उर दे० त्रागि।
भठव...भठ...सं० भण्ट।
भतार...-काटी,-गाड़ी,-भूनी, स्त्रियों के गाली देने
के शब्द।
भवानी...दे० भक्खर।
भाता सं० पु० हलवाही करने की वह पद्धति
जिसके श्रनुसार उसे पूरी उपज का है मिलता है,
नकद नहीं। दे० भतहत।
भार...(२) भाद।
भुइँ...-कोर,-वर्षों में निकला छुत्राक जिसका साग

### म

मटकोरब कि॰ स॰ बैठे-बैठे खाना; मजे से खाते रहना। मदुका सं॰ पुं॰ मटका; स्त्री॰-की; गीतों में-क (दिख मोर खायो मदुक मोर फोरथो)। मदहा...मबुहा नहीं। मनजिबकी वि॰ जो मन में आई बात कर डाखे; दोनों जिगों में एक रूप। मनफेर सं॰ पुं॰ मनबहजाव; करब।

मनबह वि० पुं ० जिसकी हिम्मत बह गई हो; स्त्री०-ड़ि, भा०-ई। मनसेध्र सं० पुं ० पुरुष, मर्दं, पति; वै०-सोधी। ममिश्रोससुर...पति या पत्नी...। मरगज वि॰ पुं॰ बहुत मैला (कपड़ा); ब॰ मर-गजे चीर (बिहारी);-होब,-करब। मलेपंज वि॰ त्रशंक्य,थकाः जिसका पंजा दूट गया हो। मिजाँ...श्रर० मीजान। मुला श्रव्य० परस्तु, वै०-दा । मुसकी...व्यं० प्र०-क्का। मेलहा...(बाह्मण) जो विना निमंत्रण के ही भीड में खाने आ जाय। मोट...-हन, कुछ मोटा,-टट, थोड़ा श्रीर मोटा। मोटही वि॰ बहुत परिमाण में, श्रिषक (वर्षा मौरुसी वि० पैत्रिकः अर०।

#### य

यपहर... "यहपर" का विपर्यय ।

#### ₹

रुसबति...फा॰ रिश्वत । रोवनडक वि॰पु॰ रोने की स्थिति में;-होब; स्त्रो॰ ु-कि । रोहाल...दे॰ रवहाल ।

#### ल

लकोट...सं० लिङ्ग + घोट ? प्र०-टा; टिया, बच-पन का साथी। लचलच वि० पुं० नरम, ढीला; स्त्री०-चि।

#### ਰ

वनइस...वन्नइस-बीस, थोड़ा सा अंतर।

#### u

सहूर संग् पुं ० हंग, श्वर० शऊर।

#### 8

हियारी सं स्त्री स्मृति, समकः में आहुन, बैठनः -सं हृद्द्य ?

# जाब (जाना) किया के भिन्न रूप

एकवचन जात है (ऋहै),-जाथै, जातवा वै जात हैं, जाथें, जात अहें, बाटें, बाटेंन अन्यपुरुष ऊ (बाय), -बाटै

मध्यम पुरुष तें जात हये,-जाथये,-जात श्रहे,-बाटे, सूँ जात हया,-हो, -श्रहों, श्रापु जात हैं (श्रहें), -जायें, -थिन

उत्तम पुरुष में जात हों (जाथीं),-श्रहीं,-जात बाटेडें,

तोन्हन जात हुये (जाथ्य),-जात बाट्य

बहुवचन

त्सब (त् समें) जात ह्या, बाट्य, जाथया, जात ग्रहा,-हव,-हउग्र (जौ०)। त्रापु लोग जात हैं (ग्रहें),-जाथें,-जाथिन ,, खोगे, -गै ,, ,,—,, ,,

हम जाइत है (जाइथै),-जातबाटी,-जाथई; हम जात हई, बही; हमसब, सबें, सभें हम जोग,-पंचन।

## (२) भूत

एकवचन भ्रा पुर क गा, गै, गय, गवा, ग रहा, गवा रहा म० पु० ते गये, गे, गह्मु, गै (गव) रहे, तूँ गयव, गयो, (रामा० गयक) भाप,-पु गयन, गरेव, -यौं,-यो

च० पु० मैं गर्यों (प्र॰ महूँ गर्यों), ग रह्यों,-रहेवें ।

षय (वै) गहन, गे, गये, ग रहे तोन्हन गये (गे), गयव,-येव, ग रहेव, तोहरे सब, तुँ सब, तोहरे सभें, गयेव, गयव, ग रहेव, आप, -पु सब, सभें,-भै, लोग,-गे,-गन,-गै गयेव, ग

बहुवचन

हम सब,पचन, -पंचन, -सर्भे, गयन, ग रहेन, गेन, गे रहन,-गवा रहेन

## (३) भविष्य

बहुवचन द्या पुरु क जाई,-जाये (प्र॰ उहै, उहवै जाई, वै, वन्हन, जहहें, हयँ जाये)। जाये)।

स० पु० तें जाबे, तूँ जाब्य, बौ (प्र॰ तहूँ, हों...) म्रापुत्ये जहहैं, जाबै,-जाबी (प्र० म्रापुह,-पू,-पी जहहें, जाबे, जाबे)

ष० पु० में जाबों, जहहों, जाबूँ (प० महूँ,-हीं...)

तोन्हन, तोरे, समें जावे, ज्यः तुँ सव, में तोन्हने जान्य, त्राप,-पु लोग,-गे, जईहैं, जाबे, जैहें (प बापुद्द,-पै,-पौ ...) ब्राप पचन,-पंचन,-सब्,-स्में (रा॰ ब॰ श्राप हरे) जाबी, जहहैं, जैहें, हो, जहबौ

हम जाब, हम सब,-सबै, सभें ,-सभै, (जहबा, ल०) जाब,-जाबै,-जाबद्द

## स्रीलिंग वर्तमान

एकवचन इ. जाबि है (ग्रहें), बाब; बाटें, बा तें जाति हमें (ग्रहें), जाथये, जाति बाटे, तूँ जाति हो (ज्रहों), जाथिउ, बाटिउ ज्ञाद्वे जीति हहुउ, जाथिउ, जाति बाटिउ "" अहिउ, जाति हहुं, जाथहें

मैं बाबि हों,-ग्रहिउँ,-इइउँ,-बाटिउँ ,, जाथहुउँ,-जाथिउँ वै जाति हईं, जाथईं, जाति बाटों, जाथीं तोन्हिह जाति हई, बाटी, जाथी, तुँ समें जाति हो (श्रहों), जाथिउ, जाति बाटिउ श्रापु सब, समें, जोग जाति हैं (श्रहें) ,, ,, ,, जाथीं, जाति बाटी, -बाटिउ, बादू (जो॰) हम जाहति हैं (जाईथे). जाति श्रहेन, ,, जाति बाटी, श्रही।

बहुवचन

भूब

एकवचन ढ गह, गब, गै बैं गबे, गे, गहुलु, गै (गय) रहे, तूँ गहुब, गहुल, में रहिल जाब, जु गबन, गहुँ, ग रहेन, रहिब, ल, गैन, गहुन में गहुल, गहुलें। बहुवचन बहु (उइ), तै, वय, गई बूँ सब, तूँ लोग, तूँ पचन (तोहरे पचन) यहुउ, -ह्व, तोहरे सब, तोहरे पचन, पंचन, गइउ,-ग रहिउ, आप,-पु सब,-लोग,-पचन,-समें, गईं, -गइब, शयन, ग रहेन हम शयन,-गयेन,-ने रहेब, गयी रहीं, गई रहीं।

भविष्य

एकवचत क जाई,-बावे कें जावे,-वहुँ (प्र०) तुहुँ, आप,-पु,-पौ,-पुह (प्र०) जहहें, जावे। में (प्र० हूँ,-महीं) जाबों,-बिउँ।

बहुत्ज्ञत् चन्हन,-नि जहहूँ,-ने (प्र०-नै), नै, उह्न, जहूँ तोन्हन (प्र०-नै,-नी)-नि,-ने, जाब्य,-बिड,-ब्यू -नहन,-नि, सब जाब्य, -बिड, -ब्यू आप,-पु लोग, -सब,-सबै,-सभै,-पचन जैहूँ, जहूँ हम,-सब,-पचन,-पंचन,-सबै,-सभें,-लोगै,-लोगिन जाब, जाबै,-बह (जहूबा, ज०)